भी भगवत्-पुष्पदन्त-भृतबल्लि-प्रणीतः

# खडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः ।

तस्य

# प्रथम-खंडे जीवस्थाने

हिन्दीभाषानुवाद-तुलमात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टैः सम्पादिताः

# अन्तर-भावाल्पबहुत्वानुगमाः ५

#### सम्पादकः

अमरावतीस्थ-किंग-एडवर्ड-कॉलेज-संस्कृताध्यापकः, एम्. ए., एल्. एल्. बी., इत्युपाधिधारी

हीरालालो जैनः

सहसम्पादकः

पं. हीरालालः सिद्धान्तञ्चास्त्री, न्यायतीर्थः

संशोधने सहायकी

व्या. वा., सा. सू., पं. देवकीनन्दनः मिद्धान्तशास्त्री डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः उपाध्यायः, एम्. ए., डी. छिट.

प्रकाशकः

श्रीमन्त सेठ जिलाबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-माहित्योद्धारक-पंज-कार्यालयः

अमरावती (बरार)

वि. सं. १९९९ 1

बीर-निर्वाण-संवत् २४६८ [ ई. स. १९४२

मुल्यं रूप्यक-दशकम्

प्रकाशन---श्रीमन्त सेठ श्विताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जेन-साहिस्रोद्धारम-फंड कार्याल्य, अमरावर्ती ( वयर ).



#### THE

# **ŞAŢKHAŅ**ÞĀGAMA

OF

## PUŞPADANTA AND BHÜTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

#### VOL. V

# ANTARA-BHĀVĀLPABAHUTWĀNUGAMA

Edited

with introduction, translation, notes and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M A., LL B,

C. P. Educational Service, King Edward College, Amraoti.

ASSISTED BY

Pandit Hiralal Sıddhanta Shaetrı, Nyayatirtha.

With the cooperation of

Pandit Devakinandana Siddhanta Shasiri .

Dr. A. N. Upadhye,

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sähitya Uddhāraka Fund Kāryālaya AMRAOTI [Berar].

1942

Price rupees ten only.

Published by—
Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jama Sahnya Uddhāraka Fund Kāryālaya,
AMRAOTI [Berar].



Printed by-

T. M. Patil, Manager,

Saraswati Printing Press,

AMRAOTI [ Berar ].

# विषय सूची

|   |                |         |    | पृष्ठ       |         |          |      |        |      |        |
|---|----------------|---------|----|-------------|---------|----------|------|--------|------|--------|
|   | Я              | ाक्कथन  | ī  | १-३         |         |          |      |        |      |        |
|   |                | 8       |    |             |         |          |      |        |      |        |
|   | স              | स्तावना |    |             |         |          |      | ə      |      | वृष्ठ  |
|   | Intr           | oducti  | on | i-11        |         |          |      | `      |      |        |
| 8 | धवलाका गणितश   | ख       |    | १–२८        | मूल,    | अनुवाद   | और   | टिप्पण | •••• | १-३५०  |
| ₹ | कन्नड प्रशस्ति |         | •  | २९–३०       | अन्तराः | नुगम     |      |        | •••• | १-१७९  |
| ₹ | शंका-समाधान    | • • • • |    | ३०-३६       | भावातः  | пш       |      |        |      | १-२३८  |
| 8 | विषय परिचय     |         |    | 35-03       |         |          |      |        |      |        |
| 4 | विषय सूची      |         |    | 88-49       | अल्पबह् | त्यानुगम | •••• | ••••   | ₹    | १९–३५० |
| Ę | शुद्धिपत्र     |         |    | <b>६</b> ६३ |         |          |      |        |      |        |
|   |                |         |    |             |         |          |      |        |      |        |

|   | *                           |       |                                         |      |
|---|-----------------------------|-------|-----------------------------------------|------|
|   | परि                         | शेष्ट |                                         | १−३८ |
| 8 | अन्तरप्रकृषणा-सृत्रपा       | ठ     |                                         | 8    |
|   | भावप्ररूपणा-मृत्रपाठ        |       | ••••                                    | १७   |
|   | अल्पबहुत्व-सृत्रपाठ         |       |                                         | 38   |
| ₹ | अवतरण—गाथा <del></del> सूची |       |                                         | 33   |
| ₹ | न्यायोक्तिया                | ••••  | ••••                                    | ₹8   |
| 8 | प्रयोहेख                    |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ₹8   |
| 4 | पारिभापिक शब्दसूची          |       | ₹                                       | 4-36 |



# माक् कथन

षद्खंडागमका चौषा भाग इसी वर्ष जनवरीमें प्रकाशित हुआ था। उसके छह माह पश्चात् ही यह पांचवां भाग प्रकाशित हो रहा है। सिद्धान्त अन्योंके प्रकाशनके विरुद्ध जो आन्टोलन उठाया गया था वह, हर्ष है, अधिकांश जैनपत्र-सम्पादकों, अन्य जैन विद्वानों तथा पूर्व भागकी प्रस्तावनामें प्रकाशित हमारे विवेचनके प्रभावसे विलकुल ठंडा हो गया और उसकी अब कोई चर्चा नहीं चल रही है।

प्राचीन प्रन्योके सम्पादन, प्रकाशन व प्रचारकी चार मंजिले हैं— (१) मूळ पाठका संशोधन (२) मूळ पाठका शम्दराः अनुवाद (३) प्रत्यके अर्थको सुरगष्ट करनेबाला सुविस्तृत व स्वतंत्र अनुवाद (४) प्रत्यके अर्थको सुरगष्ट करनेबाला सुविस्तृत व स्वतंत्र अनुवाद (४) प्रत्यके निर्माय करनेबाला सुविस्तृत व स्वतंत्र अनुवाद (४) प्रत्यके निर्माय केवल प्रयम दो मंजिले तय करनेका निश्चम किया है। तदनुसार ही हम यथाशकि मूळ पाठके निर्मायका प्राप्त प्रत्यन करते है और फिर उसका हिन्दी अनुवाद यथाशक्य मूळ पाठके कम्म, शैली व शम्दावलीके अनुसार ही रखते हैं। विषयको मूळ पाठके अधिक स्वतंत्रतापूर्वत खोलनेका हम साहस नहीं करते। जहां हसकी कोई विशेष ही आवस्यकता प्रतीत हुई वहां मूळानुगामी अनुवादमें विस्तार न करके अलग एक छोटा मोटा विशेषार्थ ळिल दिया जाता है। किन्तु इस स्वतंत्रतामें भी हम उत्तरोत्तर कमी करते जाते हैं, क्योंकि, बह यथावंतः हमारी पूर्वोक्त सीमाओके बाहरकी बात है। हम अनुवादको मूळ पाठके हतने सीगीप रखनेका प्रयस्त करते हैं कि जिससे वह कुळ अंशो संस्कृत छायाके अभावकी भी धूर्ते करता जाय, जैसा कि हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं। जिन शब्दोकी प्रस्ता वार वहानी हमने ठीक नहीं समझा।

हमारी इस सुस्पष्ट नीति और सीमाको न समझ कर कुछ समाजीचक अनुबादमें दोष दिखानेका प्रयत्न करते हैं कि असुक वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाना
चाहिये था, या अमुक विषय स्पष्ट नहीं हो पाया, उसे और भी खोलना चाहिये था,
इस्मादि । हमे इस बातका हुएँ हैं कि बिहान् पाटकोंको इन प्रंथोमें इतनी तीत्र कवि प्रकट
हो रही है । पर यदि वह रुचि सची और स्थायी है तो उसके बलपर उपर्युक्त चार मीजिजोंमेसे
होष दो मीजिलोकी भी धूर्निका अलगसे प्रयत्न होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकाशनके सीमाके बाहरकी
बात लेकर सम्पादनहिम दोष दिस्कोंका प्रयत्न करना अनुचित और अन्याय है। जो
समाजीचनादि प्रकट हुए हैं उनसे हमें अपने कार्यमें आशातीत सफलता मिली हुई प्रतीत होती

है, क्योंकि, उनमें मूळ पाठके निर्णयकी त्रुटियां तो नहीं के बरावर मिळती हैं, और अनुवादके भी मुलानुगामित्वमें कोई दोष नहीं दिखाये जा सके । डां. जडां शब्दोंकी अनवृत्ति आदि जोडी गई है वहां कहीं कुछ प्रमाद हुआ पाया जाता है। पर एक ओर हम जब अपने अल्प जान. अल्प साधन-सामग्री और अल्प समयका, तथा दूसरी ओर इन महानू ग्रन्थेंकि अतिगहन विषय-विवेचनका विचार करते हैं तब हमें आश्चर्य इस बातका बिलकुल नहीं होता कि हमसे ऐसी कुछ भूळें हुई हैं, बाल्क, आश्चर्य इस बातका होता है कि वे भलें उक्त परिस्थितिमें भी इतनी अरुप हैं। इस प्रकार उक्त छिदान्वेषी समाठोजकोके लेखोंसे हमें अपने कार्यमें अधिक इदता और विश्वास ही उत्पन्न हुआ है और इसके लिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं। जो अल्प भी ब्रिटि या स्वलन जब भी हमारे दृष्टिगीचर होता है, तभी हम आगामी भागके शुद्धिपत्र व शंका-समाधानमें उसका समावेश कर देते हैं । ऐसे स्वळनादिकी सचना करनेवाले सज्जनोंके हम सदैव आभारी हैं । जो समालोचक अत्यन्त छोटी मोटी त्रिटियोसे भी बचनेके लिये बडी बडी योजनायें समाते हैं. उन्हें इस बातका प्यान रखना चाहिये, कि इस प्रकाशनके लिये उपलब्ध फंड बहुत ही परिमित है और इससे भी अधिक कठिनाई जो हम अनुभव करते है, वह है समयकी । दिनों दिन काळ बडा कराल होता जाता है और इस प्रकारके साहित्यके लिये रुचि उत्तरोत्तर हीन होती जाती है। ऐसी अवस्थामे हमारा तो अब मत यह है कि जितने शीघ हो सके इस प्राचीन साहिस्यको प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सब आर फैला दी जांय. ताकि उसकी रक्षा तो हो । छोटी मोटी त्रियोंके मधारके लिये यदि इस प्रकाशनको रोका गया तो संभव है उसका फिर उद्घार ही न हो पांचे और न जाने कैसा संकट आ उपस्थित हो । योजनाएं सहाना जितना सरक है. स्वार्थत्याग करके आजकल कुछ कर दिखाना उतना सरल नहीं है। हमारा समय, शक्ति, ज्ञान और साधन सब परिमित हैं। इस कार्यके लिये इससे अधिक साधन-सम्पन्न यदि कोई संस्था या व्यक्ति-विशेष इस कार्य-भारको अधिक योग्यताके साथ सम्हालनेको प्रस्तत हो तो हम सहर्ष यह कार्य उन्हें सींप सकते हैं। पर हमारी सीमाओमें फिर हाल और अधिक विस्तारकी गंजाइश नहीं है ।

प्रस्तुत खंडांशमें जीवस्थानको आठ प्ररूपणाओंमेंसे अन्तिम तीन प्ररूपणाएं समाविष्ट है—अन्तर, माव और अस्पबहुःव । इनमें अमदाः ३९७, ९३ व १८२ सूत्र पाये जाते हैं । इनकी टीकामें अमदाः उगमग ४८, ६५ तथा ७६ शंका-समाधान आधे हैं । हिन्दी अनुवादमें अर्थको स्पष्ट करनेके लिये कमदाः १,२ और ३ विशेषार्थ लिखे गये हैं । तुल्नातमक व पाठमेद संबंधा टिप्पणियोको संख्या कमदाः २९९, ९३ और १४४ हैं । इस प्रकार इस प्रंय-मागमें खगमग १८९ शंका-समाधान, ६ विशेषार्थ और ५३६ टिप्पण पाये जावेंगे ।

सम्पादन-व्यवस्था व पाठ-शोधनके क्षिये प्रतियोंका उपयोग पूर्ववत् चाछ रहा। पं. हीरालालजी शास्त्री यह कार्य नियतरूपसे कर रहे हैं। इस मागके सुद्रित फार्म श्री. पं. देवकीसन्द्रनजी सिदान्तशालीने विशेषरूपसे गर्मीके विशाम-कालमें अवलोकन कर संशोधन मेजनेकी कृपा की है, जिनका उपयोग शुद्धिपत्रमें किया गया है। कलडप्रशस्तिका संशोधन पूर्वित् द्वा. ए, एन्. उपाध्येजीने करके मेजा है। प्रति-मिललमें पं. बालचन्द्रजी शास्त्रीका सहयोग रहा है। इस प्रकार सब सहयोगियोका साहाध्य पूर्वेवत् उपलब्ध है, जिसके लिये मैं उन सबका अनुगृहीत हूं।

इस भागकी प्रस्तावनामें पूर्वप्रतिज्ञानुसार डा. अवधेश्वनारायणाजीके गणितसम्बन्धा छेखका अविकळ हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। इसका अनुवाद मेरे पुत्र चिरंतीय प्रफुक्त-कुमार बी. ए. ने किया था। उसे मैंने अपने सहयोगी प्रीफेसर काशीदचाती पाढिके साथ मिळाया और पिर डा. अवधेश्वनारायणाजीके पास भेजकर संशोधित करा किया है। इसके छिय इन सक्तांका मुक्तपर आभार है। चीथे भागके गणितपर भी एक छेख डा. अववेशनारायणाजी छिख रहें हैं। खेद है कि अनेक कीर्टुविक विपक्तियों और चिन्ताओंके कारण वे उस छेखको इस भागमें देनेके छिये तैयार नहीं कर पाये। अतः उसके छिये पाठकोंको अगछे भागकी प्रतीक्षा करना चाहिये।

आजकार कागज, जिस्द आदिका सामान व मुद्रणादि सामग्रीके मिठनेमें असाधारण किटनाईका अनुभव हो रहा है। कीमतें बेहद बढ़ी हुई हैं। तथापि हमारे निरन्तर सहायक और अदितीय साहिस्सीया पं. नापुरामजी प्रमीके प्रयन्तरे हमें कोई किटनाईका अनुमव नहीं हुआ। इस वर्ष उनके करए प्रश्नियोगका जो कोर क्रियात हुआ है उससे हम और हमारी संस्थाके सामत्त ट्रटी व कार्यकर्ताणक अल्यन दुखी हैं। ऐसी अर्थ्न किटनाइंको होते हुए में हम अपनी ज्यवस्था और कार्यक्राणिय क्षेत्रक किटनाइंको होते हुए में हम अपनी ज्यवस्था और कार्यक्राणिय क्षेत्रक किटनाइंको किटनाइंक

किंग एडवर्ड कॉलेज **अमरावती** २०-७-४२

हीरालाल जैन

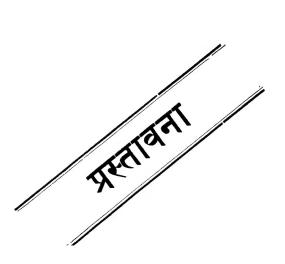

### INTRODUCTION

This volume contains the last three prarupanas, namely Antara, Bhava and Alpa-bahutva, out of the eight prarupanas of which the first five have been dealt with in the previous volumes. The Antara prarupana contains 397 Sutras and deals with the minimum and maximum periods of time for which the continuity of a single soul (eks jiva) or souls in the aggregate ( nānā jīva ) in any particular spiritual stage ( Guna-sthana ) or soul-quest ( Margana-sthana ) might be interrupted. It is, thus, a necessary counterpart of Kala prarupana which, as we have already seen, devotes itself to the study of similar periods of time for which continuity in any particular state could uninterruptedly be maintained. The standard periods of time are, therefore, the same as in the previous prarupana. The first Gunasthana is never interrupted from the point of view of souls in the aggregate i, e, there is no time when there might be no souls in this Gunasthana-some souls will always be at this spiritual stage. But a single soul might deviate from this stage for a minimum period of less than 48 minutes (Antaramuhurta) or for a maximum period of slightly less than 132 Sagaropamas. The second Gunasthana may claim no souls for a minimum period of one instant (eka samaya) or for a maximum period of an innumerable fraction of a palyopama, while a single soul might deviate from it in the minimum for an innumerable fraction of a palvopama and at the maximum for slightly less than an Ardha-pudgala-parivartana. And so on with regard to all the rest of the Gunasthanas and the Marganasthanas. The commentator has explained at length how these periods are obtained by changes of attitude and transformations of life of the souls.

The Bhāva pratūpsņā, in 93 Sūtras, deals with the mental dispositions which characterise each Gunasthāna and Margansthāna. There are five such dispositions of which four arise from the Karmas heading for fruition ( udaya ) or pacification ( upaśama ) or destruction (kshaya) or partly destruction and partly pacification (kshayapaśama),

while the fifth arises out of the natural potentialities inherent in each soul (parinamika). Thus, the first Gunasthana is audayika, the second pārnāmika, the third, fifth, sixth and seventh kshāyopasamika, the fourth aupasamika, kshāyika or kshāyopasamika, eighth, ninth and tenth aupasamika or kshāyika, eleventh Aupasamika and the twelfth, thirteenth and fourteenth kshāyika. The commentary explains these at great length.

The eighth and last prarupana is Alpa-bahutva which, as its very name signifies, shows, in 382 Sütras, the comparative numerical strength of the Gunasthanas and the Marganasthanas. It is here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Aupatamika Gunasthanas as well as in the 11th is the least of all and mutually equal. In the same three Kshabaka Gunasthanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal. This is the numerical order from the point of view of entries (pravesa) into the Gunasthanas. From the point of view of the aggregates ( samcaya ) the souls at the 13th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively. Innumerably larger than the last at each successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last is exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are innumerably larger and at the lat infinitely larger successively. The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been harnessed into the service of the most speculative philosophy.

The results of these pratupants we have tabulated in charts, as before, and added them to the Hindi introduction.



# धवलाका गणितशास्त्र

# ( पुस्तक ४ में प्रकाशित डा. अवधेश नारायण सिंह, लखनऊ यूनीवार्सेटी, के लेखका अनुवाद )

यह विदित हो चुका है कि भारतवर्षमें गणित- अंकराणित, बीजगणित, क्षेत्रभिति आदिका अध्ययन अति प्राचीन काळमें किया जाता था। इस बातका भी अच्छी तरह पता चल गया है कि प्राचीन भारतवर्षीय गणितशोंने गणितशास्त्रमें ठोस और सारगनित उत्त्वि की थी। यथार्षतः अवांचीन अंकगणित और बीजगणितके जन्मदाता वे ही थे। हमें यह सोचनेका अध्यास होगया है कि भारतवर्षकों विशाज जनसंख्यामेंसे केवल हिंदुओंने ही गणितका अध्यास होगया है कि भारतवर्षकों विशाज जनसंख्यामेंसे केवल हिंदुओंने ही गणितका अध्यास होगया है कि भारतवर्षकों विशाज गणित हो हिया। विहानोंके इस मक्का कारण यह है कि अभी अभी तक बीद बा जैनागेन, उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया। विहानोंके इस मक्का कारण यह है कि अभी अभी तक बीद बा जैनागमगणित होदार। लेखे गये कोई गणितशासकों भन्य का जैनवींमें भी विशाज जैनियों के आगमगणे के अध्ययनसे प्रकट होता है कि गणितशासकों जिनवींमें भी वह आप अधिकार साथना समझी जाती थीं। याधित गणित और अपोतिव विधाका हान जैन सुनियोंकी एक सुख्य साथना समझी जाती थीं।

अब हमें यह विदित हो चुका है कि जैनियांकी गणितशास्त्रकी एक शासा दक्षिण मारतमें थी, और इस शासाका कमसे कम एक प्रन्य, महावीराचार्य-कृत गणितसारसंप्रह, उस समयकी अन्य उपल्ड कृतियोंकी अपेका अनेक बातोंमें श्रेष्ठ है। महावीराचार्यकी रचना सन् ८५० की है। उनका यह प्रन्य सामान्य रूपरेखामें ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कर और अन्य हिन्दू गणितहाँके प्रन्योंके समान होते हुए भी विशेष वातोंमें उनसे पूर्णतः भिन्न है। उदाहरणार्थ—गणितसारसंप्रहके प्रश्न (problems) प्रायः सभी दूसरे प्रन्योंके प्रश्नोंसे मिन्न हैं।

वर्तमानकाळमें उपछन्य गणितशास्त्रसंबंधी साहित्यके आधारपरसे हम यह कह सकते हैं कि गणितशासकी महत्वपूर्ण शाखाएं पाटलिपुत्र (पटना). उज्जैन, मैसूर, मलावार और संमबत: बनारस, तक्षशिला और कुछ अन्य स्थानोंमें उन्नतिशांक थीं। जब तक आगे प्रमाण प्राप्त न हों, तब तक यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन शाखाओंमें परस्पर क्या

१ देखो-मगवती सूत्र, अमरादेव सूरिको टीका सहित, व्हेसालाको आगसोदय समिति द्वारा प्रकाषित, १९१९, सूत्र ९०। जीकोबी कृत उत्पराप्यन सूत्रका अमेजी अनुवाद, जॉमसकोक १८९५, अप्याय ५, ८, ३८.

संबंध था। फिर मी हमें पता चलता है कि मिल मिल शाखाओं से आये हुए प्रन्थोंकी सामान्य रूपरेखा तो एकसी है, किन्तु बिस्तासंबंधी विशेष बातों में उनमें विभिन्नता है। इससे पता चलता है कि मिल मिल शाखाओं में आदान-प्रदानका संबंध था, छात्रगण और बिहान एक शाखासे दूसरी शाखामें गमन करते थे, और एक स्थानमें किये गये आविष्कार शीप्र ही भारतके एक कोलेंसे दूसरे कोने तक विद्यापित कर दिये जाते थे।

प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्मके प्रचारने विविध विद्यानों और कलाजोंके क्षय्ययनको उद्येजना दी। सामान्यतः सभी भारतवर्गीय धार्मिक साहित्य, और मुख्यतया बौद्ध व जैनलाहित्य, बहुं। बहुं। संस्थाओंके उद्येजते उद्येखते उद्येखते परिपूर्ण है। बहुं। संस्थाओंके प्रयोगने उन संस्थाओंको क्षित्वनेके किये सरल संकेतोंकी आवश्यकता उत्यन्न की, और उसीसे दाशिमिक कम (The place-value system of notation) का आविष्कार हुआ। अब यह वा (The place-value system of notation) का आविष्कार हुआ। अब यह सम्पर्क सार्प साहतमें हैं सिंदी स्थानी का स्थान अपनी चरामोलित पर स्थान का अक लगभग हुआ था, जब कि बौद्धधर्म और जैनधर्म अपनी चरामोलित पर में । यह नया अक-कम वहा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, और इसीने गणितशालको गतिप्रदान कर स्वत्योमों प्राप्त वेदकालीन प्रार्थमिक गणितको विकासको ओर बढ़ाया, और वराहमिहिरके प्रयोगें प्राप्त पांचवी शताब्दोंके सस्यपन्न गणितशालों परिवर्तित कर दिया।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो गणितके इतिहासकारोंकी दृष्टिमं नहीं आई, यह है कि यचिंप हिन्दुओं, बैह्रों और जैनियोंका सामान्य साहिल ईसासे पूर्व तीसरी व चींपी शताब्दीसे छगा-कर मण्यकालीन समय तक अविश्विज है, क्योंकि प्रत्येक शताब्दीके प्रंय उपलब्ध हैं, तथापि गणितशावसंबंधी साहिल्मों विच्छेद हैं। यथापंत: सन् ४९९ में रवित आर्थमटीयसे पूर्वकी गणितशावसंबंधी रचना कदाचित् हो कोई हो। अपवादमें क्हशालि प्रति (Bakhsali-Manuscript) नामक वह अपूर्ण हस्तिलिखत प्रंय हो है जो संभवत: दूसरी या तीसरी शताब्दीकी रचना है। किन्तु इसकी उपलब्ध इस्तिलिखत प्रतिसे हमें उस बालके गणित-बान्दीकी रचना है। किन्तु इसकी उपलब्ध इस्तिलिखत प्रतिसे हमें उस बालके गणित-बान्दी रियतिके विचयमें कोई विस्तृत व्हान्त निक्ता, क्योंकि वयापेमें वह आर्थमट, क्रम्समुत अथवा श्रीधर आर्दिके श्रीभे सहरा गणितशावक्री पुस्तक नदी है। वह चुल्च चुने हुए गणितसंबंधी प्रश्नोकी व्याख्या अथवा टिप्पणीसी है। इस इस्तल्लिखत प्रतिसे हमें केल्ल इतना ही अञ्चान कर सक्ते हैं कि दाशमिककम और तस्संबंधी अंक्रगणितकी मृल प्रक्रियायें उस समय अच्छी तरह विदित्त थी, और रीलिक गणितबाँद्वारा उद्घितित कुल प्रकार गणित प्रश्न (problems) भी जात थे।

यह पूर्व ही बताया जा चुका है कि आर्यमटीयमें प्राप्त गणितशास्त्र विशेष उन्नत है, क्योंकि उसमें हमको निम्न जिखित विषयोंका उद्घेख मिळता है- वर्तमानकाळीन प्राथमिक

अंकगणितके सब भाग जिनमें अनुपात, विनिषय और व्याजके नियम भी सम्मिलित हैं. तथा सरक और वर्ग समीकरण, और सरक कुड़क (indeterminate equations) की प्रक्रिया तकका बीजगणित भी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या आर्यभटने अपना गणितज्ञान विदेशसे प्रहण किया, अथवा जो भी कुछ सामग्री आर्यभटीयमें अन्तर्हित है वह सब भारतवर्षकी ही मौलिक सम्पत्ति है ! आर्यमट लिखते हैं " ब्रह्म, पृथ्वी, चंद्र, ब्रथ, शक्त, सर्थ, मंगळ, बृहस्पति, शनि और नक्षत्रोंको नमस्कार करके आर्यमट उस ज्ञानका वर्णन करता है जिसका कि यहां कुसुमपुरमें आदर हैं।" इससे पता चळता है कि उसने विदेशसे कुछ प्रहण नहीं किया । इसरे देशों के गणितशास्त्र के इतिहासके अध्ययनसे भी यही अनुमान होता है. क्योंकि आर्यभटीय गणित संसारके किसी भी देशके तत्कालीन गणितसे बहुत आगे बढ़ा हुआ था । बिदेशसे प्रहुण करनेकी संमावनाको इस प्रकार दर कर देने पर प्रश्न उपस्थित होता है कि आर्यभटसे पूर्वकालीन गणितशास्त्रसंबंधी कोई प्रय उपलब्ध क्यों नहीं है ! इस दांकाका निवारण सरल है । दाशिश्वक्रमका आविष्कार ईसवी सन्के प्रारंग काळके लगभग किसी समय हुआ था। इसे सामान्य प्रचारमें आनेके लिये चार पांच शताब्दियां खग गई होगी । दाशिमकक्रमका प्रयोग करनेवाला आर्थभटका ग्रंथ ही सर्वप्रथम अच्छा ग्रंथ प्रतीत होता है । आर्थभटके प्रंथसे पूर्वके प्रंथोमें या तो पुरानी संख्यापद्धतिका प्रयोग था. अथवा. बे समयकी कसीटी पर ठीक उतरने लायक अच्छे नहीं थे। गणितकी दक्षिमे आर्थभटकी विस्तृत स्वातिका कारण, मेरे मतानुसार, बहुतायतसे गई। या कि उन्होंने ही सर्वप्रथम एक अच्छा प्रन्य रचा, जिसमें दाशिभकक्रमका प्रयोग किया गया या । आर्यभटके ही कारण पुरानी पुस्तकें अबचिछित और विछीन हो गईं। इससे साफ पता चल जाता है कि सन् ४९९ के प्रश्नात लिखी हुई तो हुमें इतनी पुस्तक मिलती है, किन्तु उसके पूर्वके कोई प्रन्य उपलब्ध नहीं हैं।

हस प्रकार सन् ५०० ईसबीसे पूर्वेके भारतीय गणितशाखके विकास और उन्नीतका चित्रण करनेके लिये वास्तवमें कोई साधन हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्थामें आई-मटसे पूर्वेके भारतीय गणितज्ञानका बोध करानेवाले अंघोंकी खोज करना एक विशेष महत्व-पूर्ण कार्य हो जाता है। गणितशाब्यसंबंधी अन्योंके नष्ट हो जानेके कारण सन् ५०० के पूर्व-कालीन भारतीय गणितशाब्यकं हतिहासका पुनः निर्माण करनेके लिये हमें हिंदुओं, बौद्धों और

१ मन्द्रकृषिकुषस्यामिकुम्यवर्गिकमान्यान्यस्कल । प्रार्थस्यतिक हिम्मपुरेन्यनित हासम् ॥ आर्यस्यीय- २, १. महास्थितस्यमगणस्यक्तल हासमुरे इस्पपुरास्थेऽसिन्देवे अन्यर्वित हान इस्पपुरतासिक्षः पृत्रितं प्रदेशविकास्यासम्बद्धं तन्त्रवार्यस्यति नियति । (पर्सस्यापार्यकृत योक्षः) जैनियोंके साहित्यकों, जीर विशेषतः धार्मिक साहित्यकों, छानबीन करना पड़ती हैं। बनेक पुराणोंमें हमें ऐसे भी खंड मिल्टेन हैं जिनमें गणितशाल और ज्योतिषविधाका वर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार जैनियोंके अधिकांश आगमप्रन्योंमें भी गणितशाल या ज्योतिषविधाकी कुछ न कुछ सामग्री मिल्ट्रों है। यही सामग्री मारतीय परम्परागत गणितकों घोतक है, और वह उस प्रम्यसे जिसमें वह अन्तर्भृत है, प्रायः तीन चार शताब्दियां पुरानी होती है। अतः यदि हम सन् ४०० से ८०० तककी किसी धार्मिक या दाशिनिक कृतिकी परीक्षा करें तो उसका गणितशालीय विवाण ईसवीके प्रारंभसे सन् ४०० तकका माना जा सकता है।

उपर्युक्त निरूपणके प्रकाशमें ही हम इस नौथी शताब्दीके प्रारंभकी रचना पट्खंडागमकी टीका धक्छाकी खोजको अल्पन महत्वपूर्ण समझते हैं। श्रीयुत हीराछाछ जैनने इस प्रन्यका सम्पादन और प्रकाशन करके बिद्वानोंको स्थायीरूपसे कृतज्ञताका ऋणी बना छिपा है।

### गणितवासकी जैनवासा

सन् १९१२ में रंगाचार्यद्वारा गणितसारसंग्रहकी खोज और प्रकाशनके समयसे विद्वानोंको आमास होने जगा है कि गणितशासको ऐसी मी एक शाखा रही है जो कि पूर्णतः जैन विद्वानोंद्वारा चछाई जाती थी। हाज्हींमें जैन आगमके कुछ प्रन्योंके अध्ययमसे जैन गणितक्व और गणितप्रन्योंसंबंधी उद्धेखोंका पता चछा हैं। जैनियोंका धार्मिक साहित्य चार भागोंमें विभाजित है जो अनुयोग, (जैनधर्मके) तत्वोंका स्पधीकरण, कहछाते हैं। उनमेंसे एकका नाम करणानुयोग या गणितानुयोग, अर्थात् गणितशास्त्रंसंबंधी तत्वोका स्पधीकरण, है। इसीसे पता चछता है कि जैनधर्म और जैनदरीनमें गणितशासको कितना उच्च पद दिया गया है।

यश्विष अनेक जैन गणितहों के नाम ज्ञात हैं, परंतु उनकी कृतियां छुन्त हो गई हैं । उनमें सबसे प्राचीन मदबाह हैं जो कि ईसासे २७८ वर्ष पूर्व स्वर्ग सिथारे । वे क्योतिष विद्याके दो प्रन्योके छेखक माने जाते हैं (१) सूर्यप्रज्ञितिको टीका; और (२) भदबाहबी संहिता नामक एक मीछिक ग्रंप । मछपिति ( छनमग ११५० ई.) ने अपनी सूर्यप्रज्ञितको टीकामें इनका उद्घेख किया है, और महोत्पर्छ ( ९६६) ने उनके प्रन्यावतरण दिये हैं । सिद्धसेन नामक एक दूसरे ज्योतिषीके प्रन्यावतरण वराहमिहिर ( ५०५) और महोत्पर्छ हारा दिये गये

र देखो- रगाचार्व द्वारा सम्यादित गणितसारसग्रहकी प्रस्तावना, डी. ई. स्मिथद्वारा छिलित, सदास, १९१२

२ वी. दच: गणितसासीय जैन शास्ता, चुलेटिन कळकता गणितसोसायटी, जिल्द २१ (१९१९), पृष्ठ ११५ से १४५.

३ इहत्संहिता, एस. द्विवेदीद्वारा सम्पादित, बनारस, १८९५, पू. २२६.

हैं। अर्थमागं और प्राक्त, मापामें लिखे हुए गणितसम्बन्धी उछेख अनेक प्रम्पोमें पाये जाते हैं। धवलामें इसप्रकारके बहुसंस्यक अवतरण विष्णान हैं। इन अवतरणीपर यथास्पान विचार किया जायमा। किन्तु यहां यह बात उछेलनीय है कि वे अवतरण निःसंशयरूपसे सिद्ध करते हैं कि जैन विद्वानोंद्वारा छिखे गये गणितसंध ये जो कि अब छुप्त हो गयें हैं'। क्षेत्रसमास और करणमावनोक नामसे जैन विद्वानोंद्वारा लिखित प्रंथ गणितशाक्षसम्बन्धी हो थे। पर अब हमें ऐसे कोई प्रंय प्राप्य नहीं हैं। हमारा जैन गणितशाक्षसम्बन्धी अव्यन्त खंडित झान स्थानांग सूत्र, उमास्तातिकृत तत्वाधिमगमसूत्रमाय्य, सूर्यप्रक्रीर, अनुयोगद्वारस्त्र, त्रिलोकसार आदि गणितेतर प्रन्योंसे संकलित है। अब इन प्रन्योमें धवलाका नाम भी जोड़ा जा सकता है।

#### धवलाका महत्व

घवळा नीवा सदीके प्रारंभमें बारिन द्वारा लिखी गई थी । बीरसेन तत्वज्ञानी और धार्मिक दिन्यपुरुष थे । व वस्तुतः गणितज्ञ नहीं थे । अतः जो गणितशाकीयसामग्री घवळाके अन्तर्गत है, वह उनसे धृत्वती लेखकोकी कृति कही जा सकती है, और सुख्यतया धृत्रेगत टांकाकारोक्की, जिनसेस पांचका इन्द्रनन्दीने अपने श्वतावतार्से उल्लेख किया है । ये टीकाकार इंद्रकुंद, शामकुंद, तंषुन्दर, समन्तभद्र और चप्यदेव थे, जिनमेस प्रथम कगभग सन् २०० के शिर अतिम सन् ६०० के लगभग हुए । अतः धवळाकी अधिकारा गणितशाकायसामग्री सन् २०० से ६०० तकके बीचके समयकी मानी जा सकती है । हस प्रकार मारतवर्षाय गणितशाकाते हितहासकारोके लिये धवळा प्रथम अर्णाका महत्वपूर्ण प्रंय हो जाता है, क्योंकि उत्तस हमें मारतीय गणितशाकके इतिहासके सबसे अधिक अंधकारपूर्ण समय, अर्थात पांचवी शताब्दीस पूर्वकी बातें मिळती है । विशेष अध्ययनसे यह बात और मी पुष्ट हो जाती है कि धवळाकी गणितशाकीय सामग्री करने स धूर्वकी है । उदाहरणार्थ— धवळामें वर्णिक जनेक प्रकार किसी मी अन्य बात प्रयम नहीं पाई जातीं, तथा हसमें कुळ ऐसी स्रख्यताका आमास भी है जिसकी हकक प्रधानके मारतीय गणितशाका ले परिचित विहालोको सरख्यति मिळ सकती है । घवळाके गणितमानमें बह परिपूर्णता और परिच्यत विहालोको सरख्यति मेळ सकती है । घवळाके गणितमानमें बह परिपूर्णता और परिच्यत विहालोको स्वरंपीय और उसके प्रधानके प्रमान में से स्वरंपी स्वरंपी वसके प्रधानके प्रमान में स्वरंपी स्वरंपी वसके प्रधानके प्रधान मेळ स्वरंपी से स्वरंपी स्वरंपी करने प्रधानके प्रधान स्वरंपी स्वरंपी वसके प्रधानके प्रधान स्वरंपी स्वरंपी करने प्रधानके प्रधान स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी करने प्रधान स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी सालति स्वरंपी सालति स्वरंपी सालति स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी स्वरंपी सालति स्वरंपी सालति सालते स्वरंपी सालति सालते स्वरंपी सालति सालते सा

# धवलान्तर्गत गाणितशास

संख्याएं और संकेत-धवलाकार दाशमिकऋगसे पूर्णतः पशिचेत हैं । इसके प्रमाण

र धीलांकने सुनकृतांगसून, समयाभ्ययन अनुयोगद्वार, स्रोक २८, पर अपनी टीकार्से संगर्सक्यी (regarding permutations and combinations) श्रांन निवस उद्भुत किये हैं। ये नियस किसी जैन गणित अंभर्सेते लिये गये जान पढ़ते हैं। सर्वत्र उपरुक्ष्य होते हैं। इम यहां धत्रलाके अन्तर्गत अवतरणोंसे जी गई संख्याओंको व्यक्त करनेको कुछ पद्धतियोंको उपस्थित करते हैं—

- (१) ७९९९९९८ को ऐसी सख्या कहा है कि जिसके आदिमें ७, अन्तमें ८ और मध्यमें छह बर ९ की पुनरावृत्ति हैं<sup>र</sup>।
- (२) ४६६६६६४ व्यक्त किया गया है— चौसठ, छह सौ, ब्यासठ हजार, ब्यासठ छाख, और चार करोड़ें।
- (३) २२७९९४९८ व्यक्त किया गया है दो करोड़, सत्ताइस, निन्यानित्र हजार, चारसी और अन्टालवें।

इनमेंसे (१) में जिस पद्धितका उपयोग किया है वह जैन साहिल्यमें अन्य स्थानों में भी पायी जाती है, और गणितसारसंप्रहमें भी कुछ स्थानों में है। उससे दाशिभक्तमका छुपरिचय सिद्ध होता है। (२) में छोटी सहयाएं पहले ज्यक की गई है। यह संस्कृत साहिल्यमें प्रचलित साधारण रीतिके अनुसार नहीं है। उसी प्रकार यहां संकेत-क्रम सी है, न कि दश जो कि साधारणतः संस्कृत साहिल्यमें पाया जाता हैं। किन्तु पाली और प्राकृतमें सी का क्रम ही प्रायः उपयोगमें छाया गया है। (३) में सबसे बड़ी संख्या पहले व्यक्त की गई है। अवतरण (२) और (३) स्पष्टतं भिन्न स्थानोंसे लिये गये हैं।

२२  $^{6}$  और २२  $^{9}$  के बीचकी | अथवा, और अधिक नियत- (१,००,००,०००)  $^{3}$  और (१,००,००,०००)  $^{3}$  के बीचकी | अथवा, संत्र्या निश्चत- २२ $^{4}$ ×२२ $^{6}$  । इन जीकोंकी संख्या अन्य मतानुसार  $^{8}$  ७९२२८१६२५१४२६४३१७५९३५७६३९५०३३६ है |

१. ध. साग ३, पृष्ठ ९८, गाथा ५१। देखो गोम्सटसार, जीवकांड, पृष्ट ६३३. २. ध. साग ३, पृ. ९९, गाथा ५२. १ ध. साग ३, पृ. १००, गाथा ५३.

४ देखो- गणितसारतमह १, २७. और मी देखो- दण और सिंद्रमा हिन्दूगणितशासका इतिहास, जिल्द १, छाहीर १९३५, पृ १६. ५ दण और सिंह, पूर्ववन्, पृ १४. ६ थ. माग ३, पृ. २५३. ७ गोम्मटसार, जीवकांड, (हे. दु. ले. सीरीज पृ. १०४.

यह संख्या उन्तीस अंक प्रहण करती है। इसमें भी उतने ही स्थान हैं जितने कि (१,००,००,०००) में में, परन्तु है वह उससे बड़ी संख्या। यह बात धनकाकारको बात है, और वन्होंने मनुष्यक्षेत्रका क्षेत्रफळ निकाळकर यह सिद्ध किया है कि उक्त संख्याके मनुष्यक्षेत्रमें नहीं समा सकते, और इसळिये उस संख्याबाळा मत ठीक नहीं है।

#### मौलिक प्रक्रियायें

धवळामें जोड़, बाकी, गुणा, माग, वर्गमूळ और धनमूळ िनकाळना, तथा संख्याओंका वात निकाळना (The raising of numbers to given powers) आदि मौक्कित प्रक्रियाओंका कथन उपक्रम्थ है। ये क्रियाएं पूर्णोक और भिन्न, दोनोंके संबंधमें कही गई हैं। धवळामें वर्णित वातांकका सिद्धान्त (Theory of indices) दूसरे गणित प्रंचेंसे कुळ कुळ भिन्न है। निश्चयतः यह सिद्धान्त प्राथिक है, और सन् ५०० से पूर्वका है। इस सिद्धान्तसंबंधी मौक्कित विचार निखिलित प्रक्रिया प्रक्रीत होते हैं:—(१) वर्ग, (२) वन, (३) उत्तरोक्तर वर्ग, (९) उत्तरोक्तर वन, (५) किसी संख्याका संख्यातुह्य चात निकाळना (The raising of numbers to their own power), (६) वर्गमूळ, (७) वनमूळ, (८) उत्तरोक्तर वर्गमूळ, (९) उत्तरोक्तर वर्गमूळ, (९) उत्तरोक्तर वर्गमूळ, (१) अन्तरोक्तर वर्गमूळ, (९) उत्तरोक्तर वर्गमूळ, आदि। अन्य सब चार्ताक इन्हीं करोमें प्रगट

उदाहरणार्थ — अ<sup>र्थ</sup> को अके घनका प्रथम बर्गमूल कहा है। अ<sup>र्थ</sup> को अका घनका घन कहा है। अ<sup>र्थ</sup> को अके घनका बर्ग, या बर्गका घन कहा है, इस्वादिं। उत्तरो<del>वर</del> वर्ग और घनमल जीचे लिखे अनसार हैं—

१ वरला, माग ३ पृष्ठ, ५३.

#### वर्गित-संवर्गित

परिमाधिक शब्द बार्मित-संबर्गितका प्रयोग किसी संख्याका संख्यातुस्य बात करनेके अर्थमें किया गया है।

#### उदाहरणार्थ---न न का वर्गितसंवर्गितरूप है।

इस सम्बन्धमें घषांने विरुतन-देस 'फैलाना और देना' नामक प्रक्रियाका उक्केल आया है। किसी संख्याका 'विरुतन' करना व फैलाना अर्थात् उस संख्याको एकएकमें अलग करना है। जैसे, न के विरलनका अर्थ हैं—

#### ११११ ......न बार

'देय' का अर्थ है उपर्युक्त अंकों में प्रत्येक स्थान पर एककी जगह न ( बिविधित संख्या ) को रख देना । किर उस विरक्त-देयसे उपरूज्य संख्याओं को परस्पर गुणा कर देनेसे उस संख्याका वर्गित-संबर्गित प्राप्त हो जाता है, और यही उस संख्याका प्रथम वर्गित-संबर्गित कहळाता है । जैसे, न का प्रथम वर्गित-संबर्गित न<sup>न</sup> ।

बिरलन-देयकी एकवार पुनः प्रक्रिया करनेसे, अर्थात् न<sup>न</sup> को लेकर वही विधान फिर न<sup>न</sup> करनेसे, द्वितीय बर्गित-संबर्गित (न<sup>न</sup>) प्राप्त होता है। इसी विधानकी पुनः एकवार करनेसे

न का तृतीय बर्गित संबर्गित 
$$\left\{ \left(\pi^{q}\right) \right\}$$
 प्राप्त होता है ।

धवलामें उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन बारसे अधिक अपेक्षित नहीं हुआ है। किन्तु, तृतीय वर्गितसंवर्गितका उद्धेख अनेकवार वटी सल्याओं व असंख्यात व अनन्तके संबंधमें किया गया है। इस प्रक्रियासे कितनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, इसका ज्ञान इस बातसे हो सकता है कि २ का तृतीयवार बर्गितसवर्गित रूप २५६ हो जाता है।

### घातांक सिद्धान्त

उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि धवलाकार घातांक सिद्धान्तसे पूर्णतः परिचित थे। जैसे-

१ भवला, साग ३, पृ. २० आदि.

उक्त सिद्धान्तोंके प्रग्नोगसंबंधी उदाहरण धवलामें अनेक हैं। एक रोजक उदाहरण निम्न प्रकारका हैं:— कहा गया है कि २ के ७ वें वर्गमें २ के छटवें वर्गका माग देनेसे २ का छटवां वर्ग उच्च आता है। अर्थात्—

जब दाशिमिकतमका झान नहीं हो पाया था तब हिगुणक्रम और अर्थक्रमकी प्रक्रियाएं (The operations of duplation and mediation) महत्वपूर्ण समझी जाती थीं। मारतीय गणितवाखके मंगोर इन प्रक्रियाओंका कोई चिद्व नहीं मिळता। बिन्तु इन प्रक्रियाओंको निश्न और युनानके निवासी महत्वपूर्ण गिनते थे, और उनके अंकगणितसंबधी प्रंथोंमें वे तदनुसार स्वीकार को जाती थीं। धवलामें इन प्रक्रियाओंके चिद्व मिळते हैं। दो या अन्य संस्थाओंके उत्तरोत्तार वर्गीकरणका विचार निक्ष्यतः हिगुणकमकी प्रक्रियोंसे ही परिस्कृदित इश्रा होगा, और यह हिगुणकमकी प्रक्रिया दाशिमककमके प्रचास पूर्व मारतवर्षमें अवस्य प्रचिक्त रही होगी। उसी प्रकार अर्थकम पद्धतिका भी पता चळता है। धवलामें इस प्रक्रियाको हम २, ३,४ आदि आधार-बाळे छन्नुशिक्य सिद्धान्तमें साधारणीव्हत पाते हैं।

#### लघुरिक्थ (Logarithm)

धवलामें निम्न पारिभाषिक शब्दोंके लक्षण पाये जाते हैं -

(१) अर्घुच्छेद् – जितनी बार एक संस्था उत्तरोत्तर आधी आधी की जा सकती है, उतने उस संस्थाके अर्घच्छेद कहे जाते हैं। जैसे– २<sup>म</sup> के अर्घच्छेद = म

अर्थे श्टेदका संकेत अर्क मान कर हम इसे आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रख सकते हैं- क क का अर्छ (या अर्क क) = रूरि क। यहां रुधुरिक्यका आधार र है।

- (२) वर्गशालाका किसी संस्थाके अर्द्रच्छेदोंके अर्द्रच्छेद उस संस्थाकी वर्ग-शालाका होती है। जैसे — ककी वर्गशालाका = वशक = अछे अछे क = छरि छरि क। यहां छष्ठत्वियका आधार २ है।
- (३) त्रिकच्छेद' जितने बार एक संख्या उत्तरोत्तर ३ से बिमाजित की जाती है, उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं। जैसे — क के त्रिकच्छेद = त्रिक्ट क = छरि १क। यहां छघुरिक्यका आधार ३ है।

१ भवला माग ३, पृ. २५३ जादि । २ भवला मान ३, पृ. २१ अवदि

३ धवला साग ३, पू. ५६.

( 80 )

(४) चतुर्यच्छेद'— जितने वार एक संख्या उत्तरोक्तर १ से विभाजित की जा सकती है, उतने उस संस्थाने चतुर्यच्छेद होते हैं। जैसे– क के चतुर्यच्छेद = चछे क = छरि १ क। यहां छत्तरिक्यका आधार ४ है।

धवलामें लघुरिक्यसंबंधी निम्न परिणामोंका उपयोग किया गया है-

चूंकि लिर २ = १, जब कि आधार २ है।

$$(\xi)'$$
  $\partial (\xi)$   $(\xi)'$   $\partial (\xi)$   $(\xi)'$   $\partial (\xi)$   $(\xi)'$ 

(७) मानलो अ एक संख्या है, तो-

धवलामें निम्न परिणाम दिये गये हैं ---

- (क) कीर ब = अ छरि अ
- (ख) छरि हरि ब = छरि अ + छरि छरि अ
- (ग) लरिम = ब छरिब

सरुवा क कोई मी सरुवा हो सकती है। क<sup>क</sup> प्रथम वर्गितसंवर्गित राधि और (क<sup>क</sup>) <sup>कुकै</sup> द्वितीय वार्गित सर्वांगत राधि है। ७ धवला, माग ३, पु. २१–२४,

इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है---ब छरि ब + छरि व + हरि छरि ब < बं

भिज — अंकाणितमें भिजोंका मीलिक प्रक्रियाओं, जिनका ज्ञान धवलामें प्रहण कर िया गया है, के अतिरिक्त यहां हम भिजतंत्रचेश अनेक ऐसे राचक सूत्र पाते हैं जो अन्य किसी गणितसंबंधी ज्ञात प्रन्यमें नहीं भिलते । इनमें निम्न लिखित उल्लेखनीय हैं—

$$(?)^{t} \frac{\pi^{t}}{\pi \pm (\pi/\Psi)} = \pi \mp \frac{\pi}{\Psi \pm ?}$$

(२) भान को कि किसी एक संख्या म में द, द' ऐसे दो भाजकों का भाग दिया गया और उनसे क्रमशः क और क' ये दो ङम्प (या मिल) उत्पन्न हुए । निम्न लिखित सूक्सें म के द + द' से भाग देने का परिणाम दिया गया है—

$$\frac{\pi}{\zeta + \zeta'} = \frac{\pi'}{(\pi'/\pi) + \xi}$$
  
अथवा = 
$$\frac{\pi}{\xi + (\pi/\pi')}$$

$$(3)^{v}$$
 यदि  $\frac{H}{c} = m$ , और  $\frac{H'}{c} = m'$ , तो—  $c$   $(m-m') + H' = H$ 

१ भवला, माग ३, पृ. २४०

२ धवला, माग ३,पू. ४६.

३ भवळा, साग ३, पृ. ४६.

४ घवळा, साग ३, पु. ४७, गाया २७.

५ माग ३, पृ. ४६, गावा २४.

षट्खंडागमकी प्रस्तावना

$$(4)^{1}$$
  $\sqrt[4]{4}$   $\frac{34}{4} = 45$ ,  $\sqrt[4]{4}$   $\frac{4}{4}$   $\frac{4}{4}$   $\frac{4}{4}$   $\frac{4}{4}$ 

$$\frac{a}{a-H} = a + \frac{a}{a} - \epsilon$$

$$(R)^2$$
 बादि  $\frac{3}{a} = a$ , अंशिर  $\frac{37}{a^2} = a + H$ , तो—

$$a' = a - \frac{a}{\frac{a}{a} + ?}$$

भार यदि 
$$\frac{\Theta}{a^2} = a - H$$
, तो— $a^2 = a + \frac{a}{a}$ 

$$\frac{\Im}{a} - \frac{\Im}{a'} = \Im \left( \frac{a' - a}{a'} \right)$$

(c) 
$$\sqrt[4]{qk} = a$$
,  $\sqrt[4]{a} = a$ ,  $\sqrt[4]{a} = a$ ,  $\sqrt[4]{a} = a$ ,  $\sqrt[4]{a} = a$ 

(9) 
$$a = a = a$$
,  $a = a = a + a$ ,  $a = a = a + a$ 

(10) 
$$u = a$$
  $= a$ ,  $u = a$ 

१ माग ३, पृ. ४६, गाथा २४.

१ साग ३, पू. ४६, गाथा २८.

भीमाग ३, पू. ४९, गामा ३०.

२ भाग ३, पृ. ४६, गाथा २५. ४ साम ३. पू. ४८, गावा २९.

ह मान है, पू. ४९, नाथा है १.

$$(\ref{eq:continuous})'$$
 यदि  $\frac{\Theta}{a} = \Phi$ , और  $\frac{\Theta}{a - H} = \Phi$ , तो-  $\Phi$ ' =  $\Phi$  +  $\frac{\Phi}{a - H}$ 

ये सब परिणाम घनछाके अन्तर्गत अवतरणों पाये जाते हैं। वे किसी भी गणित-संबंधी झात प्रयमें नहीं मिछते। ये अवतरण अर्थमागाधी अयवा प्राकृत प्रयोक्ते हैं। अनुमान यही होता है कि वे सब किस्ही गणितसंबंधी जैन प्रन्योंसे, अथया पूर्ववर्ती टीकाओंसे छिये गये हैं। वे अंकराणितकी किसी सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नहीं करते। वे उस काछके स्मारकावशेष हैं जब कि भाग एक किटन और श्रमसाध्य विधान समझा जाता था। ये नियम निश्चयतः उस काछ के हैं जब कि दाशमिक-क्रमका अंकराणितकी प्रक्रियाओंमें उपयोग सुश्चित नहीं हुआ था।

त्रैराशिक — त्रैराशिक कियाका धवलामें अनेक स्थानों पर उक्लेख और उपयोग किया गया है' | इस प्रक्रियासंबंधी पारिमाधिक शन्द हैं— फल, इच्छा और प्रमाण- ठीक वही जो इत प्रमोगे मिलते हैं | इससे अनुमान होता है कि त्रैराशिक कियाका झान और व्यवहार मारतवर्षेमें दाशमिक जमके आविष्कारसे पूर्व मी वर्तमान था |

#### अनन्त

बड़ी संख्याओं का प्रयोग — 'अनन्त ' शब्दका थिबिथ अधेमें प्रयोग सभी प्राचीन जातियोंके साहित्यमें पाया जाता है । किन्तु उसकी ठीक परिभाषा और समझदारी बहुन पीछे काई । यह स्वाभाविक ही है कि अनन्तकी ठीक परिभाषा उन्हीं छोगोद्वारा विकासित हुई जो बड़ी सख्याओंका प्रयोग करते थे, या अपने दशैनशाखमें ऐसी संख्याओंके अन्यस्त थे । निम्न विवेचनसे यह प्रकट हो जायगा कि भारतवर्षमें जैन दार्शनिक अनन्तसे संबंध रखनेवाछी विविध भावनाओंको श्रेणीबद्ध करने तथा गणनासंबंधी अनन्तकी ठीक परिभाषा निकालनेमें सफल हुए।

बड़ी संस्थाओंको ब्यक्त करनेके लिय उचित संकेतीका तथा अनन्तकी करपनाका विकास तभी होता है जब निगृद तर्क और विचार एक विदेश उच्च श्रेणीपर पहुंच जाते हैं। यूरोपरें आर्किनिडोज़ने समुद्र-तटकी रेतके कणोंके प्रमाणके अंदाज लगानेका प्रयत्न किया या और यूनानके दार्शनिकोंने अनन्त एवं सीमा (limit) के विषयमें विचार किया या। किन्तु उनके पास बड़ी संस्थाओंको ब्यक्त करनेके योग्य संकेत नहीं थे। भारतवर्षमें हिन्दू, जैन और बीद दार्शनिकोंने बहुत बड़ी संस्थाओंको प्रयोग किया और उस कार्षके लिये उन्होंने उचित संकेतीका

१ माग ३, पू. ४९, गाया ३२. २ ववळा माग ३, पू. ६९ और १०० आदि.

भी आश्रिकार किया । विशेषतः जैनियोंने जेकमरके समस्त जीवों, काल-प्रदेशों और क्षेत्र अथवा आकाश-प्रदेशों आदिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयत्न किया है।

- बड़ी संख्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-
- (१) दाशसिक कम ( Place-value notation) जिसमें दशमानका उपयोग किया गया। इस संबंधेन यह बात उल्लेखनीय है कि दशमानके आधारपर १० १४० जैसी बड़ी संस्थाओंको ज्यक करनेवाले नाम कल्पित किये गये।
- (२) **भातांक नियम** (Law of indices वर्ग-संवर्ग) का उपयोग वड़ी संस्याओंको सुक्षतासे व्यक्त करनेके किये किया गया। जैसे—

$$\begin{array}{c} (\exists \ ) \ \left\{ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} \right\} = \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} = \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} \right\} = \delta_{s} \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \ S_{s} \ \right)_{s_{s}} + \delta_{s} \delta_{s} \\ (\exists \ ) \ \left( \$$

जिसको २ का तृतीय बर्गित-संबर्गित कहा है। यह संख्या समस्त विश्व (universe) के विश्वकर्णों (protons and electrons) की संख्यासे बड़ी है।

(२) लघुरिक्य (अर्थच्छेर ) अथना लघुरिक्य े लघुरिक्य (अर्थच्छेदरालाका ) का उपयोग बड़ी संख्याओंके विचारको छोटी संख्याओंके विचारमें उतारनेके लिये किया गया। जैसे—

इसमें कोई आधर्ष नहीं कि आज भी संख्याओं को व्यक्त करनेके छिय हम उपर्युक्त तीन प्रकारों मेंसे किसी एक प्रकारका उपयोग करते हैं। दाशमिकजन समस्त देशों की साधारण सम्पत्ति बन गई है। जहां नटी संख्याओं का गणित करना पड़ता है, वहां खडुरिक्यों का उपयोग किया जता है। आधुनिक पदार्थिनश्रानमें परिमाणों (magnitudes) को व्यक्त करने के

र वडी संस्थाओं तथा सस्था-नामों हे संबंधों विशेष जानने हे लिये देखिये दर और सिंह इत हिन्दू गणितशासका इतिहास (History of Hundo Mathematics), मोतीलाङ बनारसीदात, लाहीर, हारा मध्यक्ति, सार र, पूर र बादि.

क्षियं वातांक निषमोंका उपयोग सर्वसाधारण है । उदाहरणार्थ- विकासके विश्वत्यकांको गणना' करके उसकी व्यक्ति हिस प्रकार की गई है— १३६'२'<sup>२५</sup> तता, कह संस्थाओंके विकासक (distribution of primes) को स्थित करनेवाली स्वयूज संस्था (Skewes' number) निम्न प्रकारेस व्यक्त की वाती है—

संस्थाओंको स्पक्त करनेषाले उपर्श्वक्त समस्त प्रकारोंका उपयोग धक्कामें किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारतवर्षमें उन प्रकारोंका झान सातवीं शताब्दिसे पूर्व ही सर्व-साधारण हो गया था।

#### अनन्तका वर्गीकरण

धवलामें अनन्तका वर्गीकरण पाया जाता है । साहित्यरें अनन्त रास्दका उपयोग अनेक अर्थोमें हुआ है । जैन वर्गीकरणमें उन समका ध्यान रखा गया है । जैन वर्गीकरणके अनसार अनन्तके ग्यारह प्रकार हैं । जैसे-

(१) नामानन्तं — नामका अनन्त । किही भी वस्तु-समुद्रायके यद्यार्थतः अनन्त होने या न होनेका बिचार किये विना हो केवल उसका बहुत्व प्रगट कालेके लिये साथाएण बोलचालमें अथवा अशोध मनुष्यों हृता या उनके लिये, अथवा साहिस्समें, उसे अनन्त कह दिया जाता है। ऐसी अवस्थामें 'अनन्त' शब्दका अर्थ नाममात्रका अनन्त है। इसे हो नामानन्त कहते हैं।

र संस्या र३६'२<sup>६'५</sup> को द्वाधमिक-कससे न्यक्त करने पर जो रूप प्रकट होता है वह इस प्रकार है— १५,७४७,७२४,१३६,२७५,००२,५७७,६०५,६५३,९६२,४८४,५५५,४६८,०४४,७१७,९४४,५५८, ११६,७०९,३६६,२३१,४२५,०७६,१८५,६३१,०३१,२९६,

हासे देखा जा तकता है कि २ का तुवाँच वर्गतत संवर्गत ज्यांत् २५६<sup>551</sup> विश्वसक्त समस्त लिखुर-क्योंको संस्थाने अधिक होता है। यदि हम बसस्त विश्वस्थे एक ब्राटावका फ्रक्क मान कें और विशुद्धणीकी उसकी गोटिया, जीर दो बिशुद्धणोंकी किंती भी पहित्तिको हस विश्वके खेळकी एक 'वास्त्र' मान कें, तो समस्त्र संभव 'वार्को' की संस्था—

यह संस्था रूढ सस्याओं (primes) के विभाग (distribution) से भी संबंध रखती हैं। २ जीवाजीवसिस्सदन्वस्स कारणणिखेक्खा सम्मा अर्थता । अवका ३, पू. ११.

- (२) स्थापनानन्त'— कारोगित या आनुष्मिक, या स्थापित अनन्त । यह भी ययार्थ अनन्त नहीं है। जड़ां किसी बस्तुमें अनन्तका आरोगण कर छिया जाता है वहां इस शन्दका प्रयोग किया जाता है।
- (३) द्रव्यानन्त'— तकाळ उपयोगमें न आते हुए झानकी अपक्षा अनन्त । इस संझाका उपयोग उन पुरुषोंके लिये किया जाता है जिन्हें अनन्त-विषयक शासका झान है, जिसका बर्तमानमें उपयोग नहीं हैं।
- ( ४) **गणनानन्त** संख्यात्मक अनन्त । यह संज्ञा गणितशास्त्रमे प्रयुक्त वास्तविक अनन्तके अर्थमें आई है ।
  - (५) अप्रदेशिकानन्त- परिभागहीन अर्थात् अत्यन्त अरुप परमाणुरूप ।
- (६) एकानन्त— एकदिशासक अनन्त। यह वह अनन्त है जो एक दिशामें सीधी एक रेखारूपसे देखनेमें प्रतीत होता है।
- (৬) विस्तारानन्त द्विविस्नारात्मक अथवा पृष्ठदेशीय अनन्त । इसका अर्थ है प्रतरात्मक अनन्ताकाश ।
- (८) उमयानन्त—िद्विदिशासक अनन्त । इसका उदाहरण है एक सीधी रेखा जो दोनों दिशाओंने अनन्त तक जाती है।
- (९) सर्वानन्त आकाशात्मक अनन्त । इसका अर्थ है त्रिधा-विस्तृत अनन्त, अर्थात् घनाकार अनन्ताकारा ।
- ( १० ) भाषानन्त तत्काल उपयोगमे आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । इस संज्ञाका उपयोग उस पुरुपके किये किया जाता है जिसे अनन्त-विषयक शास्त्रका ज्ञान है और जिसका उस ओर उपयोग है।
  - (११) श्राश्वतानन्त-- नित्यस्थायी या अविनाशी अनन्त ।

पूर्वोक्त वर्गीकरण खुत्र व्यापक है जिसमें उन सन्न अधोंका समावेश हो गया है जिन अधोंमें कि ' अनन्त ' संज्ञाका प्रयोग जैन साहिल्में डुआ है |

र जैं व हवणार्णत गाम त कहकम्मेस वा चित्तकम्मेस वा पोत्तकम्मेस वा ...अक्खो वा बराडयो वाजे च अण्णे हवणार हविदा अणतिमिदि त सल्य हवणाणत गाम । घ. ३, पृ. ११ से १२.

२ ज त दव्वाणतं तं द्विह आगमदो णोआगमदो य। ध. ३, पृ. १२.

#### गुणनानन्त ( Numerical infinite )

भवलामें यह स्पष्टरूपसे कह दिया गया है कि प्रकृतमें अनन्त संज्ञाका प्रयोग' गणना-नन्तके अपेमें ही किया गया है, अन्य अनन्तोंके अपेमें नहीं, 'क्योंकि उन अन्य अनन्तोंके हारा प्रमाणका प्ररूपण नहीं पाया जाता "। यह भी कहा गया है कि 'गणनानन्त बहुवर्णनीय और सुमम है "। इस क्यनका अपे संमवतः यह है कि जैत-साहित्यमें अनन्त अपीत् गणना-नन्तकी परिभाषा अभिक विश्वरूपसे मिन्न मिन्न लेक्कों द्वारा कर दी गई थी, तथा उसका प्रयोग और इस में सुप्रचलित हो गया था। किन्तु भक्लामें अनन्तकी परिभाषा नहीं दौ गई। तो भी अनन्तसंबंधी प्रक्रियाएं संस्थात और असंस्थात नामक प्रमाणोंके साथ साथ बहुत वार उिद्धालित हुई हैं।

संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रमाणोका उपयोग जैन साहिब्लमें प्राचीनतम हात-कालसे किया गया है। किन्तु प्रतीत होता है कि उनका अभिप्राय सदैव एकसा नहीं रहा। प्राचीनतर प्रयोग अनन्त सचमुच अनन्तके उसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ या जिस अर्थमें हम अब उसकी परिमापा करते हैं। किन्तु पीछेके प्रयोग उसका स्थान अनन्तानन्तने छे छिया। उदाहरणार्थ— नेमिचंद द्वारा दशबी शताब्दिमें लिखित प्रंथ जिलोकसारके अनुसार परीतानन्त, युक्तानन्त एवं जवन्य अनन्तानन्त एक बड़ी भारी संख्या है, किन्तु है वह सान्त। उस प्रंयके अनुसार संख्याओंके तीन मुख्य भेद किर्य जा सकते है—

- (१) संख्यात-जिसका संकेत इम स मान लेते हैं।
- (२) असंख्यात-जिसका संकेत इम अ मान छेते हैं।
- (३) अनन्त--जिसका संकेत इम न मान छेते है।

उपर्युक्त तीनों प्रकारके संख्या-प्रमाणोके पुनः तीन तीन प्रभेद किये गेय हैं जो निम्न प्रकार है—

- (१) संख्यात— (गणनीय) संख्याओंके तीन भेद हैं—
  - (अ) जघन्य-संख्यात (अल्पतम संख्या ) जिसका संकेत हम स ज मान छेते हैं।
  - ( ब ) मध्यम-संख्यात ( बीचकी संख्या ) जिसका संकेत इम स म मान लेते है ।

१ धवला३, पू १६.

२ ' ण च सेसअणंताणि पमाणपरूवणाणि, तत्य तथादसणादो ' । घ. ३, पू. १७.

३ 'जंतं गणणाणैत त बहुवण्णणीय सुगमंच '। घ ३, पृ. १६.

| (१८)                                                                  | षट्खंडा                                    | ामकी प्रस्तावना                                                        |                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| (;                                                                    | त ) उत्कृष्ट-संख्यात ( सबसे ब              | ाडी संख्या) जिसका संकेत हम                                             | स उमान हेते हैं।    |  |  |
|                                                                       | <b>ांख्यात (अगणनीय)</b> के व               |                                                                        |                     |  |  |
| ,                                                                     |                                            |                                                                        | ·                   |  |  |
| (,                                                                    | त्रेते हैं।                                | श्रेणीका असंख्य) जिसका                                                 | सकात हम अग्य मान    |  |  |
| ( ;                                                                   | a ) युक्त-असंख्यात ( बीचका                 | असंख्य ) जिसका संकेत इम                                                | अयुमान छेते है।     |  |  |
| (;                                                                    | a ) <b>असंख्यातासं</b> ख्यात ( <b>अ</b> सं | ल्य-असंख्य ) जिसका संकेत <b>ह</b> न                                    | । अञ्चमान लेते हैं। |  |  |
| ( सबसे छोटा                                                           |                                            | h पुनः तीन तीन प्रभेद होरे<br>उल्कृष्ट (सबसे बड़ा)। इस                 |                     |  |  |
| *                                                                     | जधन्य-परीत-असंस्यात                        |                                                                        | अपज                 |  |  |
| २                                                                     | मध्यम-परी <b>त-असं</b> ख्यात               |                                                                        | अपम                 |  |  |
| Ę                                                                     | उत्कृष्ट-परीत-असंख्यात                     | ***************************************                                | <b>अ</b> प उ        |  |  |
| *                                                                     | <b>जघन्य-युक्त-अ</b> संख्यात               | **** **** **** **** ****                                               | अयुज                |  |  |
| २                                                                     | मध्यम-युक्त <b>-अ</b> संख्यात              | ****************                                                       | अयुम                |  |  |
| ₹                                                                     | <b>उ</b> श्कृष्ट-युक्त- <b>अ</b> संख्यात   | ***************************************                                | अयु उ               |  |  |
| *                                                                     | <b>जधन्य-असं</b> ख्यातासंख्यात             |                                                                        | अ अ ज               |  |  |
| २                                                                     | <b>मध्यम-असंद्</b> यातासंख्यात             |                                                                        | अअम                 |  |  |
| ₹                                                                     | उत्कृष्ट <b>-अ</b> संख्यातासंख्यात         | **** **** **** **** **** ****                                          | अ अ उ               |  |  |
| (३) अनन्त- जिसका संकेत हम न मान चुके हैं। उसके तीन भेद है—            |                                            |                                                                        |                     |  |  |
| (अ) परीत-अनन्त (प्रथम श्रेणीका अनन्त) जिसका संकेत हम न प मान छेते है। |                                            |                                                                        |                     |  |  |
| ( ब ) युक्त-अनन्त ( बीचका अनन्त ) जिसका संकेत हम न यु मान छेते हैं।   |                                            |                                                                        |                     |  |  |
|                                                                       |                                            | भनन्त ) जिसका संकेत हम न                                               |                     |  |  |
|                                                                       |                                            | ोंके भा प्रस्थेकके पुनः तीन त<br>फे भेदोंमें इमें निम्न संख्याएं प्राप |                     |  |  |
|                                                                       | जघन्य-परीतानन्त                            |                                                                        | नपज                 |  |  |
| 2                                                                     | मध्यम-परीतानन्त                            | ********                                                               | नपम                 |  |  |
| ₹                                                                     | उत्कृष्ट-परीतानन्त                         | ***************************************                                | नपड                 |  |  |

| \$ | जघन्य युक्तानन्त    | **** **** **** **** **** ****           | न युज  |
|----|---------------------|-----------------------------------------|--------|
| ₹  | मध्यम-युक्तानन्त    | ******************                      | न युम  |
| ₹  | उत्कृष्ट-युक्तानन्त | *********                               | न यु उ |
| 2  | जधन्य-अनन्तानन्त    | *************************************** | ननज    |
| ₹  | मध्यम-अनन्तानन्त    |                                         | ननम    |
| 3  | उत्कृष्ट-अनन्तानन्त | *************************************** | ਜ ਜ ਤ  |

संख्यातका संख्यातमक परिमाण — सभी जैन भंषोंके अनुसार अझन्य संख्यात र है, क्योंकि, उन भंषोंके मतसे भिजताकी बोधक यही सबसे छोटी संख्या है। एकत्वको संख्यातमें सम्मिलित नहीं किया। मध्यम संख्यातमें र आर उत्कृष्ट संख्यातके बीचकी समस्त गणना आ जाती है, तथा उत्कृष्ट संख्यात जबन्य-परीतासंख्यातसे पूर्ववर्ती अर्थात् एक कम गणनाका नाम है। अर्थात् स उ = अप ज - १। अप ज को त्रिलोकसारमें निम्न प्रकारसे समझाश है'—

जैन भूगोलातुतार यह विश्व, अभीत् मध्यलेक, भूमि और जलके कमचार बल्योंसे बना हुआ है। उनकी सीमाएं उत्तरोत्तर बदनी हुई त्रिज्याओवाले समकेन्द्रीय इत्तरूप हैं। किसी भी भूमि या जलमय एक बल्यका विस्तार उससे पूर्ववर्ती बल्यके विस्तारसे दुगुना है। केन्द्र-वर्ती इत्त (सबसे प्रथम बीचका इत्त) एक लाख (१००,०००) योजन व्यासवाला है, और जम्बूद्वीय कहलाता है।

अब बेछनके आकारके चार ऐसे गड्ढेंग्वी करराना वाजिय जो प्रक्षेक एक छाख योजन व्यासवाछे और एक इजार योजन गहरे हो। इन्हें आ, ब, स, और ब, किंदिये। अब कराना कांजिये कि अ, सस्सोंक बीजोंसे पूरा भर दिया गया और फिर भी उस पर और सस्सों डाले गये जब तक कि उसकी शिखा शंकुके आकारकी हो जाय, निसमें सबसे उत्पर एक सर्सोंका बीज रहे। इस प्रक्रियांके िये जितने सरसोंके बीजोंकी आवश्यकता होगी उनकी संख्या इस प्रकार है—

१ देखी त्रिलेकसार, गाया ३५.

इस पूर्वोक्त प्रक्रियाको हम बेजनाकार गहुका सरसोके बीजोंसे 'शिखायुक्त पूरण' कहेंगे। अब उपर्युक्त शिखायुक्त पूरित गहुमेंसे उन बीजोंको निकालिये और जन्मूद्रीपसे प्रारंभ करके प्रख्येक द्वीप और समुद्रके बल्योंमें एक एक बीज डालिये। चूंकि बीजोंको संस्था सम है, इसलिये अत्तिम बीज समुद्रकलय पर पड़िया। अब एक बीज ब नामक गहुमें डाल दीजिय, यह बतलानेक लिये कि उक्त प्रक्रिया एक बार होगई।

अब एक ऐसे बेळनको कत्यना कीजिये जिसका व्यास उस समुद्रकी सीमाधर्यन्त स्थासके बराबर हो जिसमें बह अन्तिम सरसीका बीज डाठा हो। इस बेळनको अ्कादिये। अब इस अ्को भी पूर्वेक्त प्रकार सरसीसे शिवायुक्त भर देनेकी कत्यना कीजिये। किर इन बीजोंको भी पूर्व प्राप्त अन्तिम समुद्रकण्यसे आगेको होय-समुद्रक्ष्य बच्चोमे पूर्वेक्त प्रकारसे कमशः एक एक बीज डायेथ। इस दिताय वार बिरटनमे भी अन्तिम सरस्य किसी समुद्रक्ष्य पर ही पड़ेगा। अब ब्रु मे एक और सरस्य डाठ दो, यह बतलानेके छिये कि उक्त प्रक्रिया वितीय बार हो चकी।

अब फिर एक ऐसे बेलनकी कल्पना कीजिय जिसका व्यास उसी अनिन प्राप्त समुद-बळपके व्यासके बराबर हो तथा जो एक हजार योजन गहरा हो। इस बेलनको अु कहिये। अु को भी सरसपेंसे शिखायुक्त भर देना चाहिये और फिर उन बीजोंको आगेके द्वीपसमुदों में पूर्वोक्त प्रकारसे एक एक डाळना चाहिये। अन्तमें एक और सरसप ब् में डाल देना चाहिये।

करपना कीजिये कि यही प्रक्रिया तब तक चाद्र रखी गई जब तक कि ब र शिखायुक्त न भर जाय | इस प्रक्रियामे हुमें उत्तरोक्तर बढ़ते हुए आकारके बेटन छेना पड़ेगे—

मान लीजिये कि ब, के शिखायुक्त भरने पर अन्तिम बेलन अ' प्राप्त हुआ।

अब अ' को प्रथम शिखायुक्त भरा गड्डा मान कर उस जल्बल्यके बादसे जिसमें विक्रजी कियाके अनुसार अनितम बीज डाला गया या, प्रारम्भ करके प्रत्येक जल और स्थल्क वर्ल्यमें एक एक बीज लोड़ने की कियाको आगे बढाइये। तब स्, में एक बीज लोड़िये। इस प्रक्रियाको तब तक चालू रिखिये जब तक कि स्, शिखायुक्त न भर जाय। मान लीजिये कि इस प्रक्रियासे हमें अनितम बेलन अ'' प्राप्त हुआ। तब किर इस अ'' से बही प्रक्रिया प्रारम्भ कर दीजिये और उसे इ, के शिखायुक्त भर जाने तक चालू रिखेय। मान लीजिये कि इस प्रक्रियाके अन्तमें हमे अ''' प्राप्त हुआ। अतएव जफ्रन्यपरीतासंख्यात

अप ज का प्रमाण अ" में समानेवाले सरसप बीजोंकी संख्याके बरावर होगा और उत्कृष्ट-संख्यात = स उ = अप ज — १.

पर्यालीकन — संस्थाओंको तीन मेटोंमें विभक्त करनेका मुख्य अभिप्राय यह प्रतीत है। तो है— संस्थात अर्थात् गणना कहाँ तक की जा सकती है यह माणामें संस्था-नामोंकी उपज्ञित्व अवस्य संस्थान्यिक अन्य उपायोंकी प्राप्ति पर अवज्ञमिक है। अतएक भाषामें गणनाका क्षेत्र बहानेके लिये भारतक्षीमें प्रधानतः दानानाको जाभारण संस्था-नामोंकी एक लम्बी अर्णा बनाई गई। हिन्दू १० "तककी गणनाको भाषामें व्यक्त कर सकतेकाले अठारह नामोंसे संतुष्ट होगये। १० "से कप्तको संस्थाएं उन्हीं नामोंकी पुनरावृत्ति द्वारा व्यक्त को सकती थीं, जैसा कि अब हम दश दश-जाब (million million) आदि कहा कर करते हैं। किन्तु इस बातका अनुभव होगया कि यह पुनरावृत्ति मासून (cumbersome) है। बीडों और जैनियोंको अपने दर्शन और विश्वस्व कर करते हैं। किन्तु इस बातका अनुभव होगया कि यह पुनरावृत्ति मासून (cumbersome) है। बीडों और जैनियोंको अपने दर्शन और विश्वस्व कर करते हैं। किन्तु वीडोंहार कलियत संस्था-रियों में अपने दर्शन और विश्वस्व कर बड़ी संस्थाओंको आवश्यक्ता पड़ी। अनएव उन्होंने और बड़ी बड़ी संस्थाओंको नाम कलियत कर लिय। नैनियोंको संस्थानामोंका तो अब हमें पना नहीं हैं, किन्तु बौडोंहार कलियत संस्था-

र जेनियोके प्राचीन साहित्यमें दोई काल-प्रमाणोंके सूचक नामोंकी तालिका पाई जाती है जो एक वर्ष प्रमाणते प्रारम्म होती है : यह नामाणलों इस प्रकार है—

```
१ वर्ष
                                              क्षेत्रहार ७ इ
                                                                  ८४ चटित
 २ युग
                     ५ वर्ष
                                              १८ अटट
                                                                   ,, लाख अटरांग
 ३ प्रवाग
                   ८४ लाख वर्ष
                                              १९ असमान
                                                                  .. अटट
 ४ पर्व
                    , लाख प्रवोग
                                              २० असम
                                                                   .. लाख अममीग
 ५ नयतास
                    .. पर्व
                                              २१ हाहांग
                                                                   .. अमम
 ६ नयत
                    .. लाख नयतांग
                                              २२ हाहा
                                                                   , लाख हाहोग
 ७ क्रमदोग
                    ,, नयत
                                              २३ हहाग
                                                                   ., हाहा
 ८ क्रम्द
                     .. लाख कमदोग
                                              २४ हह
                                                                  .. लाख इहांग
 ९ पशास
                     ,, कुमुद
                                              २५ लगांग
                                                                  .. 38
9 o 170
               =
                    .. लाख पद्मीग
                                              २६ लता
                                                                  ,, लाख लतांग
११ निलनांग
                    , पद्म
                                              २० महालतींग
१२ निलन
                    .. लाख नलिनांग
                                              २८ महोलता
                                                                  ,, लाख महालतीग
                                                             æ
१३ कमरुगि
                    .. निलन
१४ कमल
                    ,, लाख कमलांग
                                              २९ श्रीकल्प
                                                              =
                                                                   .. लाख महालता
                                              ३० हस्तप्रहेलित
                                                                   .. ठाख श्रीकल्प
१५ त्रदितांग
                    ., कमल
१६ जुटित
                    .. लाख शिटतांग
                                              ३१ अचलप्र
                                                             =
                                                                   .. लाख हस्तमहेलित
```

यह नामावर्छ विशेषभीत (४-६ वीं स्ताब्दि) हरिकपुराण (८ वीं स्ताब्दि) और राज-सार्तिक (८ वीं स्ताब्दि) में कुक नामसेदोंके साम पार्ष जाती हैं। विशेष्टमस्तिक एक उक्केसहरार जवरूका मताण ८५ को ११ बार परस्य कुण करनेते मान होता है -जवरूज = ८४<sup>11</sup> तथा यह संस्था ९० अक प्रमाण होती। किन्तु रहिस्स वालिका (Logarithmic tables) के अनुसार ८४<sup>11</sup> संस्था ६० अक प्रमाण ही मान होती हैं। देखिये क्याला, साम ३, मस्ताबगा व कुर नोट, पूरिस-**-प्रस्थावक**  नामोंकी निम्न श्रेणिका चित्ताकर्षक है-

```
= (१०,०००,०००)
 १ एक
                               १५ अब्बुद
            = 8
                                           = ( ?0,000,000)
 २ दस
                               १६ निरब्बुद
            = 10
                                           = ( ?0,000,000) 00
 ३ सत
          = 800
                               १७ अहर
                                           = ( ?0,000,000)"
         = 8,000
 ४ सहस्स
                               १८ अवब
 ५ दससहस्स = १०,०००
                                           = ( {0,000,000) !?
                               इडाइ १९
 ६ सतसहस्त = १००,०००
                                           = ( (0,000,000)
                               २० सोगन्धिक
 ७ दससतसहस्स = १,०००,०००
                                           = ( ? 0,000,000) (*
                               २१ उपछ
 ८ कोटि
           = 20,000,000
                                           = ( (0,000,000)
                               २२ कुमुद
           = (१०,०००,०००)
 ९ पकोटि
                                           = ( (0,000,000)
                               २३ पंडरीक
१० कोटिपकीटि = (१०,०००,०००)
                                           = ( { 0,000,000)"
                               २४ पदुम
११ नद्रत
           = (१0,000,000)
                                           = ( ? 0,000,000) (
                               २ ५ कथान
१२ निचहुत
          - (१०,०००,०००)
१३ अखोमिनी = (१०,०००,०००)
                                           = (१0,000,000)"
                               २६ महाक्यान
                               २७ असंख्येय
                                           = (20,000,000)
१४ बिन्द
            = ( ? 0,000,000)
```

यहाँ देखा जाता है कि श्रेणिकार्षे अन्तिम नाम असंख्येय है। इसका अभिप्राय यहाँ प्रतीत होता है कि असंख्येयके ऊपरकी संख्याएं गणनातीत हैं।

असंख्येयका परिमाण समय समय पर अवश्य बदलता रहा होगा। नेनिचंदका असंख्यात उपर्युक्त असंख्येयसे, जिसका प्रमाण १०<sup>९४०</sup> होता है, निश्चयतः भिन्न है।

असंख्यात — ऊपर कहा ही जा चुका है कि असंख्यातभे तीन सुख्य भेद हैं और उनमेंसे भी अय्येकके तीन तीन भेद हैं। ऊपर निर्दिष्ट संकेतोंके प्रयोग करनेसे हमें नेमिचंद्रके अनुसार निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं—

```
जघन्य-परीत-असंख्यात (अ.प.ज.) = स. उ.+१
मध्यम-परीत-असंख्यात (अ.प.म.) है > अ.प.ज. किन्तु < अ.प.उ.
उत्कृष्ट-परीत असंख्यात (अ.प.उ.) = अ.यु.ज.−१
```

जहां—

जक्षन्य-युक्त-असंख्यात (अयुज)≐ (अयुज) <sup>अयुज</sup> सम्यम-युक्त-असंख्यात (अयुग) ≹ > अयुज, किन्द्व < अयुज. राकृष्ट-युक्तः असंख्यात ( अ यु उ = अ अ ज - १.

जहां---

जनन्य-असंख्यातासंख्यात ( अ व ज ) = ( व यु ज )  $^{\circ}$ मध्यम-असंख्यातासंख्यात ( अ व म ) है > अ ज ज, किन्तु < अ व उ. उत्कह-असंख्यातासंख्यात ( व व उ ) = व प ज - १.

जहां —

न प ज जदम्य-परीत-अनन्तका बोधक है।

अनन्त- अनन्त श्रेणीकी संख्याएं निम्न प्रकार हैं-जघन्य-परीत-अनन्त( न प ज) निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है-

मानलेख = क + छह द्रव्यं

मानङो 
$$\eta = \left\{ \left( \mathbf{e}^{\mathbf{G}} \right)^{\mathbf{G}} \right\}$$
  $\left\{ \left( \mathbf{e}^{\mathbf{G}} \right)^{\mathbf{G}} \right\} + \mathbf{v}$  राशियाँ

तब —

$$\left\{ \begin{pmatrix} \eta^{\eta} \\ \eta^{\eta} \end{pmatrix} \right\}$$
 जबन्य-पर्शत-अनन्त (न प ज) =  $\left\{ \begin{pmatrix} \eta^{\eta} \\ \eta^{\eta} \end{pmatrix} \right\}$  मध्यम-पर्शत-अनन्त (न प म) है > न प ज, किंतु  $<$  न प उ उत्कृष्ट-पर्शत-अनन्त (न प उ) = न यु ज  $-$  १,

र **क**र द्रव्य से हैं—(१) वर्ष, (२) अवर्ष, (३)एक जीव, **(४)** ओकाकाश,(५) अत्रतिक्षित (बनस्पति जीवः), जीर (६) प्रतिक्षित (बनस्पति जीवः).

र चार सहदाय ये हैं— (१) एक कल्पकाळके जनय, (२) छोकाकाखके अदेश, (३) अनुमागर्वध-अप्यवसायस्थान, और (४) योगके अविमाग-प्रतिच्चेद. जहां---

(अपज)

जघन्य युक्त-अनन्त (न युज) = (अपज) मध्यम-युक्त-अनन्त (न युम) है > न युज, किंतु < न युउ क्षंक्रष्ट-यक्त-अनन्त (नयउ) = न न ज - १

जहां---

जधन्य-अनन्तानन्त (न न ज) = (न युज) मध्यम-अनन्तानन्त (न न म ) > है न न ज. किंत < न न उ

जहां —

न न उ उत्कृष्ट अनन्तानन्तके टिये प्रयुक्त है, जो कि नेमिचंन्द्रके अनुसार निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है ---

$$\begin{aligned} & \mathbf{x} \cdot \mathbf{n} \\ & \mathbf{x} \cdot \mathbf{n} \\ & \mathbf{x} \cdot \mathbf{n} \\ & \mathbf{x} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{n$$

अब, केवळज्ञान राशि इ से भी बड़ी है और-

न न उ = केवलज्ञान - ज्ञ + ज्ञ = केवलज्ञान.

पर्यालोचन- उपर्यक्त विवरणका यह निष्कर्ष निकलता है-

(१) जघन्य-परीत-अनन्त (न प ज ) अनन्त नहीं होता जबतक उसमे प्रक्षिप्त किये गये छह द्रव्यों या चार शशियोंमेंसे एक या अधिक अनन्त न मान छिय जायं ।

१ व्ह राशिया ये हैं- [१) सिद्ध, (२) साधारण बनस्पति निगोद, (३) बनस्पति, (४) प्रद्रुल, (५) व्यवहारकाळ और (६) जल्लोकाकाश.

२ ये दी राशियां हैं- (१) वर्षद्रव्य, (२) अध्येद्रव्य, (इन दोनोंके अग्रहत्य ग्रंपके अविभाग-प्रतिच्छेट)

(२) उत्कृष्ट-अनन्त-अनन्त (न न उ) के कड़ानगरिके समझमाण है। उपर्युक्त विभरणे यह अभिन्नाय निकलता है कि उत्कृष्ट अनन्तानन्त अंकमित्रकी किसी प्रक्रियाद्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह प्रक्रिया कितन्ती ही दूर क्यों न के जाई खाय। यदार्षतः बह अंकमिनतहारा प्राप्त व की किसी भी संस्थासे अधिक ही रहेगा। अतः सुत्ते ऐसा प्रसीत होता है कि केवल्डान अनन्त है, और इसीकिय उत्कृष्ट-अनन्तानन्त भी अनन्त है।

इस प्रकार श्रिष्टोकसारान्तर्भत निवसण हमें कुछ संशयमें ही छोड़ देता है कि परीतानन्त और युक्तानन्तरे तीन तीन प्रकार तथा जहन्य अनन्तानन्त सचमुच अनन्त है या नहीं, क्येंकि ये सब असंख्यातिक ही गुणनफल कहे गये हैं, और जो राशियां उनमें चोड़ी महे हैं वे भी असंख्यातिक ही है। किन्तु भवलाका अनन्त सचमुच अनन्त ही है, क्येंकि यहां यह रपष्टतः कह दिया गया है कि 'क्यब होनेसे जो राशि नष्ट हो वह अनन्त नहीं कहीं जा सकती'। भवलामें यह भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्तसे स्वेत्र तारार्य मन्यम-अनन्तानन्तसे हैं। अतः भवलाम् स्वानन्तानन्तसे होत्र तारार्य मन्यम-अनन्तानन्तसे हैं। अतः भवलाम् रोजि चहीं रोचक हैं

एक ओर गतकालको समस्त अवसरिंगी और उन्हरिंगी अर्थाद करपकालके समस्रोंको (time-instants) स्थापित करें। | (इनमें अनादि-सातल होनेंस अनन्तल है ही।) दूसरी ओर मिध्यादृष्टि जीवराशि रक्खा । अब दोनों राशियोंमेंसे एक एक रूप बरावर बठा-उठा कर फेकते जाओ । इस प्रकार करते जानेसे कालगाशि नष्ट हो जाती है, किन्तु जीव-राशिका अपदार नहीं होता'। धवलों इस प्रकारसे यह निष्कर्ष निकाल गया है कि मिध्या-दृष्टि राशि अतीत कर्दोंके समर्थोंसे अधिक है ।

यह उपर्श्वेक रीति और कुछ नहीं केवल एकसे-एककी संगति (cnc-to-one correspondence) का प्रकार है जो आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिह्मान्त (Theory of infinite cardinals) का मूलाधार है। यह कहा सकता है कि बह रीति परिभिन्न गणनांकोंके किलानमें भी उपयुक्त होती है, और हसीकिये उसका आलम्बन दो बड़ी परिभिन्न राशियोंके किलानमें भी उपयुक्त होती है, और हसीकिये उसका आलम्बन दो बड़ी परिभिन्न राशियोंके किलाके किये लिया गया था- इतनी बड़ी राशियां जिनके कंगों (elemcnts)

१ 'संते वपु णहुतस्स अणंतचाविरोहादो '। ध. ३, पू. २५.

२ धवला ३, पृ. २८.

३ 'अमताणंताहि ओसप्पिण-उस्सप्पणीहिण अबहिरांति काटेण'। घ. ३, पृ. २८ सूत्र ३. देखी टीका, पृ. २८. 'कक्षं काटेण सिणिञ्जते सिण्डास्ट्री जीवा' श्लादि ।

को गणना किसी संस्थायम संझा द्वारा नहीं को जा सकी । यह दृष्टिकोण इस बातसे और भी पुष्ट होता है कि जैन-मेबोर्ने समयके अत्वानका भी निश्चय कर दिया गया है, और दृस्तिये एक कस्य ( अवस्थिंगी-उत्सर्षिणों ) के कालप्रदेश परिभित ही होना चाहिये, क्योंकि, कस्य क्यें अमन्त कालमान नहीं है। इस अन्तिभ मतके अनुसार जन्म-परीत-अनन्त, जो कि परिभाषासुसार कस्यके कालप्रदेशींकी राशिसे अधिक हैं, परिभित ही है।

जैसा कि उत्पर बताया जा चुका है, एकसे-एककी संगतिकी रीति अनन्त गणनांकोंके अध्ययनके जिये सबसे प्रबल साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्तके अन्वेषण तथा सर्व-प्रथम प्रयोगका अप जैनियोंको ही है।

संख्याओं के उपर्युक्त क्षाँकराणमें मुझे अनन्त गणनां को के सिद्धान्तकों विकासित करने का प्राथमिक प्रयन्त दिखाई देता है। किन्तु इस सिद्धान्तमें कुछ गंभीर देाव हैं। ये दोव किरोध उपयक्त करेंगे। इनमेंसे एक स — १ को संख्याकी कह्यनाका है, जहां स अनन्त है और एक क्षिक्त सीमाका नियामक है। इसके विगरीत जैनियोंका यह सिद्धान्त कि एक संख्या स का वर्गित-संबंगित रूप अर्थात सर्पे एक नवीन संख्या उपयन कर देता है, वृक्तपूर्ण है। यदि यह सच्च हो कि प्राचीन जैन सादिख्यका उक्कष्ट-असंख्यात अनन्तते के खाता है, तो अनन्तत्व संख्याकी उपयिक्त अपनिक अनन्त गणनां को कि सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का कुछ सीमा तक पूर्वनिकरण हो गया है। गणितशाखीय विवासके उतने प्राचीन काळ और उस प्रारंपिक स्थितिमें इस प्रकारके किसी भी प्रयन्तको असपन्तता अवस्थियों भी आक्रवर्ष तो वक्ष है कि ऐसा प्रयन्त किया गया था।

अनन्तके अनेक प्रकारोंकी सत्ताको जार्ज केन्टरने उर्जासवी शताब्दिक मध्यकालके लग-मग प्रयोग-सिद्ध करके दिखाया था। उन्होंने सीमातीत (transfinite) संस्थाओंका सिद्धांत स्थापित किया। अनन्त राशियोंको क्षेत्र 'domain) के थियम केन्टरके अन्येयणोसे गणितशाकके लिये एक पुष्ट आधार, खोजके लिये एक प्रवल साधन और गणितक्षंत्री अल्यन्त गृद्ध विचारोंको टीक रूससे स्थक करनेके लिये एक भाषा मिल गई है। तो भी यह सीमातीत संस्थाओंका शिद्धांत अभी अपनी प्राथमिक अवस्थामें ही है। अभी तक इन संस्थाओंका कल्ल (Calculus) प्राप्त नहीं हो पाया है, और इसलिये हम उन्हें अभी तक प्रवल्तासे गणितशासीय विश्लेषणोंने नहीं उतार सके हैं।

## शब्द-सूची

#### アシャベル

'धवळाका गणितशाख ' शीर्षक केखें जो गणितसे सम्बन्ध रखनेवाळे विशेष हिन्दी शब्दोंका उपयोग किया गया है उनके समरूप अंधे ग्री शब्द निम्न प्रकार हैं—

अनन्त-Infinite.

अनन्त गणनोक सिद्धान्त-Theory of infinite

अनुताप-Proportion.

अर्थकम-Operation of mediation, अर्थकोर-Number of times a number

is halved, mediation; logarithm.

असंख्यात-Innumerable, असम्बता-Inequality,

অন্-ব্যা-Inequality. অন-Notational place.

अक-Notational place, अंक्सणित-Arithmetic.

अस्माण्य-Arithme

आधार-Base ( of logarithm ).

आदिप्तार-Discovery; invention.

उचरोत्तर-Successive.

एकदिशासमक-One directional.

एकसे-एककी संगति-One-to-one correspondence-

कहा-Art.

कालप्रदेश-Time-instant.

कुष्टक-Indeterminte equation. केन्नवर्ती वस-Initial circle: central core.

किया-Operation. क्षेत्रप्रदेश-Locations: points or places.

क्षेत्रभिति-Mensuration.

# stelld-in ensuration.

गणित, °बास-Mathematics.

गणितस-Mathematician.

ञ्जा-Multiplication.

धनमूल-Cube root.

घात निकालना, "करना-Raising of numbers to given powers.

वार्तक-Powers.

वार्ताक सिदान्त-Theory of indices.

चतुर्घच्छेद-Number of times that a number can be divided by 4.

चिद्र-Trace.

जोड-Addition.

क्योतिवविद्या-Astronomy.

टिप्पणी-Notes.

সিকভাব-Number of times that a number can be divided by 3.

त्रिस्या-Radina.

त्रेगशिक-Rule of three

दशसान-Scale of ten.

दाशिवकम-Decimal place-value notation.

द्विगुणकम-Operation of duplation.

द्विविस्तारसम्ब-Two-dimensional; superficial.

निष्द्रतर्क-Abstract reasoning.

gz-a-Method

परिणाम-Result.

परिवाण-Magnitude.

परिमाणहीन-Dimensionless,

परिभित्त गणनाक-Finite cardinals,

#### (26)

#### षट्खंडागमकी प्रस्तावना

पूर्णक-Integer. प्रक्रिया-Process; operation. प्रतरात्मक अनन्त आकाब-Infinite plane area. ян-Problem भाषपिक-Elementary; primitive. बाकी-Subtraction. बीजगणित-Algebra. बेलनाकार-Cylindrical. साग-Division. साजक-Divisor. Praction. मुख, भौलिक प्रकिया-Fundamental operation vill-Aggregate. रूद सरुया-Prime. Editor-General outline. लप्रतिय-Logarithm. लम्-Quotient.

वर्गमुक-Square root. वर्गेष्ठकान-Logarithm of logarithm. वर्गेसमीकरण-Quadratic equation. वर्गित-संवर्गित-Raising a number to its

own power (संस्यातुस्य घात). बलय-Ring विकलन-Distribution

की-Square.

विज्ञान-Science.

विद्यालण-Protons and electrons. विनिमय-Barter and exchange.

विरङ्ग-Distribution; spreading.

निरलन-देय-Spread and give.

विस्तार-Details.

ब्य-Circle. व्याज-Interest

व्यास-Diameter.

शकाकार शिखा-Super-incumbent cone. शाखा-School.

श्रेणीवद्ध करना-Classify. समदेन्द्राय-Concentric

सरल समीकरण-Simple equation.

सक्त-Symbol, notation. सक्तकम-Scale of notation. संख्या-Number.

संख्यात-Numberable.

सस्यातुल्य चात-Raising of a number to

सातत्य-Continuum, साधारणीकत-Generalised.

सीमा-Boundary. सीमातीत संस्था-Transfinite number.

87-Formula,

## २ कन्नड प्रशस्ति

अन्तर-मरूपणाके पश्चात् और भाव-मरूपणासे पूर्व प्रतियोगें दो कलड पद्योंकी प्रशस्ति पाई जाती है जो इस प्रकार है—

> पोडांबियोद्ध मिहिदेवन पाढेद्रीवद्गियमक्याभितजनकं। पाढेदांकमपाद्गिकी पाढेवळनीदार्बदांख्यने वर्णणपुदो॥ कह्नु बोध्यक्षदांने बेसंगुबहेद्देश्य जिनगृहराद्धवं ता। वेसंगुबहेद्दं माहिसुवं पाढेवळमी माहिसुवं

ये दोनों पद्य कलह भाषाके कंदवृत्तमे हैं । इनका अनुवाद इस प्रकार है-

"इस संसारमे मिहिदेव द्वारा उपार्जित धन अर्था और आश्रिन जनाँकी सम्पत्ति हो गया। अब सेनापतिकी उदारताका यथार्थ वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है?"

" उनका अनदान बड़ा आर्थ्यजनक है। ये सेनापति मिट्टिंग नामके विघाता विना किसी स्थानके भेदभावके सुन्दर और महान् जिनगृह निर्माण करा रहे है।"

इन पद्यों में मिश्लिदेव नामके एक सेनापतिके दान-धर्मकी प्रशंसा की ग्री है। उनके विषयमें यहाँ में बार इतना ही कहा गया है कि वे बड़े दानशील और अनेक जैन मन्दिरों के निर्माता थे। तरहवीं शताब्दिक प्रारंभमें मिश्लिदेव नामके एक सिन्द-नरेश हुए हैं। उनके एचण नामके मंत्री थे जो जैनधर्म पालते थे और उन्होंने अनेक जैन मन्दिरों का निर्माण भी कराया या। उनकी पत्नीका नाम सोविल्देवी या। (ए. क. ७, टेख नं. ३१७, ३२० और ६२१).

कर्नाटकके छेखोंने तेरहवीं शतान्दिक एक मिछदेबका भी उद्घेख मिलता है जो होग्सलनरेश नरसिंह रहतीयके सेनापति थे। किन्तु इनके विषयमें यह निश्चय नहीं है कि वे जैनधर्माबलम्बी ये या नहीं। अवणबेलगोलके शिलालेख नं. १६० (३२५) में भी एक मिछ-देबका उद्धेख आया है जो होग्सलनरेश बारबलालके पहणस्वामी व सचिव नागदेव और उनकी मार्या चन्दल्वे (मिछसेहिकी पुत्री) के पुत्र थे। नागदेव जैनधर्माबलको थे इसमें कोई संदेह नहीं, बयोंकि, उक्त टेखमें वे नयकीर्ति सिद्धान्तचनुमतीके पदमक्त शिष्य कहें गये हैं और उन्होंने नगरिजनाल्य तथा कमठपार्बदेव बरितके सन्मुख शिष्ठाबुहम और रंगशाला निर्माण कराई थी तथा नगर जिनाल्यको जुळ सूमिका दान भी किया था। मल्लिदेवकी प्रशंसामें इस लेखमें जो एक पथ आया है वह इस प्रकार है—

> परमानन्दिनेन्तु नाकपतिगं पौकोभिगं पुष्टिदों वरसौन्द्रव्यंत्रवन्त्रनन्ते तुहिन-क्षीरोह-कक्कोल भा-सुरकोर्तिग्रियनगगदेवविभुगं चन्द्रव्यंगं पुष्टिदों स्थिरनीपप्टणसामिविश्यवितुतं श्रीमस्टिदेवाहुवं ॥ १०॥

अपीत् 'जिस प्रकार इन्द्र और पोलोगी (इन्द्राणी ) के परमानन्द पूर्वक सुन्दर जयन्तकी उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार तुद्दिन (वर्ष) तथा क्षीगोदधिकी व छोलोके समान भास्तर कीरिके प्रेभी नागदेव विश्व और चन्द्रव्येस इन स्थिखाद्धि विश्ववितृत पदणस्वामी मिछ्छिदेवकी छापति हुई (ग इससे आगेके पद्यमें कहा गया है कि वे नागदेव क्षितितलपर शोभायमान है जिनके बम्मदेव और जोगव्ये माता-पिता तथा पदणस्वामी मिछ्छेदव पुत्र हैं। यह लेख शक्त सं १११८ (ईसवी ११९६) का है, अत- यही काल पदणस्वामी मिछ्छेदव पुत्र हैं। यह लेख शक्त में मिस्यतः तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु संमव है कि यही मिछ्छेदव हों जिनकी प्रशंसा धवला प्रतिके उपर्युक्त दो प्योमें की गई है ।

## ३ शंका-समाधान

## पुस्तक ४, पृष्ठ ३८

१ श्रेका—एष्ट १८ पर लिखा है- 'भिच्लाष्ट्रिस्स सेस-तिर्णण विसेमणाणि ण संभवित, बक्कारणकंत्रमादिगुणाणमभावादो ' यांनी तैजससमुद्धात प्रमत्तुगुण्यान पर ही होता है, सो इसमें इन्छ शंका होती है। क्या अञ्चम तैजस भी इसी गुणस्थान पर होता है! प्रमत्तगुणस्थान पर ऐसी तीव कषाय होना कि सर्वस्व मस्म कर दे और स्वयं भी उससे मस्म हो जाय और नरक तक चला जाय, ऐसा बुन्छ समझमें नहीं आता!

समाधान— निष्णादृष्टिक शेप तीन विशेषण अर्थात् आहारकसमुद्धात, तैजससमुद्धात और नेन्निलसमुद्धात संभव नहीं हैं, क्योंकि, इनके कारणभूत संसमादि गुणीका निध्यादृष्टिके अभाव है। इस पंक्तिका अर्थ रुपष्ट है कि जिन संयगादि विशिष्ट गुणीके निमित्तसे आहारकऋदि आदिको प्रांति होतो हैं, 'वे गुण निष्पादिष्ट जीवके संगव नहीं हैं। शंकाकारके द्वारा उठाई गई आपिकका परिदार यह है कि तैजसदाकिकी प्राप्तिके छिये भी उस संवम-विदोधकी आवश्यकता है जो कि निष्पादिष्ट जीवके हो नहीं सकता। छिन्तु अञ्चानैजसका उपयोग प्रमक्तंस्वत साधु नहीं करते। जो करते हैं, उन्हें उस समय भावछिंगी साधु नहीं, किन्तु द्रव्यछिंगी समझना चाहिए।

#### प्रस्तक ४, पृष्ठ ४५

२ **शंका**— विदेहमें संयतराशिका उत्तेष ५०० धनुष खिखा है, सो क्या यह विदेशपताकी अपेक्षासे कथन है, या सर्वथा नियम ही है ? (नातककद कैन, सर्वोक्ष), पत्र ता. १-४-४२)

समाधान— विदेहमें संयतराशिका हो उत्सेच नहीं, किन्तु वहां उत्सन्न होनेवाले मनुष्यमात्रका उत्सेच पांचती धनुष होता है, ऐसा सर्वया नियम हो है जैसा कि उसी चतुर्थ मागके ए. ४५ पर आई हुई "पदाको तो विकास कामान्यकाला मस्वन्तरावपन्न चेव हाँवि व विदेहेनु वच्य पचज्यास्वन्नस्वर्याण्यमा" इस तीसरी पंक्तिसे स्पष्ट हैं। उसी पंक्ति पर तिलोयपण्याची दो गई टिप्पणीसे भी उक्त नियमको पृष्टि होती है। विशेषके लिए देखी तिलोयपण्याची, अधिकार ४, गांधा २२५५ आदि।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ७६

रै र्श्वका — पृष्ठ ७६ मे मूर्जे 'मारणंतिय' के पहलेका 'मुक्त' शब्द अभी विचारणीय प्रतीत होता है?

समाधान— मुंडमें 'बुक्कमारणंतिवरासी' पाठ आया है, जिसका अर्थ— "किया है मारणात्तिवरसमुद्धात जिन्होंने" ऐसा किया है। प्रवरणको देखते हुए यहाँ अर्थ समुचित प्रतीत होता
है, जिसकी कि पुछि गो. जी. गा. ५४४ (पृ. ९५२) को टीकामे आए हुए 'किवमाणमारणादिकहंदस्य'; 'वियंगोसम्कोरपाददंदस्य', तया, ५४० थी गापाकी टीकामें (पृ. ५६७)
आये हुए 'कहमग्रण्योसंबंधिकारपर्यान्यप्रणीकायेषु जप्पूं चुक्कत्ससुदात्वदंदानों आदि पाठोंसे भी
होती है। प्यान देनेकी बात यह है कि दितीय व तृतीय उद्धरणमें असि अर्थमें 'मुक्तशब्दका प्रयोग हुआ है, प्रयम वक्ष ति दितीय व तृतीय उद्धरणमें उच्चत्व उपयोग हुआ है
बीर यह कहनेकी आवद्यकता हो नहीं है कि प्राइत 'सुक्क-' शब्दको संस्कृतन्छाया 'गुक्क' हो
होती है। पंडित टोबरसक्कुजीने भी उक्क स्थल्पर 'गुक-' शब्दका यही अर्थ किया है। इस
प्रवार 'मुक्क-' शब्दके किये गये अर्थमें कीई शंका नहीं रह जाती है।

#### प्रस्तक ४, पृष्ठ १००

४ **शंका**— १ १०० पर मूल पाठमें कुछ पाठ छूटा हुआ प्रतीत होता है ! (जीतसरेड ३०४-४२)

समाधान — शंकाकारने यद्यारि पृष्ठका नाममात्र ही दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त पेजपर २४ वें सुत्रको व्याख्यामें पाठ छूटा हुआ उन्हें प्रतीत हुआ या २५ वें सुत्रकी व्याख्यामें पाठ छूटा हुआ उन्हें प्रतीत हुआ या २५ वें सुत्रकी व्याख्यामें विकास अनुमान जाता है २४ वें सुत्रकी व्याख्यामें 'बादखाड- अक्ष्यक्रमें आक्ष्यावादों के पूर्व कुछ पाठ उन्हें स्खलित जान पड़ा है। पर न तो उक्त स्थल्यर काममें की जानेवाली सीनों प्रतियों हो तदितिरक्त कोई नवीन पाठ है, और न मुडबिद्रांसे ही कोई संशोधन आया है। किर मीजदा पंक्तिका अर्थ भी बहा बैठ जाता है।

#### पुस्तक ४, पृ. १३५

५ श्रृंका — उपशमभ्रेणांसे उत्तर्तवाळे उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोक अतिरिक्त अन्य उपशम-सम्यग्दिष्ट जीवोक मरणका निरोध है, इससे यह व्यनित होता है कि उपशम्प्रेणोंने चट्नेवाले उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोका मरण नहीं होता । परनु पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक कई स्थानींपर स्पष्टतासे चट्ने हुए भी मरण ळिखा है, सो क्या कारण है !

(नानकचन्द्र जैन, खतीली, पत्र ता १-४-४२)

समाधान — उक्त १९९१ री गई शंका—समाधानके अभिग्राय समझनेसं अम इआ है। यह शंका—समाधान केवल चतुर्थ गुणस्थानवर्ता उन उपशमसम्यम्दिध्योके लिय है, जो कि उपशमक्षेत्रमें उत्तर आये हैं। इसका सीधा अभिग्राय यह है कि सर्थसाथारण उपशमसम्यम्दिध असंवतीका मरण नहीं होता है। अपवादरूप जिन उपशमसम्यम्दिध असंवतीका मरण होता है उन्हें श्रेणीसे उतरे इए ही समझना चाहिए। आगे पृ. ३ ४ से ३ ५४ तक कई स्वानींपर जो श्रेणीपर चटते या उत्तरते इए मरण लिखा है, वह उपशामक-गुणस्थानोंकी अपेक्षा लिखा है, न कि असंवताग्रास्थानकी अपेक्षा

## पुस्तक ४, पृष्ठ १७४

ह श्रंका— पृष्ठ १७४ में 'प्रकारि इंदए केश्रीवद पहण्णप व संहिदगामागारवहाविचिकः' का अपं-'एक हो इन्द्रक, श्रेणीवद या प्रकीर्णक नरकमें विद्यान प्राम, घर और बहुत प्रकारके बिलोंमें 'किया है। क्या नरकमें भी प्राम घर होते हैं ! किले तो जरूर होते हैं। असलमें 'गामागार' का अर्ष 'ग्रामके आकारवाले अर्थात् गांवके समान बहुत प्रकारके विलोंभे' ऐसा होना चाहिए! समाधान— हुआया गया अर्थ मी माना जा सकता है, पर किया गया अर्थ गखत नहीं है, क्योंकि, घरोंके समुदायको आम कहते हैं । समाठोचकको कपनासुसार 'आमके आकार-बाले अर्थात् गांवके समान ' ऐसा भी 'गामागार' पदका अर्थ मान लिया जाय तो भी उन्हींके हारा उठाई गई शंका तो ज्यों की ब्यों ही खड़ी रहती है, क्योंकि, आमके आकासवाजोंको प्राम कहनेमें कोई अर्थगति नहीं है। इसलिए इस सुझाए गए अर्थमें कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती।

#### प्रस्तक ४, पृ. १८०

ও श्रंकाः—पृ. १८० में मूटमें एक पंक्तिमें 'व' और 'ण' ये दो शन्द जोड़े गये हैं। किन्तु ऐसा माञ्चम होता है कि 'चणरुख' में जो 'घण' शन्द है वह अधिक है और रुख-कोंकी करामातसे 'व ण' का 'घण' हो गया है ? ( जैनसन्देव ता. २३-४-४३)

समाधान—प्रस्तुत पाठके संशोधन करते समय हमें उपक्ष्य पाठके रक्षा करते हुए हमारे 'वण' पाठका स्वक्त प्रतीत हुआ । अत्वव हमने उपक्ष्य पाठकी रक्षा करते हुए हमारे नियमानुसार 'व' और 'ण' को यथास्थान कोष्टकके अन्दर रख दिया । शंकाकारको दृष्टि इसी संशोधनके आधारसे उक्त पाठपर अटकी और उन्होंने 'वण' पाठकी बहां आवस्यकता अनुभव की। इससे हमारी कर्यनाकी पूरी पुष्टि होगई। अब यदि 'वण' पाठ की पूर्ति उपक्ष्य पाठके 'वण' को 'वण' बनावर कर की जाय तो भी अर्थका निर्वाह हो जाता है और किये गये अर्थमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता। बात इतनी है कि ऐसा पाठ उपक्ष्य प्रतियोग नहीं मिळता और न मुदविद्यीसे कोई पुधार प्राप्त हुआ।

#### प्रस्तक ४, पृ. २४०

८ शंका—ए. २४० में ५७ वें सुक्ते अर्थमें एकेन्द्रियण्यांत एकेन्द्रियण्यायांत मेद गटत किये हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि, इस सुक्ती व्यास्थामें इनका उद्धेल नहीं है! ( जैनसन्देश, ता. २०-४-४२)

समाधान—चर्षाप यहां व्याख्यामें उक्त मेदोंका कोई उद्घेख नहीं है, तथापि हत्य-प्रमाणानुगम (भाग है, ए. २०५) मे इन्हीं राव्दोंसे रचित सूत्र नं. ७२ की टीकामें धवला-कारने उन मेदोंका स्पष्ट उद्घेख किया है, जो इस प्रकार है— "प्रांतिया बारसंपिया सुहमेदिया पञ्जना अपञ्जना च परे पाव कि रास्तीयो....."। धवलाकारके इसी स्पष्टीकरणको ध्यानमें रखकर प्रस्तुत स्थल पर भी नी मेद गिनाये गये हैं। तथा उन मेदोंके यहां प्रद्रण करने पर कोई दोष भी नहीं दिखता। अतप्त्र जो अर्थ किया गया है वह सम्रमाण और झद्र है।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ३१३

९ श्रीका— ५. ६९३ में – 'व-परण्यवासमयमाणपश्चित्रशंण-' पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है, इसके स्थानमें यदि ' सपरण्यवास्वमणियमाणपर्श्वादीण-' पाठ हो तो अर्थकी संगति ठीक बैठ जाती है ? ( जैतसन्देस, २०-४-४३)

समाधान — प्रस्तुत स्थल्पर उपल्य्य तीनों प्रतियोमें जो बिभिन्न पाठ प्राप्त हुए और सूड्बिटीसे जो पाठ प्राप्त हुआ उन सकता उहुल बही टिप्पणोमें दे दिया गया है। उनमें अधिक हिर-फेर करना हमने उचित नहीं समझा और यायाशिक उपल्य्य पाठोपरेस ही अपैकी संगति कैटा दी। यदि पाठ बरल्कर और अधिक सुसंगत अपै निकालना ही अभीष्ट हो तो उक्त पाठकों इस प्रकार रखना अधिक सुसंगत होगा— स-रप्यवासवपाण-वर्शवादीणसुबलंका। इस पाठके अनुसार अपै इस प्रकार होगा— पं क्योंकि इ-पप्पत्रकाल प्रमाण व प्रदीपादिक पाये पाये जाते हैं (इसलिय शाददेक भी स्वप्रतियादकता वन जाती है ) "।

## पुस्तक ४, पृष्ठ ३५०

१० ग्रीका—धनल्यान खंड ४, पृष्ठ ३५०, ३६६ पर सम्पर्शन जीवने सम्यर्प्यत्रीन होना लिखा है। परन्तु लिभसार गाया २ में सम्यन्दर्शनकी योग्यता गर्भजके लिखी है, से। इसमें विरोधसा प्रतीत होता है, खुलासा करिए।
(नानवन्द्र जैन, खतीली, पृष्ठ १६-३-४२)

समाधान—रुव्धिसार गाया दूसरीमे जो गर्भजका उत्खेख है, वह प्रथानेपशाससम्बन्धको प्राप्तिको अपेक्षासे है । किन्तु यहां उपर्युक्त पृष्टोंमें जो सम्पूर्पिट्टम जीवके, संयमासंयम पानेका निरूपण है, उसमें प्रथमोहामसम्बन्धका उत्खेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि यहां वह कपन वेदक्तसम्बन्धको अपेक्षांसे किया गया है । अत्यव दोनों कशनोंमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५३

११ श्रृंका—आपने अधूर्वकरण उपशामकको मरण करके अनुतर विमानों में उरक्त होना डिखा है, जब कि मूल्टें 'उन्नमें देवो' पाट है। क्या उपशामश्रेणोंमें मरण करनेवाडे जीव नियमसे अनुतर्रें ही जाते हैं ? क्या प्रमत्त और अप्रमत्तवाडे मी सर्वार्थिक्षिद्वें जा सकते हैं ?

( नानकचद्र जैन खतीली, पत्र ता. १-४-३२ )

समाधान---इस शंकांमें तीन शंकार्ये गर्भित है जिनका समाधान ऋमशः इस प्रकार है--

(१) मुर्ज्जे 'उत्तमा देवो ' पाठ नहीं, किन्तु ' खबसत्तमो देवो ' पाठ है । जयसत्तमका अर्घ अनुतर विमानवासी देव होता है । यथा—खबसत्तम- जवसासम—पुं० । पंचानुत्तरविमानस्व देवेसु । सूत्र० १ श्र. ६ अ. । सम्प्रति उवसप्तमदेवस्वरूपमाद्

सत्त स्वा जह बाउं पहुं पमाणं ततो व सिक्संतो । वत्तियमेत्तं न हु वं तो ते खबसत्तमा जाया ॥ १३२ ॥ सम्बद्धसिदिनामे उक्कोसिटिई य विजयमादीसु । पुगावसेसगब्सा सर्वति खबसत्तमा वेवा ॥ १३३ ॥ व्य. ५ उ.

अभिधानराजेन्द्र, लबसत्तमशब्द,

(२) उपशामेश्रणीमें मरण करनेवाले जीव नियमसे अनुतर विगानीमें ही जाते हैं, ऐसा ती नहीं कहा जा सकता, किन्तु त्रिलोकप्रकृतिकी निम्न गायासे ऐसा अवस्य झात होता है कि चतुर्देशपूर्वचारी जीव लान्तव-कािष्ठ कल्यसे लगाकर सर्वाधिसिद्धिययेत उरक्त होते हैं। चूंकि ' क्रुके चाये पूर्वविद: ' के नियमानुसार उपशामश्रणीवाले भी जीव पूर्वविद हो जाते हैं, अतर्ब उनकी लान्तवकल्यसे ज्यर ही उत्पत्ति होती है नीचे नहीं, ऐसा अवस्य कहा जा सकता है। वह गाया इस प्रकार है—

> दसपुरुवधरा सोहम्मपाडुदि सम्बद्धिसिद्धिपरियंतं चोद्दमपुरुवधरा तह लंतवकप्पादि वक्तंते ॥ ति प. पत्र २३७, १६.

(क्) उपरामश्रेणीपर नहीं चढनेवाले, पमत्त अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें ही परिवर्तन-सहस्रोको करनेवाले साधु सर्वायिसिद्धिं नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उक्केख देखनेमें नहीं आया। प्रस्तुत इसके त्रिलोकसार गाथा नं. ५५६ के 'सम्बद्धो कि सुविद्धो महम्बद्धे 'पदसे द्रव्य-मावस्यसे महात्रती संयतोका सर्वायिसिद्धि तक जानेका स्पष्ट विधान मिळता है।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ४११

१२ शंका--योग-परिवर्तन और व्याद्यात-परिवर्तनमें क्या अन्तर है ?

(नानकचन्द्र जैन, खतीली, पत्र ता १-४-४२)

समाधान—विविक्षित योगका अन्य किसी व्याधातके विना काल-क्षय हो जाने पर अन्य योगके परिणमनको योग-परिवर्तन कहते हैं। किन्तु विविक्षत योगका कालक्षय होनेक पूर्व ही जोधादि निमित्तसे योग-परिवर्तनको व्याधात कहते हैं। जैसे—कोई एक जीव मनोयोगके साथ विद्यमान है। जब अन्तर्महुर्तप्रमाण मनोयोगको काल पूरा हो गया तव वह वचनयोगी या काययोगी हो गया। यह योग-परिवर्तन है। इसी जीवके मनोयोगका काल पूरा होनेक पूर्व हो कथाय, उपद्रव, उपसर्ग आदिके निमित्तसे मन चचल हो उठा और वह वचनयोगी या काययोगी हो गया, तो यह योगका परिवर्तन व्याधातकी अपेक्षासे हुआ। योग-परिवर्तनमें काल प्रधान है, जब कि व्याधात-परिवर्तनमें कर्माय अदिका आधात प्रधान है। यही दोनोमें अन्तर है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५६ .

**१३ शंका** — पृष्ठ ४५६ में ' बण्णलेस्साममणासंगता ' का अर्थ 'अन्य लेश्याका आगमन असंभव है ' किया है, होना चाहिए— अन्य लेश्यामें गमन असंभव है !

(जैनसन्देश, ता. ३०-४-४२)

समाधान — नित्ये गये अपेमें और सुझाये गये अपेमें कोई भेद नहीं हैं। 'अन्य देश्याका आगतम ' और 'अन्य देश्यामं गमन ' कहनेते अपेमें कोई अन्तर नहीं पटता। मुटमें भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ— प्रस्तुत पाठके उत्पर ही वानय है— 'श्रीयमाण-बहुसणाफि-प्रहलेस्साए काउलेस्साए वा अध्यक्ष्यस्थ णीळवेस्सा आगरा ' अर्थात् हीयमान कृष्ण-केश्यामें अपवा बर्धभाग कापोतलेश्यामें विवासन किसी जीवके नीलवेश्या आ गई. इस्सादि।

## ४ विषय-पारिचय

## \*\*

जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओं मेरी प्रथम पांच प्ररूपणाओं का वर्णन पूर्व-प्रकाशित चार भागोमें किया गया है। अब प्रस्तुत भागों अवशिष्ट तीन प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रही हैं— अन्सराजगम, भागाजगम और अल्पबहुत्वाजगम।

## १ अन्तराचुगम

बिबित गुणस्थानकी जीवका उस गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानकी चिछ जाने पर पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्तिक पूर्व तक्को कालको अन्तर, त्युच्छेद या विरह्मकाल कहते हैं । सबसे छोटे बिरह्मको जधन्य अन्तर और सबसे बड़े विरह्मकालको उत्त्वर अन्तर कहते हैं । गुणस्थान और मार्गणास्थानोमें इन दोनों प्रकारोके अन्तरोके प्रतियादन करनेवाल अनुयोगहारको अन्तरानुगम कहते हैं ।

पूर्व प्ररूपणाओं के समान इस अन्तरप्ररूपणामें भी ओब और आदेशकी अपेक्षा अन्तरका निर्णय किया गया है, अर्थात् यह बतलाया गया है कि यह जीव किस गुणस्थान या मार्गणा-स्थानसे कमसे कम कितने काल तक के लिए और अधिकसे अधिक कितने काल तक के लिए अन्तरको प्राप्त होता है।

उदाहरणार्थ—ओवको अपेक्षा मिय्यादृष्टि जीवोंका अन्तर वितने काल होता है ! इस प्रश्नके उत्तर्रमें बताया गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निस्तर है | इसका अभिप्राय यह है कि. मिण्यालययाँयसे परिणत जीवींका तीनों ही कालोंमें ल्युच्छेट, विरह् या अभाव नहीं है, अर्थात् इस संसारमें मिण्याहांछ जीव सर्वकाल पाये जाते हैं। किन्तु एक जीवकी अपेक्षा मिण्यालका जञ्ज्य अन्तर अन्तरीहुर्तकालप्रमाण है। यह जञ्ज्य अन्तरकाल इस प्रकार चटित होता है कि कोई एक मिण्याहांछ जीव परिणामींकी विद्यद्विक निमित्तसे सम्यक्तवकी प्राप्तकर असंयतसम्यण्डांछ गुणस्थानकी द्वा । वह चतुर्थ गुणस्थानमें सबसे छोटे अन्तरीहुर्तप्रमाण सम्यक्तवके साथ एहकर संक्षेत्र आदि के निमित्तसे गिरा और मिण्यालको प्राप्त होगया, अर्थात् पुनः मिण्याहांछ होगया। इस प्रकार मिण्याल गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुण-ध्यानको प्राप्त होकर पुनः उसी गुणस्थानमें आनेके पूर्व तक जो अन्तरीहुर्तकाल मिण्यालयांवसे विरहित रहा, यही उस एक जीवकी अपेक्षा मिण्याहांछ गुणस्थानका जवन्य अन्तर माना जायगा!

इसी एक जीवकी अपेक्षा निध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दे। छश्वासठ अर्थात एक सौ बत्तीस (१३२) सागरे।पम काल है । यह उत्कृष्ट अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि तिर्धेच अथवा मनुष्य चौदह सागरोपम आयुस्थितिवाले लान्तव-कापिष्ठ कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहां वह एक सागरोपम कालके पश्चात सम्यक्तको प्राप्त हुआ । तेरह सागरीयम काल वहां सम्यक्तवके साथ शहकर व्यत हो मनुष्य होगया । उस मनप्यभवमे संयमको, अथवा संयमासंयमको पालन कर बाईस सागरीपम आयुकी स्थितिबाळे आरण-अच्यत कल्यवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । इस मनध्यभवमें संयम धारण कर गरा और इकतीस सागरीपमकी आयुवाले उपरिम प्रैवेयकके अह-मिन्दोमें उत्पन्न हुआ । बहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ, और संयम धारण कर पुन: उक्त प्रकारसे बीस. बाईस और चीवीस सागरोपमकी आयुवाले देवों और अहमिन्होंमें क्रमशः उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह पूरे एक सी बत्तील ( १३२) सागरांतक सम्यक्तके साथ रहकर अन्तमें पनः मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । इस तरह मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध है।गया । उक्त विवेचनमें यह बात प्यान रखनेकी है कि वह जीव जितने वार मनुष्य हुआ, उतने वार मनुष्यभवसम्बन्धी आयसे कम ही देवायुको प्राप्त हुआ है, अन्यथा बतलाए गए कालसे अधिक अन्तर हो जायगा। कल कम दो ल्यासठ सागरोपम कहनेका अभिप्राय यह है कि वह जीव दो ल्यासठ सागरोपम कालके प्रारंभमें ही मिध्यालको छोडकर सम्यक्ती बना और उसी दो छघासठ सागरे।पमकालके अन्तर्मे पन: मिध्यात्वको प्राप्त हो गया । इसिटिए उतना काळ उनमेंसे घटा दिया गया ।

यहां च्यान रखनेकी खास बात यह है कि काल-प्ररूपणार्थे जिन-जिन गुणस्थानीका काल मानाजीबोंकी अपेक्षा सबेकाल बतलाया गया है, उन-उन गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीबोंकी अपेक्षा जन्तर नहीं होता है। किन्तु उनके सिवाय शेप सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीबोंकी तथा एक जीवकी बयेक्षा बन्तर होता है। इस प्रकार नानाबीधोंको अयेक्षा कभी मी विरहको नहीं प्राप्त होनेबाके छह गुणस्थान हैं— १ मिध्यादिए, २ अक्षयतसम्प्यदृष्टि, संयतासंयत, ६ प्रमन्तसंयत, ५ अप्रमन्तसंयत, ५ स्विमिकेवले। इन गुणस्थानोंमें केश्वर एक जीवकी अयेक्षा जबन्य और उक्ष्ट अन्तर बतळाया गया है, जिसे प्रन्य-अध्ययनसे पाठक मली मांति जान सकेते।

जिस प्रकार ओवसे अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी उन-उन मार्गणाओं से संभव गुणस्थानोंका अन्तर जानना चाहिए। मार्गणाओं से आठ सान्तरसार्गणाएं होती हैं, जर्षात् जिनका अन्तर होता है। जैसे- १ उपशासस्यवस्वमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, ७ सासादनसम्यवस्वमार्गणा और सम्योगस्यासमार्गणा। १ कञ्च्यपंत्रतसनुष्यातिमार्गणा, ७ सासादनसम्यवस्वमार्गणा और सम्योगस्यासमार्गणा। १ काठोंका उत्कृष्ट अन्तर काल कावशः १ सात दिन, २ छह मास, ३ वर्षप्रवस्त, ५ वर्षप्रवस्त, ५ बाह मुहुर्त, और अतिस्त तीन सान्तर मार्गणाओंका अन्तरकाळ प्रवस्त पृथक् पत्योगमका असंस्यातयो मार्ग है। इन सब सान्तर मार्गणाओंका जबन्य अन्तरकाळ एक समयप्रमाण हो है। इन सान्तर मार्गणाओंक अतिस्ति शेष समयप्रमाण हो है। इन सान्तर मार्गणाओंको अतिस्ति शेष समयप्रमाण हो है। इन सान्तर मार्गणाओंको अतिस्ति शेष सम्यप्रमाण हो है। इन सान्तर मार्गणाओंको अतिस्ति शेष सम्यप्रमाण हो है। इन सान्तर मार्गणाओंको अतिस्त शेष हत्याम किया जा सकेगा।

## २ भावानुगम

कभीके उपराम, क्षय आदिक निमित्तसे जीवके जो परिणामिकिय होते हैं, उन्हें माव कहते हैं। वे माव पांच प्रकारके होते हैं— १ औदिकसमाव, २ औपरामिकसमाव, ३ क्षायिक-माव, 9 क्षायिक माव, 9 क्षायिपरामिकसमाव और पारिणामिकसमाव। कभीके उदयसे होनेवाले मावोको औद-िक माव कहते हैं। इसके इक्कीस भेद हैं— चार गतियां (नरक, तिथंव, मनुष्य और देवगति), तीन लिंग ( की, पुरुष, और नपुसकलिंग), चार कपाय ( क्रोप, मान, माया और लोम ), निष्पादर्शन, असिहत्व, अज्ञान, छह लेदयाएं ( कृग्ण, नील, कपोत, तेज, पद और शुक्रलेदया), तथा असंसम। मोहनीयकर्मकी उपरामसे ( क्योंकि, होप सात कमीका उपराम नहीं होता है) उत्पन्न होनेवाले मायोंको लीपरामिक माव कहते हैं। इसके दो भंद हैं— १ औपरा-िकसम्यक्त और २ औपरामिकचारित्र। कमीके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले मायोंको लायिकसाव कहते हैं। इसके नी भेद हैं— १ क्षायिकस्त्रम्यक्त, २ क्षायिकस्त्रान, ६ क्षायिकस्त्रम्यक्त, १ क्षायिकस्त्रम्यक्त, १ क्षायिकस्त्रम्य, १ क्षायिकस्त्रम्यक्रम्य, १ क्षायिकस्त्रम्य, १ क्षायकस्त्रम्य, १ क्षायकस्त्रम्य, १ क्षा

(कुमति, कुश्रुत और विभंग्रावि ), तीन दर्शन ( बक्षुदर्शन, अवश्रुदर्शन और अविध्दर्शन), पांच लिश्यां (क्षायोपरामिक दान, लाम, मोग, लपमोग और वीर्य ), क्षायोपरामिक सम्यक्त, क्षायोपरामिक वारित्र और संवमासंवम । इन पूर्वोक्त चारों मावेंसे विभिन्न, कमोंके जदय, तपराम आदिकी अपेक्षा न रखते हुए स्वतः जरान भावोंको परिणामिक माव कहते हैं । इसके तीन भेद हैं— १ जीवव, २ भन्यस्व और ३ अमन्यस्व ।

हन उपर्युक्त मार्थों के अनुगमको भावानुगम कहते हैं। इस अनुयोगदार्फ मी जोष और आदेशकी अपेक्षा मार्थों का विवेचन किया गया है। ओयिनिदेशकी अपेक्षा मार्थों का विवेचन किया गया है। ओयिनिदेशकी अपेक्षा प्रश्न किया गया है कि भिष्यादिष्ट यह कीद-यिकमाव है, क्योंकि, जांथों के निष्यादिष्ट मिष्यात्वकर्म के उदयसे उत्पन्न होती है। यहां यह शंका उठाई गई है कि, जब मिष्यादिष्ट जीवके मिष्यात्वमावके अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन, गति, किंग, कपाय भव्यव आदि और भी मान होते हैं, तब यहां केक एक औदियिकमावको ही बतानका क्या कारण है! इस शंकां के उत्पर्प कहा गया है कि यहां पिष्यादिष्ट जीवके औदियकमावक अतिरिक्त कारण नहीं है, एक निष्यात्वकर्मका उत्पर्थ ही निष्यादिष्ट कार्य भाव भी होते है, किन्तु वे मिष्यादिष्ट को कार्य माव भी होते है, किन्तु वे मिष्यादिष्ट को औदियकमाव कहा गया है।

सासादनगुणस्थानमें पारिणाभिकभाव बताया गया है, और इसका कारण यह कहा गया है कि जिस प्रकार जीवन आदि पारिणाभिक भावोंके लिए कर्मोका उदय आदि कारण नहीं है, उसी प्रकार सासादनसम्यक्तके लिए दर्शनमोहनीयकर्मका उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये कोई भी कारण नहीं है, इसलिए इसे यहां पारिणाभिकमाव ही मानना चाहिए।

सम्यग्निय्यालगुणस्थानमें आयोपशिमकभाव होता है। यहां शंका उठाई गई है कि प्रतिबंधीकर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके स्थामिक्त गुणका अंश पाया जाता है, वह क्षायो-पशिमक कहळाता है, किन्तु सम्यग्निय्यालकर्मके उदय रहते हुए तो सम्यक्तवगुणको कृषिका भी क्षवशिष्ट नहीं रहती है, अन्यया सम्यग्निय्यालकर्मके सेवधातीपना नहीं वन सकता है। अतप्व सम्यग्निय्यालमाव स्थायोपशिमक सिद्ध नहीं होता है ! इसके उच्चमें कहा गया है कि सम्य-ग्निय्यालकर्मके उदय होनेपर अहानाश्रद्धानासक एक मिश्रमाथ उत्पन्न होता है। उसमें जो अद्यानांश है, वह सम्यवलगुणका अंश है। उसे सम्यग्निय्यालकर्मका उदय नष्ट नहीं करता है, अतप्य सम्यग्निय्यालकाम् सायोगश्यमिक है।

असंयतसम्यग्दिष्टगुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव पाये जाते हैं, क्योंकि, यहांपर दर्शनमीहनीयकर्मका उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीनों होते हैं।

यहां यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि चौथे गुणस्थान तक भावींका प्ररूपण दर्शन-मोहनीय कर्मकी अपेक्षा किया गया है। इसका कारण यह है कि गुणस्थानोंका तारतम्य या विकाश-क्रम मोह और योगके आश्रित है। मोहकर्मके दो भेद है- एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय । आत्माके सम्यक्त्वगणको घातनेवाला दर्शनमोहनीय है जिसके निमित्तसे आत्मा वस्तरवभावको या अपने हित-अहितको देखता और जानता हुआ भी श्रद्धान नहीं कर सकता है । चारित्रगुणको घातनेवाला चारित्रमोहनीयकर्म है । यह वह कर्म है जिसके निमित्तसे वस्तुस्वरूपका यथार्थ श्रद्धान करते हुए भी, सन्मार्गको जानते हुए भी, जीव उसपर चल नहीं पाता है ! मन, बचन और कायकी चंचलताको योग कहते है । इसके निमित्तसे आत्मा सदैव परिस्पन्दनयुक्त रहता है, और कर्माश्रवका कारण भी यही है। प्रारम्भके चार गुणस्थान दर्शन-मोहनीय कर्मके उदय, उपराम, क्षयोपराम आदिसे उत्पन्न होते है, इसलिए उन गुणस्थानोमें दर्शनमोहकी अपेक्षासे ( अन्य भावोके होते हुए भी ) भावोका निरूपण किया गया है । तथापि चौथे गुणस्थान तक रहनेवाला असंयमभाव चारित्रमोहनीयकर्मके उदयकी अपेक्षांसे है. अतः उसे ओदियकभाव ही जानना चाहिए। पाचनेसे लेकर बारहवे तक आठ गणस्थानीका आधार चारित्र-मोहनीयकर्म है अर्थात ये आठो गणस्थान चारित्रमोहनीयकर्मके क्रमश.. क्षयोपशम. उपशम और क्षयसे होते हैं, अर्थात् पांचेंबं, छठ और सातवे गुणस्थानमे क्षायोपरामिकभावः आठवं, नवे, दशवे और ग्यारहवें, इन चारो उपशामक गुणस्थानोमे औपशमिकभावः तथा क्षपकश्रेणीसन्बन्धी चारो गुणस्थानोमे, तेरहवें और चौदहवे गणस्थानमें क्षायिकभाव कहा गया है। तेरहवे गणस्थानमे मोहका अभाव हो जानेसे केवल योगको ही प्रधानता है और इसीलिए इस गुणस्थानका नाम सयोगिकेवली रखा गया है । चौदहवे गणस्थानमे योगके अभावकी प्रधानता है. अतएव अयोगि-केवली ऐसा नाम सार्थक है। इस प्रकार थोडेमे यह फलितार्थ जानना चाहिए कि विवक्षित गणस्थानमें संभव अन्य भाव पाये जाते हैं, किन्तु यहा भावप्ररूपणामें केवल उन्हीं भावोंका बताया गया है, जो कि उन गुणस्थानोंके मुख्य आधार है।

आदेशकी अपेक्षा भी इसी प्रकारसे भागेंका प्रतिपादन किया गया है, जो कि प्रंचावले-कतसे व प्रस्तावनामें दिये गये नक्शोंके सिंहावलोकतसे सहजर्मे ही जाने जा सकते हैं।

#### ३ अल्पबहत्वानुगम

द्रव्यप्रमाणानुगममें बतलये गये संस्था-प्रमाणके आधार पर गुणस्थानो और मार्गणा-स्थानोंमें संभव पारस्परिक संस्थाकृत हीनता और अधिकताका निर्णय करनेवाला अरुयबहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार है। यद्यपि व्युप्पन्न पाठक द्रव्यप्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके द्वारा ही उक्त अरुयबहुत्वका निर्णय कर सकते हैं, पर आचार्यने विस्तारहाचि शिष्पोंके लामार्थ इस नामका एक प्रंपक् ही अनुयोगहार बनाया, क्योंकि, संक्षेपरुचि शिष्योंकी जिङ्कासाको तृप्त करना ही शास-प्रणयनका परु बतलाया गया है।

अन्य प्ररूपणाओंके समान यहां भी ओघनिर्देश और आदेशनिर्देशकी अपेक्षा अन्य-बहुत्वका निर्णय किया गया है । ओघनिर्देशसे अपूर्वकरण आदि तीन गणस्थानोंमें उपशासक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा शेष सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं, क्योंकि, हन तीनों ही गुणस्थानोंमें पृथक् पृथक् रूपसे प्रवेश करनेवाले जीव एक दो को आदि लेकर अधिकते अधिक चौपन तक ही पाये जाते हैं। इतने कम जीव इन तीनों उपशामक गण-स्पानोंको छोडकर और किसी गुणस्थानमें नहीं पाये जाते हैं। उपशान्तकषायबीतरामछप्रस्थ जीव भी पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं. क्योंकि. उक्त उपशासक जीव ही प्रवेश करते हुए इस स्थारहवें गुणस्थानमें आते हैं । उपशान्तकषायवीतरागङ्गस्थोंसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती क्षपक संख्यातगणित हैं, क्योंकि, उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीवोंकी अपेक्षा क्षपकके एक गणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले एक सौ आठ जीवोंके दने प्रमाण-स्वरूप संख्यातगुणितता पाई जाती है। क्षीणकषायवीतरागङ्ग्यस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही है, क्योंकि, उक्त क्षपक जीव ही इस बारहवें गुणस्थानमें प्रवेश करते हैं। स्योगिकेवली और अयोगि-केवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही परस्पर तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण अर्थात एक सौ आठ हैं । किन्त संयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा प्रविश्यमान जीवेंसि संख्यातगणित हैं. क्योंकि, पांचसी अद्वानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ लाख अद्वानवे हजार पांचसी दो (८९८५०२) संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इस तेरहवें गुणस्थानका काळ अन्तर्महर्त अधिक आठ वर्षसे कम पूर्वकोटीवर्ष माना गया है। सयोगि-केवली जिनोंसे उपशम और क्षपकश्रेणीयर नहीं चढनेवाले अप्रमत्तसंयत जीन संख्यातराणित है. क्योंकि, अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दो करोड छ्यानवे छाख निन्यानवे हजार एकसी तीन (२९६९९१०३) है। अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उनसे इनका प्रमाण दना अर्थात पांच करोड तेरानवे छाख अहानवे हजार दोसी छह (५९३९८२०६) है । प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, संयमा-संयमकी अपेक्षा सासादनसम्यक्षका पाना बहुत सलभ है। यहांपर गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग जानना चाहिए, अर्थात् आवलीके असंख्यातवें भागमें जितने समय होते हैं. उनके द्वारा संयतासंयत जीवोंकी राशिको गुणित करने पर जो प्रमाण भाता है, उतने सासादन-सम्यग्द्रष्टि जीव हैं । सासादनसम्यग्द्रियोंसे सम्यग्मिथ्याद्रष्टि जीव संख्यातगणित है. क्योंकि.

ह्रसरे जुनस्वानकी अपेक्षा तीसरे गुनस्थानका काल संस्थातगुणा है । सम्यागिय्यादृष्टियोंसे असंयत-सम्बन्दष्टि जीव असंस्थातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानके। प्राप्त होनेवाला राशिकी अपेक्षा चीये गुणस्यानको प्राप्त होनेवाली राशि आक्लीके असंस्यातवें भागगणित है। असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंसे मिष्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त होते हैं। इस प्रकार यह चौदहों गुणस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहत्व कहा गया है, जिसका मूछ आधार द्रव्यप्रमाण है। यह अल्पबहुत्व गुणस्थानोंमें दो दृष्टियोसे बताया गया है प्रवेशकी अपेक्षा और सचयकालकी अपेक्षा। जिन सुणस्थानोंमें अन्तरका अमान है अर्थात जी गुणस्थान सर्वकाल संभव है, उनका अल्प-बद्भाव संचयकालकी ही अपेक्षासे कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि अन्तरप्ररूपणामे बताया जा चका है. मिण्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार और सयोगिकेवली, ये हन्ह है। विका गुणस्थानोंमें अन्तर पहता है. उनमें अल्पबहत्व प्रवेश और संचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा क्ताचा गया है। जैसे- अन्तरकाल समाप्त होनेके पश्चात उपशामक और क्षपक गुणस्थानोमें कमसे कांस एक दी तीलांसे लगाकर अधिकासे आधिक ५० और १०८ तक जीव एक समयों प्रवेश कर सकते हैं. और निरन्तर आठ समयोंमें प्रवेश करने पर उनके संचयका प्रमाण क्रमशः ३०४ और ६०८ तक एक पुणस्थानमें हो जाता है। दूसरे और तीसरे गुणस्थानका प्रवेश और संखय ब्रन्यानसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशासक, चारों क्षपक, अयोगिकेवरी सम्यक्तिभ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हैं ।

इसके अतिरिक्त इस अनुयोगद्वार्षे मूल्स्नकारंग एक हो गुणस्पानमें सम्यक्तको अपेक्षासे भी अस्पबद्धल बताया है। जैसे — असंपत्तसम्यग्दिष्ट गुणस्पानमें उपशासस्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं। उमशासस्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित है और आयिकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित है और आयिकसम्यग्दिष्ट योंसे बेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित है। इस होनाधिकताका कारण उत्तरोत्तर संचयकालकी अधिकता है। संयतासंयत गुणस्पानमें आयिकसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं, बयोंकि, देश-संयमको धारण करनेवाले सायिकसम्यग्दिष्ट मनुष्योंका होना अख्यन्त दुर्कम है। दूसरी बात यह है कि तिर्वचोंमें क्षायिकसम्यग्वक्यके साथ देशसंयम नर्श पाया जाता है। इसका कारण यह है कि तिर्वचोंमें क्षायिकसम्यग्वक्यके साथ देशसंयम नर्श पाया जाता है। इसका कारण यह है कि तिर्वचोंमें क्षायिकसम्यग्वक्यके साथ देशसंयम नर्श पाया जाता है। इसका कारण यह है कि तिर्वचोंमें क्षायिकसम्यग्वक्यके साथ देशसंयम नर्श पाया जाता है। इसका कारण यह है कि तिर्वचोंमें क्षायिकसम्यग्वक्यके साथ देशसंयातग्वित हैं । इसका कारण यह है कि तिर्वचोंमें क्षायिकसम्यग्वित संयातग्वित क्षायानम्यग्वित संयातग्वित वित्रक्यस्थलहिल संयातग्वित हैं। अभिकस्यस्थलिल जीव समस्यकालकी ही नाधिकता

## गुणस्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, मात जीर अल्पनहुत्तका प्रमाण

| गुणस्थान                      |                                         | वीषों की<br>स्था              | न्शर<br>एड<br>अप              | विवकी<br>शा                | भाव                                |                                                | वसब्द                          |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                               | वदन्य                                   | वस्य                          | बस्य                          | उत्तर                      |                                    | गुगस्बान                                       | प्रसम                          | अपेक्षा      |
| १ मिप्पादवि                   | मि                                      | न्तर<br>।                     | बनाईहर्त                      | देशोन दो छगसड<br>सारतंत्रम | बौदिषह                             | स्र अपूर्वकरण<br>कि विश्वतिकाण<br>कि सम्बद्धान | हबसे कब                        | प्रवेश और सद |
| २ सामदनसम्बद्धि               | एक समय                                  | दस्योपमञ्च अतस्या<br>तथां मान | पत्नोपक्षम् अस्ता-<br>तां मान | ,, वर्षपुद्रस्परिकान       | पालिगानिक                          | हैं । कुमामप्यत                                | 11                             | 'n           |
| <b>३</b> सम्पमिषारष्टि        | ,                                       | "                             | अनर्पृद्र्व                   | п                          | <b>हारोपसमि</b> ड                  | वपशान्तस्थाव                                   | धूर्वेत प्रमान                 | 3)           |
|                               |                                         |                               |                               |                            | ( बीवग्रभिक                        | सपूर्वदरम                                      | संस्थातग्रमित                  | п            |
| ¥ वसवतसम्बर्धाः               | <br>                                    | ला                            | 33                            | "                          | शानिक<br>कृत्वेपश्चीमक             | क्ष्म अभिगृतिसरम<br>क्ष                        | 11                             | 11           |
| ५ संबतासका                    |                                         | p                             | n                             | D                          | क्षानोपश्रक्तिक                    | क्षमतान्यतांव                                  | ,,                             | "            |
| ६ त्रमचसक्त                   |                                         | ,                             | 21                            | ,,                         | 9                                  | हीपस्वाव                                       | द्वींत प्रमान                  | ,,           |
| ७ स्थादस्य                    |                                         | ,,                            | n                             | ,,                         | p                                  | { सर्वानिकेतसी<br>सर्वानिकेतसी                 | 11                             | 13           |
| ८ अपूर्वशरण                   | ्रवशा एकसमय<br>इनक्, ,,                 | स्पृष्टन<br>वर् गात           | "<br>वि                       | ,,<br>en                   | ्रवया औपभविक<br>वपक क्षाविक        | सवोविहेतसी                                     | <b>सं</b> स्थास्य[मेत          | संचव         |
| ९ वनितृत्विद्धरः              | { उपशा. ,,<br>६पक. ,,                   | वर्षपुणस्त<br>वह शह           | " विश                         | n<br>Al                    | ावा, बीपश्चिक<br>भवक भाविक         |                                                |                                | ,            |
| १० तृशसामागाव                 | ्रव्यक्षाः ,,<br>इत्हः ,,               | वर्षपृथकत<br>सद् मास          | 33                            | ,,                         | ्रवस्याः, वीपवासिक<br>अस्तः, शासिक | व्यत्रम ठतं वृत                                | प्कॉक प्रमाणने ,,              | 11           |
|                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,                             | R                             | तर                         | I was but a                        | ममचलनत                                         | n 19                           | 10           |
| ११ वपशानासमाय                 | n                                       | क्षृंशस्त                     | 19                            | 97                         | वीपश्रमिक                          |                                                | ,, असल्यातगुणित                |              |
| १२ झीनमोह                     | 39                                      | ब्ह् शह                       | Ĥ                             | ব্য                        | श्रापिक                            | सब्राहरूब                                      | 10 0466102140                  | h            |
| १३ सरोगिकेवटी                 | fir                                     | नार                           |                               | ,,                         | ,,                                 | स्वप्तादनसम्पर्दाह                             | п »                            |              |
| १ ४ अग्रेनि <b>केव</b> डी     |                                         |                               |                               | "                          | "                                  | हन्दभिष्पारष्टि                                | ,, संस्थातगुणित                | п            |
| र र जन्मन <del>्द्र</del> हरू | एड समय                                  | वर् साम                       |                               | ,,                         | n                                  | कावतसम्पर्धः<br>विपादः                         | , असम्बगागुणित<br>, अनन्तगुणित | 17           |

## मार्गनास्थालोंकी अपेद्या बीवोंके अन्तर, माद और जन्यबहुत्बका प्रमाण.

| मार्गणा          | मार्गजाके सवान्तर सेव                                                                                 | नाना औ<br>संपक्ष    | बन्तर<br>वेंडी एड जीवर<br>!                                      | र<br>एक जीवकी अपेक्स                                  |                                                          | बलबुख                                                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| _                |                                                                                                       | वयन्य ः             | रक्ष बच्च                                                        | वत्रष्ट                                               |                                                          | इनस्थान                                                | प्रमान                                    |
| र गतिसार्गणा     | नत्कातिः जिल्लातिः<br>जनकातिः जनकात्वस्यातिः<br>( गागदनसम्पर्शः<br>सम्बन्धसम्पर्शः<br>सम्बन्धसम्पर्शः |                     | क्ताईहुर्त<br>बद्ध कह- फ्लोबबक अंग्र, सार<br>वर्ग बाग क्लाईहुर्त | देशोग १, ६, ७,<br>१०, १७, २२, ३३<br>सामोपाय<br>११     | वीदिविक<br>जीवः झाविकः झावोः<br>पारिणाधिक<br>झायोपशक्षिक | श्वभादनसम्प्<br>सम्पण्पिया,<br>असप्रसम्प्<br>विन्यादवि | स्वसं कम<br>सञ्चातव्यमित<br>अशस्यातव्यमित |
|                  | मिणाराष्टि<br>तिर्वेदगाति ∫ सामादनादि                                                                 | निरन्तर             | क्लईईर्व                                                         | देशोन वीन पत्त्वोधम                                   |                                                          | संपदास पत                                              | सस्ते स्व                                 |
|                  | । यार तुमस्याद                                                                                        | ओषस्त् व            | विषत् जीवन्त्                                                    | नोपस्                                                 | बोनसर्                                                   | क्षेत्र तुपस्यानवर्ती                                  | जीवनत् .                                  |
|                  | मिपाहडि<br>  सामादनसम्बद्धि                                                                           | निस्तर<br>अध्यक्ष व | अन्तर्युहर्त<br>गोषस् अधितन्                                     | देशोन तीन पत्नोपव<br>पूर्व घोटीप्र <del>पत्न</del> सं | जाँदविक<br>पारिकामिक                                     | ज्यकासक अपूर्व-<br>काणते असच-                          | 15                                        |
|                  | े सम्बन्धियारहि<br>अहरतसम्बन्धिः<br>बहुन्यनति                                                         | नित् <del>ता</del>  | अन्तर्गृहर्व                                                     | वधिक तीन पत्नोपद<br>ग                                 | बानोपक्षप्रेक<br>बीप, सारिक, क्षानो.                     | संपतासकत<br>संपतासकत<br>सामादनसम्बद्ध                  | <b>हल्या</b> तग्र <sup>क्</sup> र         |
| *                | ् स्वताश्यतः<br>प्रवटसयत्<br>अप्रचलयत                                                                 | निस्तर              | 31                                                               | पूर्वकोरीपृथस्त                                       | धारोगक्षतिक<br>"                                         | सम्बद्धियाः<br>सम्बद्धियाः<br>सम्बद्धाः<br>स्थित्ष्टे  | ः<br>।<br>।<br>असंख्यादद्गित (मतुष्यसामान |
|                  | नारो उपशामक<br>( नारों सगब                                                                            | ओपहर् व <u>े</u>    | ोमत् "                                                           | 11                                                    | जी <b>पराशिक</b>                                         | idulicie                                               | सल्याटश्राच्य (महत्त्वपर्याप्त)           |
|                  | ह बोगिकेत्रकी<br>अयोगिकेत्रकी                                                                         | "                   | " जोक्सर्                                                        | बोषवत्                                                | शाविक                                                    |                                                        |                                           |
|                  | ् मिपाहरि<br>सम्बद्धसम्बद्धाः<br>देवनति                                                               | निस्ता              | क्त <u>बं</u> हतं<br>जोसका                                       | देशोब ३१ सागरोपस                                      | बोदविक<br>बोप, झाविक, झावोः                              | सामादनसम्ब<br>सम्बक्षित्रारष्टि                        | सबसे कम<br>सच्यातग्रामित                  |
|                  | समादनसम्बर्धः<br>सम्बन्धियहरि                                                                         | वोषहर् व            | भारतम् ।                                                         | n                                                     | पारिगामिक<br>स्रापोपशक्तिक                               | थतंत्रतम्पट्डि<br>विपादद्वि                            | असंस्थातग्रनित<br>"                       |
| र इत्रियमार्थेणा | <b>एडे</b> न्दिर                                                                                      | निलार               | श्वरमस्बद्ध                                                      | पूर्वकोटीपुणस्ताने<br>व्यक्तिक दो हवार<br>सामरोपय     | वीरस्ट                                                   | उपस्थान-मेदामाद                                        | क्तवहुताशा                                |
| ď                | विक्लेदिय                                                                                             | ,                   | n 1                                                              | वनन्त्रकारमञ्ज्<br>वसस्यात पुरुक-<br>परिवर्तन         | n                                                        | ņ                                                      | 11                                        |

## मार्गमास्थानोंकी अपेक्षा जीवींके अन्तर, मार बीर अल्पवहुरवका प्रमाण.

| गर्गवा           | मार्गव                               | मार्गजाके भवान्तर मेव्                                  |         | मसः<br>ग जीवें की<br>भेक्षा | र<br>एक श्र<br>सपेक् | विकी<br>ग                                      | साव          | धाराब दृश्य                    |                 |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
|                  |                                      |                                                         | उपन     | स्तृष्ट                     | बध्य                 | उत्ह                                           |              | गुगस्थान                       | प्रमान          |
|                  | र्विदिव                              | मिपारवि                                                 | ओषस्त्  | बोधस्                       | बोपक्                | बोस्स्                                         | बोध्नर्      | तपश्चम अपूर्व-<br>करणने अस्पत- | ओषगर्           |
|                  | {                                    | सभावनसम्बद्धि<br>सम्बन्धिम्बद्धि                        | 10      | n                           | 17                   | पूर्वकोटीहुण्डावरे<br>आविक एक ह्या<br>सामरोच्य | 19           | सम्बद्धि तस<br>बिन्दाराष्टि    | असंख्यातद्वापित |
|                  | ्रविश्वांश्रापिक<br>स्थावर । आदि पार |                                                         | मिसर    |                             | धुरमवत्रहण           | जननाराज्यस्य वर्षः<br>स्थातः पुरुषानितंत       | वंदनिष       | नुगरपानभेदालाव                 | अत्यबहुनामाद    |
|                  |                                      | बनस्पतिकाविक                                            | ,,      | ,                           | 19                   | क्षश्यत होर                                    | n            |                                |                 |
|                  |                                      | निपारष्टि                                               | बोधस्त् | बोधक्                       | थोधवन्               | ओवत्<br>पूर्वद्रोटंगुयनसे                      | श्रीवर्      |                                |                 |
| गुज              | 1                                    | सासादनसम्पद्धि<br>सम्बाग्निश्मादाष्टि                   | 1,      | 19                          | 21                   | अधिक रा हजार<br>सारहोपेय                       | ħ            |                                |                 |
| के ब्यायमार्थाणा | 1                                    | वसवतादि चार<br>तपरमान                                   | ĤŒ      | Я                           | भनगंहर्त             | ,, तथ<br>देखेन दो हमर<br>साम्होन               | п            | श्रृवेशपस्थाव                  | पंचेत्रियम्     |
|                  | त्रसस्यपिक                           | पार्वे उपशासक                                           | ओम्बन्  | बोधम्                       | и                    | पूर्व होटीपृश्यको<br>अधिक दो हजा               | ं श्रीपश्चित |                                |                 |
|                  | 1                                    | चारी क्षयक<br>सरोगिकेतली<br>क्योगिकेतली                 | ,       | 29                          | n                    | क्षागरोपम<br>जोषवन्                            | शाविष        |                                |                 |
|                  | मनोशोगी {                            | मिपाराष्टे<br>सहस्रकारप्राप्टी<br>स्वतास्थत<br>प्रमासथत | विस्त   | R                           |                      | मितर                                           | बोस्स्       | 31                             | n               |
|                  | और [                                 | अप्रत्तवत<br>स्योगिकेवडो                                |         |                             |                      |                                                |              |                                |                 |

## मार्गणास्त्रानोंकी अपेक्षा बीवोंके अन्तर, मात्र और अल्पबहुत्वका प्रमाण.

| पार्गणा      | मार्गवा       | हे मवास्तर मेह                                                              | सन्तर<br>साना जीवोंकी<br>संपक्षा |                              | र<br>एक जीवकी मंपेक्स |                          | सव                              | भरवबुत्व                                                                                                                           |                                                             |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |               |                                                                             | बधन                              | 3:55                         | दल                    | 848                      |                                 | शुगस्यान                                                                                                                           | प्रमाण                                                      |
|              | 1             | गगदरश्यम्<br>सम्पन्धियारष्टि                                                | र्क तस्य                         | पन्योपमका अस-<br>स्यातको माग | 1                     | नित्त्वर                 |                                 |                                                                                                                                    |                                                             |
|              | रचनयोगी       | बारों व्यक्षामक                                                             | ओपनत्<br>э                       | बोधस्                        |                       | n                        | वीपश्चिक                        | सर्वेद्यस्थार                                                                                                                      | योसत्                                                       |
|              |               | नारों झपस                                                                   |                                  | и                            | बोमग्                 | बोध्बर्                  | <b>क्षाविद</b>                  |                                                                                                                                    |                                                             |
| ७ योगमार्गणा |               | वीदाहिकप्रिश्नगवः<br>मिप्पादष्टे<br>,, सशादनः<br>,, समादनः<br>,, समाविक्वरा | सनी-<br>वोनिवत्                  | मनोशोनेनत्                   | स्रोत्रोतेस्          | मनोपो.गिबत्              | ं,<br>बोपहर्<br>बिजाराष्ट्र     | ववेनियवन्<br>वहस्याद्यितं<br>वहस्यास्ति<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः |                                                             |
|              | {             |                                                                             | नि<br>ओधवन्<br>एक तस्य<br>११     | मय वर्षमृष्कव                | निरचर<br>13<br>13     |                          | "<br>सारिक, साबोस्सरिक<br>सारिक |                                                                                                                                    | स्योभिकेत्रसं<br>अस्यतक्ष्यस्थि<br>समादनसम्बद्धि<br>सम्पादि |
|              | ्र<br>दावशेगा | वैकिषिण्डशक्योगी<br>चार्चे द्वयस्थानवर्ता                                   | सनी-<br>वोगिवत्                  | सरोप्डेनिवर्                 | मनेयोगितत्            | मनोयोगिकत्               | वोध्वत्                         | नारों शनस्वार                                                                                                                      | देवगतिकत्                                                   |
|              | 1             | वैकिपिकी भडाप.<br>मिणाराष्टे                                                | एक समय                           | कह हुई                       | R                     | <br>विस्तर               | 37                              | समादनसम्पर्दारे<br>अस्वतसम्पर्दारे                                                                                                 | सबसे का<br>संस्थातत्वीगत                                    |
| ļ            | 1             | सागावनसम्बद्धि<br>असवतसम्बद्धि                                              | औदारिक-<br>भिश्रवत्              | गैदारिक्षमे मबर्             | वीदारिग्रमिशवत्       | जीदारिक <b>रि</b> श्वनत् | 39                              | विपारवि                                                                                                                            | अक्षस्यातस्यीत                                              |
|              | {             | नाहारककावयोगी<br>" मिश्रकावयोगी<br>प्रमण्डवत                                | र्व समय                          | वर्तपृथकत                    | Pi                    | ना                       | ग्रायोगसमिक                     | ड <b>पस्पानमेदा</b> माद                                                                                                            | वलगहुनामाद                                                  |

## मार्गवास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, याव जैत अरुपबहुत्तका प्रमाण.

| सर्वेषा           | मा        | मार्गमाके स्वान्तर मेद                                                                       |                      | बस्तः<br>मा जीवें ही<br>भपेक्षा | एक जी<br>संदेश                   | स्की                  | माव     | वस्परपुरव                                                           |                                                |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| _                 |           |                                                                                              | बधन                  | 648                             | वस्य                             | इन्ह                  |         | इषस्यान                                                             | प्रभाग                                         |
|                   |           | कार्मणकारणेथी<br>विव्यादाष्टि<br>१९ सामादनसम्बद्धि<br>१९ अक्यतसम्बद्धि<br>१९ सर्वेशिकेस्ट्री | जौरारिक-<br>मिश्रदत् | औदातिकमि भवत्                   | जारातिकवि व्यत्                  | भौदारिक्षमध्य         | वोस्तर् | सपोगिकेत ही<br>साराव्यक्तप्रकारि<br>साराव्यक्तप्रकार<br>साराव्यक्ति | हबते का<br>अवस्तातपृत्ति<br>ग<br>संस्थातद्वतित |
|                   |           | विष्यारहि                                                                                    | Pr.                  | त्र                             | बनाईर्त                          | देशोन ५५ वन्त्रोस     | बौदिविक |                                                                     |                                                |
|                   |           | ् साधादनसम्बद्धिः<br>सम्बद्धिम्बार्दिः                                                       | ओषकत्                | बोपस्                           | पत्योरमध्य जस, मान<br>जनाईदूर्त  | पनोपक्षम्पन           | भोधनम्  |                                                                     |                                                |
|                   | बीवेदी    | ् अनंबतसम्बन्धाः<br>सम्बद्धसम्बन्धः                                                          | 麻                    | <del>ज</del>                    | बनमंहां                          | 3g                    | 13      | सर्वेद्यनस्थान                                                      | वंदेशियवर्                                     |
| _                 |           | ्राज्यामक अपूर्वकाण<br>॥ वानेबृष्टिका                                                        | 'n                   | 19                              | b                                | 11                    | वीपहरिक |                                                                     |                                                |
| ् क्षेत्रमार्थेणा |           | { इपड व्यक्तिसम<br>, वनिश्चितसम                                                              | एक समय               | वर्षपृथकत                       | Ř                                | स्तर                  | बारिक   |                                                                     |                                                |
| 5                 | _         | विषार®                                                                                       | बोधवन्               | बोधवर्                          | थोपनत्                           | वोस्स्                | औरविक   |                                                                     |                                                |
|                   |           | साम्रादनश्यप्टाहे<br>सम्बामिष्यहारि                                                          | n                    | 19                              | प्लोक्षक अर्थ, मान<br>अन्तर्कृते | सावरोधन का-<br>पृषक्त | बोपस्   |                                                                     |                                                |
|                   | पुरुषदेदी | ्र अस्पत्तसम्बन्धिः<br>अम्बन्धस्यः तब                                                        | निर                  | ਜ਼<br>ਜ਼                        | क्लईर्व                          | "                     | n       | n                                                                   | h                                              |
|                   |           | हरकामक अपूर्वकाय<br>,, अनिवृत्तिकार                                                          | बोधवद्               | बोरहर्                          | 19                               | 39                    | बौरशिक  |                                                                     |                                                |
|                   |           | ्र इपक अर्थे रस्म<br>,, अनिश्चिकस्म                                                          | एक समय               | सामित वर्ष                      | Ĥ                                | रतार                  | क्षानिक |                                                                     |                                                |

# मार्गपास्थानोंकी अरेबा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुतका प्रमाय.

| सर्वमा       | -4-3                  | मार्चमाके सवान्तर मेद                              |                 | बन्तर<br>  तीर्थोकी<br>मणक्षा | एक जीवकी     | वपेसा             | साव       | मस्पर्दत                       |                                       |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|
| श्वना        | मत्यमाष               | वयान्तर सद                                         | उषन             | तन्त्रह<br>संपद्धाः           | वषन          | रुख़              |           | इनस्थान                        | प्रमाण                                |
|              |                       | विषारहि                                            | निरश्चर         |                               | बन्तर्गृहर्त | देशोन ११ सानरोपम  | बौदिवक    |                                |                                       |
|              | {                     | शासादवसे अविवृत्तिः<br>बर्ग उपशासक तक              | जोधबत्          | बोधकर्                        | बोधकर्       | बोस्स्त्          | बोस्बत्   | हर्वगुगत्वान                   | धोषनर्                                |
|              | <b>{</b><br>स्पंतकोदी | क्षपक अपूर्वकान<br>12 अतिवृत्तिकाण                 | एक सक्य         | वर्गपुषस्त                    | Í            | तेन्त्र<br>       | श्रावित   |                                |                                       |
|              | र्श्तकोदी             | वनिशृति, स्पः<br>स्थानाम्, स्पः                    | , ,             | 39                            | बन्तर्पृह्त् | स्तांहां          | जीवनत्    | n                              | n                                     |
|              | अपगतवेदी              | श्वहानुस्त्राप                                     | n               | 29                            | 1            | बेस्ता            | 11        |                                |                                       |
|              | {                     | क्षपद अनिर्विदरमसे<br>अयोगिकेवटी तब                | ओगवत्           | ओववन्                         | ओपसन्        | बोच्दत्           | 11        | "                              | 11                                    |
|              | {                     | क्रोधादिचतुष्कशादी<br>क्रिया, सं अनि               | मनो-<br>दोरीवन् | मनोद्योनिसन्                  | वनोगोनिवत्   | सनोपोनित्         | श्रोकत्   | क्तंपतस्यहरि<br>हरू<br>विवाहरि | पुरुषोरिकत्<br>अनलक्षणित              |
| a part       | ब्बावी {              | क्षेत्रक, म्थरतां उर<br>,, ,, क्षर                 |                 | ं बोखन्<br>"                  | बोक्तर्      | विस्तार<br>अोधवर् | n         | वृश्यः स्पृतः<br>। स्पृतः      | विशेषाचिक<br>संस्थातदाचित             |
| क्षायभार्षणा |                       | <b>उपश्</b> षक                                     | एक समय          | वर्ग्युवकत                    |              | विस्तर            | 19        |                                |                                       |
| ø            | वक्त्रायों {          | श्रीगस्त्राप<br>स्पोनिकेत्रती<br>वपोपिकेत्रती      | बोधवत्          | गोपस्त्                       | 19           | 99                | वाविक     | बारों उपस्थान                  | वोषार्                                |
|              | अक्रानी {             | बत्यवानो विश्वदारी<br>श्रुतामानी ,,<br>विवतमानी ,, |                 | ला                            |              | <b>भि</b> रत्तर   | बीदविड    | सारादनसम्बर्धाः<br>विष्यादृहे  | सक्ते कम<br>अस्कात्त्रिक<br>अन्तर्शित |
|              |                       | , सारादन                                           | ,,              | ,,                            |              | n                 | गारिगाविक |                                | 1                                     |

## मार्गणास्थानोदी अपेक्षा जीवोंके जन्तर, मार जैत बन्यबहुत्वका प्रमाण.

| सर्गेषा     | मार्गणांके शवान्तर मेर्                               | सन्तर<br>सामा जीवोंकी<br>सरेमा |                        | एक जीवकी<br>संदेशा |                                    | भार                | वस्वात                                       |                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|             |                                                       | बचन                            | डरकुष्ट                | वस्त               | galis.                             |                    | गुनस्थान                                     | प्रमूण                     |
|             | क्षमवस्त्रस्य हि<br>सन्तामवत                          | निस                            |                        | क्त <u>पं</u> र्त  | देखोन पूर्वकोटी<br>साथिक ६६ सागरीस | बोधर <b>्</b><br>अ | नारों उपशस्त्र<br>,, स्ट्रम<br>अप्रसम्बद्धाः | सब्ते ब्य<br>संस्थाततृषित  |
|             | मति हुत- । प्रमुक्तारेत<br>अवधिकानी । अप्रमुक्तरत     | ľ                              |                        | 19                 | n # n                              | Ŋ                  | त्रमणस्यत्<br>संयतासंयत्<br>अस्यत्रसम्बद्धाः | भंस्यात्वाणेत              |
|             | चारों उपकाशक                                          | पुरु समय                       | वर्गपुरकत              | 11                 | n 11 n                             | Ħ                  |                                              |                            |
| al said     | पारी क्षपड                                            | ओषहत्                          | वनि ,,<br>जोबन्द       | बोपस्              | बोसन्                              | शाविक              |                                              |                            |
| ७ झाभामाण   | प्रमण्डनत<br>इन पर्वेष- अप्रमण्डलत                    | निस                            |                        | बन्तर्भुं हुर्त    | बन्धृतं                            | वारोप <b>श</b> नित | शाग्रे उपशासक<br>,, क्षरक                    | सबते कम<br>संस्थातद्वित    |
|             | हारी पार्रे उपशयक<br>,, झपक                           | एक्सब्ब                        | वर्षपृथकत<br>"         | **                 | िदेशोन पूर्वभेयी<br>निस्तर         | बीपशीमड<br>शासिड   | अप्रत्यस्वत<br>प्रमुख्यत्                    | 11                         |
|             | केततः ( सरोविकेतरी<br>झानी विद्योगिकेतरी              | ओपक्                           | थोपकर्                 | बोक्स्             | वोधम्                              | 11                 | क्योगिरेजर्ता<br>संयोगिरेजर्का               | सबने व्य<br>संस्थातग्रापित |
|             | श्रमसम्बद्धाः<br>व्यवस्थलस्यः<br>सामाविकः             | बिस                            | R                      | अतर्पूर्त          | क्लंत                              | सारोगस्थिक         | , वप. जार्बसम्<br>,, अनिवृत्तिः              | सबसे दब                    |
|             | वेदोतस्याः ( व्यक्षास्य अपूर्वकार<br>,, अनिवृत्तिकार् | एक सबय                         | वर्षपुषस्त             | ,,                 | देशीन प्रस्थेयी                    | औरसमिक             | ( सपक अपूर्वकरण<br>) ,, अनिवृत्तिकरण         | संस्थानश्रीना              |
| संयममार्थाण | { क्षण्ड अपूर्वसम्<br>,, अभिदृष्टिनस्                 | इएक अपूर्वसम् बोधकत् बोधकत्    | बोधक्त्                | बोपनर्             | बोसन्                              | झाविक              | व्यमचनवत्<br>प्रकलनवृत्                      | 1)<br>19                   |
| ८ संयक      | वरिद्वार- { प्रमचसंगत<br>इतिहसंग्रमी   अप्रमग्रसंगत   | Re                             | तर                     | क्तर्भुहर्त        | वनीहां                             | वायोगस्थिक         | वप्रश्तनसम्बद्धः<br>प्रशतकारतः               | सबसे सम<br>संस्थातराषित    |
|             | सुब्दराज्यः ( स्य. सूच्यः<br>रायसस्यो । स्रयः ॥       | एक सक्त<br>ओवतर्               | वर्गपृष्यस्य<br>बोधस्य | बोधनत्             | निस्ताः<br>वोकान्                  | स्रोपवत्<br>काविङ  | बुश्तरा, उद्या,<br>11 शपट                    | सबते कम<br>सन्दातत्वित     |

# मार्गशास्थानोंकी अपेक्षा बीरोंके अन्तर, मार और जल्पबहुत्वका प्रमाण.

| रागंणा            | मार्गवावे            | मार्गणांक वचान्तर मेद                                    |                         | स्म<br>ग जीवोंकी<br>अपेक्षा | तर<br>  एक जीवकी                     | गरेसा                                   | भाव                  | मलगुत                                         |                                           |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                      |                                                          | बसन्य                   | <b>उत्पृष्ट</b>             | तस्य                                 | च्युव                                   |                      | वुगस्यान                                      | प्रमाण                                    |
|                   |                      | वपारुपातस्वतः<br>स्वतासम्बद्धः<br>सम्बद्धाः विष्णाराष्टि | अञ्च्यापकत्<br>निर-     | क्रमायनत्<br>तर             | क्रमाय <b>वन्</b><br>नि<br>जनांडुर्त | स्टबायवत्<br>एतर<br>देशोन ३३ सागरोपम्   | साविक<br>योधवर्<br>। | चारों रुणस्थान<br>रुपस्थानसेदामाव             | वोषत्<br>सस्बद्धतामाब                     |
|                   |                      | ,, १−३ तुन,                                              | भोषदर्                  | भोग्बन्                     | अंग्वत्                              | बोध्वन्                                 | *                    | पारों रणस्थान                                 | सोधवत्                                    |
|                   | ,                    | बिष्पारहि<br>साम्रादनसम्बद्धि                            | ,,                      | D 22                        | ग<br>प्रश्लेषका वस, बाब              | "<br>देखोन दो हजार                      | बौदरिक               |                                               |                                           |
|                   | i                    | सम्बन्धियारिष्ट                                          |                         |                             | बनमृद्ध्                             | वानरोपम                                 | ओपवन्                |                                               |                                           |
| ९. स्द्रीनमार्गणा | नशुरकेंगी {          | <b>अ</b> संवतसम्बन्धाः<br><b>अ</b> प्रमुक्तसम्बन्धः      | A                       | स                           | n                                    | 31                                      | n                    | सर्वेतुणस्थान                                 | मनोपोगिबङ्                                |
|                   |                      | चारों टक्समक                                             | 29                      | 19                          | ,,                                   | ,,                                      | <b>जीपश</b> बिक      |                                               |                                           |
|                   |                      | ,, <b>इ</b> प्ड                                          | ,,                      | 33                          | बंधस्                                | बोक्दन्                                 | शाविक                |                                               |                                           |
| •                 | वनह-<br>दर्शनी       | प्रिप्पादप्रिते<br>सांगकमान् तक                          | 1)                      | В                           | 11                                   | п                                       | श्रोपकत्             | 19                                            | कारपोरिकर्                                |
|                   |                      | वयबिदर्शनी                                               | सवधि-                   | अवधिहानितत्                 | वनशेशानिकत्                          | अवविकानिकत्                             | 19                   | n                                             | अवधिहानिवन्                               |
|                   |                      | बेबसदर्शनी                                               | ज्ञानिवन्<br>देवस्कानि. | वेबळ्याविवत्                | बेनव्यानिसन्                         | केलस्त्रानिवत्                          | वानिक                | दोवों समस्यान                                 | नेनडमानिसत्                               |
|                   | हम्प,नीठ, र<br>हामेत | मिप्पादष्टि<br>असपासम्प्रदृष्टि                          | निर                     | <del>त</del> र              | वनांह्रते                            | ह. नी. का.<br>देशीन ३३, १७,७<br>सानरोपम | ओपहर्                | हात्रादनसम्बन्दार्षः<br>सम्बन्धिश्रद्धाः      | सबते दम<br>संस्थातग्राणित                 |
|                   | तेसमार्वे {          | सामादनशमन्त्रहे<br>सम्पाभिषादाहे                         | कोषत्रन्                | बोवर्                       | प्लोगमग्र वसं. सम<br>अर्ल्युहर्त     | p                                       | 33                   | ग्रवतसम्बद्धिः<br>मिथार्ह                     | ् सास्यातग्रनित<br>बननत्त्वित             |
|                   | 1                    | मिप्पाराष्टि<br>अस्पत्रसम्बद्ध                           | निर                     | Ħ                           | 79                                   | तेजः एषः<br>साधिक २, ९८<br>साधिक मानीपम | 11                   | कप्रभवस्यत<br>प्रभवसम्बद्ध<br>सम्बद्धासम्बद्ध | सबसे कम<br>संस्थातग्रभित<br>असस्यातग्रभित |

## मार्गवास्थानोंकी अपेक्षा वीचोंके अन्तर, मार जैस अस्पबहुत्तका प्रमाण.

|                  |                        |                                                             |                        | न्तर                      |                                        |                              |                       |                                               |                                              |           |  |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--|
| प्रार्थणा        | मार्गणा                | मार्गणाके मधान्तर सेद                                       |                        | मार्गवाके मबान्तर मेद     |                                        | । जीवाँकी<br>वेसा            | एक जीर<br>वर्षसा      | (t)                                           | माष                                          | गराबपुत्व |  |
|                  |                        |                                                             | बस्य                   | स्कृष्ट                   | बस्य                                   | उन्ह                         |                       | तुमस्यान                                      | प्रमान                                       |           |  |
|                  | तेब, एव                | गतादनसम्बन्धिः<br>सम्बन्धियादष्टि                           | ओपनत्                  | बोधनत्                    | पन्दोपमध्य वसंस्थाः शान<br>बन्धर्षहर्त | हेन,स्व<br>साधिक २,१८ सन्ते. | नोसत्                 | सामादनसम्पर्दाष्ट<br>सम्पत्मित्रादवि          | ससंस्थातद्वीतः<br>संस्थातद्वीत               |           |  |
|                  | हेस्सम्बद्धे<br>(      | स्पतार्थपर<br>स्वरूपस्पर<br>अस्पतस्य                        | निस्ता                 |                           | स्लि                                   |                              | हायोगक्रमिक           | सांगतश्यदह<br>विपादह                          | <del>वर्तस्</del> यातश्चित                   |           |  |
| Italialia        | {                      | विष्पार है<br>अस्पत्तर स्वर्ग है                            | n                      |                           | वनमंहां                                | देशोन ३१ समग्रेपन            | बोवहर्                | पारों वपवासक<br>,, क्षपक                      | हबसे कम<br>संस्थातश्चापित                    |           |  |
| १० अस्यामानीना   | 1                      | सामादनसम्बद्धि<br>सम्बन्धियादष्टि                           | भोषस्                  | बोसस्                     | पत्चोपमध्य असंस्थाः मान                | 39                           | n                     | सयोगिकेवती<br>अत्रमस्त्रवत<br>त्रमस्त्रवत     | 11<br>21                                     |           |  |
|                  | इड<br>हेस(बाहे         | सवतासक्त<br>प्रकारकार                                       | निस्क                  | I                         | A                                      | नार                          | <b>हा</b> योगश्चमिक   | संवतासंघत                                     | <b>अ</b> संस्थातवागित                        |           |  |
|                  | वसासक (                | अवग्रह वर्ते<br>अवग्रह सम्बद्ध                              | n                      |                           | क्तर्मृत्वे                            | बनर्गृतं                     | "                     | सामादनसम्दर्श                                 | 11                                           |           |  |
|                  | {                      | तीन उपशामक<br>व्यवानस्थाय<br>चारो व्यवस्थीर<br>सर्वागिनेतळी | एक समय<br>"<br>जोश्यम् | वर्षपृष्ठकत<br>"<br>ओषवत् | "<br>वोस्सर्                           | ्र<br>स्तर<br>वोसत्          | बौरश्रीक<br>वादिक     | सम्बक्षिम्सहरि<br>मिष्यहरि<br>अन्नेयतसम्बद्धि | बंद्यातगुनित<br>अन्यातग्रपित<br>सरुपातग्रपित |           |  |
| मृज्यः<br>ार्गमा |                        | मञ<br>वसन्य                                                 | ,,                     | ,                         | ओघनत्<br>नि                            | बोशत्<br>न्तर                | श्रोपवत्<br>पारिषाविष | सर्वेतुषस्यान<br>तुषस्यानमेदानाव              | ओपन्<br>अस्पनहुत्रामान                       |           |  |
|                  | . (                    | अस्यतसम्बद्धाः<br>स्वतासस्य                                 | n                      |                           | बनाईहर्त                               | देशोन एवियेटी                | साविक                 | चारों उपकारक<br>,, क्षपक, अगोपी,              | सक्ते का<br>सल्वादश्रीन                      |           |  |
|                  | शापिक-<br>सम्बर्गाष्टे | प्रमावसंवत<br>व्यवस्थानत्                                   | "                      |                           | п                                      | साथिक ११ सन्मोपम             | <b>बाबोपश्चित्र</b>   | सयोगिकेत्रती<br>कामसम्बद्धाः                  | n                                            |           |  |
|                  |                        | चारों अशमक                                                  | एक तस्य                | वर्षमृथकत                 | 11                                     | ,,                           | बौपश्चिक              | अस्टलक्ट<br>संप्रास्त्रत                      | 11<br>11                                     |           |  |

## मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीरोंके अन्तर, भाव और अस्पण्डलका प्रमाण.

| रामेगा            | मार्ग               | मार्गणाके वदास्तर मेह                                     |                            | बन्त<br>गमा जीवोंकी<br>यथेक्षा      | तर<br>एक जीवकी<br>अपेक्षा |                                                 | भाव                 | <b>मरपब</b> हुत्व                                            |                                                   |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   |                     |                                                           | বদৰ                        | 395                                 | <b>হ</b> ∻ৰ               | उत्हर                                           |                     | गुनन्थान                                                     | प्रमान                                            |
|                   |                     | पारो शपक<br>सर्वागिकेतली<br>सर्वागिकेतली                  | बोखत्                      | सोपहर्                              | बीसर्                     | बोनस्                                           | <b>হ</b> াণিক       | बहरतसम्बर्ग है .                                             | अहस्यातग्रामि                                     |
| १२ सम्बद्धमार्थमा | वेदन-<br>हम्पदृष्टि | अन्यतसम्बद्धः<br>सर्वतस्यतः<br>अस्यतस्यतः<br>अस्यसम्बद्धः | निस्तार<br>अ               |                                     | स्तिहें<br>"              | देखोन पूर्वचोटी<br>,, ६६ हानदोषम<br>साथिक १३ ,, | खानोपश्रमित्र<br>'' | व्ययम्भवत्व<br>प्रभवत्वत्व<br>संदर्भामात्<br>वसप्तत्वस्पर्दि | सबसे कम<br>सञ्चातत्र्वित<br>असंस्थातत्व्यित<br>११ |
|                   |                     | अर्त वतसम्बग्दाहि                                         | एड समय                     | सत वहोतात्र                         | ,,                        | भगर्श्वर्त                                      | र्थोपशिक            | चारों उपकासक                                                 | सबसे कम                                           |
|                   | 2000.               | संस्थातव                                                  | ,,                         | चौदह ,,                             | 31                        | ,,                                              | क्षायोगसमिक         | वप्रशतस्वतः                                                  | सस्यातःस्थित                                      |
| ě.                | बपश्चम-<br>सम्बद्धि | प्रमण्डस्या<br>अञ्चलस्या                                  | ,,                         | क्दह ,,                             | 33                        | ,,                                              | 91                  | 24084I                                                       | n                                                 |
|                   |                     | तीन वपशासक<br>व्यक्तान्त्रकथाय                            | "                          | वर्क्युधकत<br>ग                     | "                         | निस्तर ,,                                       | वोपग्रमिक<br>''     | सप्तास्त्रत<br>अस्त्रतसम्बद्धारि                             | भसल्यात् <u>व</u> ्यित<br>''                      |
|                   |                     | ् समाप्रवसम्बद्धिः<br>समाप्रियाद्धिः<br>सिमाहिः           | "                          | वस्तोपमहा<br>अर्तस्यातमां माच<br>नत | 1                         | नेत्ता<br>"                                     | बोपनत्<br>स्रोदविक  | हुगस्थानकेदाकाव<br>27                                        | क्यमुत्तस्य                                       |
| _                 |                     |                                                           | -                          |                                     |                           |                                                 | 416/19              |                                                              |                                                   |
| refort            | स्त्री              | बिपादष्टि<br>गसादरसे उपद्यान्तः<br>बगाप तक                | कोषश्<br>पुस्य-<br>वेदिवत् | जीपनत्<br>पुरुषमेदिकत्              | शंधनत्<br>पुरुषेरिकत्     | खोधवन्<br>पुरुपदेदिकम्                          | औरविक<br>ओवनन्      | सरंगुणस्थान                                                  | वनीयोगिकत्                                        |
| १३ संक्षिमार्गणा  |                     | चारों इदक                                                 | नोषदत्                     | ओयरत्                               | वंग्यन्                   | बोधस्                                           | साविक               |                                                              |                                                   |
| 2                 |                     | क्समी                                                     | निर-                       | <del>a</del> t                      |                           | रेस्तर                                          | बौरकि               | ट्टस्यानमेदासार                                              | असम्हतानम                                         |

## मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, मार और अल्पबहुत्तका प्रमाण.

|      |         | मार्गणोके अवान्तर मेड् |                                                                                          | सन्तर<br>नामा जीवोंकी   एक जीवकी संपेक्षा                           |                |                                      |                               |                                           |                                                                          |                                                                |
|------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| र्गण | मा      |                        |                                                                                          | नामा जीवाँकी<br>भपेक्षा                                             |                | एक जावका मण्या                       |                               | गाव                                       | <b>अस्ववद्वत्य</b>                                                       |                                                                |
|      |         |                        |                                                                                          | बस्य                                                                | ত <b>ন্ধ</b> ত | वभ्य                                 | उन्ह                          |                                           | तुषस्थान                                                                 | प्रमाण                                                         |
|      |         |                        | मिप्याराष्ट                                                                              | शोपक्                                                               | बोपहर्         | भोषनत्                               | बोकर्                         | बौदिगिक                                   | वारों व्यक्षास्त्र<br>॥ सरव                                              | सबसे बज<br>संस्थातगुणित                                        |
|      | आहारक   | {                      | समादन, स्पर्हे<br>सम्पन्धिथार हि                                                         | 22                                                                  | n              | वस्योवस्य वज्ञ, माग<br>अन्तर्गृहुर्व | बसंस्याः हर्गार्थः<br>बसर्थमं | बोधन्                                     | सरोगिकेवरी<br>अप्रमन्तरपुर                                               | %<br>11                                                        |
|      |         | 1                      | क्संपतसम्परक्षिते<br>वस्तरहत्वत् तक                                                      | मित                                                                 | BF.            | 17                                   | 10                            | 11                                        | प्रमणसप्त<br>स्वतासंपत                                                   | भर्त स्थातवृगित                                                |
|      |         |                        | चारों व्यक्षामङ                                                                          | 32                                                                  | и              | 17                                   | ъ                             | बोएग्रमिक                                 | सामायनसम्प्रदृष्टि<br>सन्दर्भगणार्गः                                     | !!<br>हंस्याःसुनित                                             |
|      |         | {                      | चारों अपक<br>स्वोगिकेनऔ                                                                  | 'n                                                                  | n              | नोक्तत्                              | नावस्                         | काशिक                                     | वस वरत-वद्दि<br>मिष्पारहि                                                | स्त्यातग्रामित्<br>सम्बद्धारित                                 |
| 2    | बनाहारक |                        | मिप्पाटांडे<br>सामादनसम्पर्दार्डे<br>अस्पनसम्पर्दार्डे<br>सर्वागिरेक्का<br>(समुद्धातच्य) | विस्तर<br>इड सभय परकोशमध्य असं, माग<br>,, माश्रृणकर<br>,, वर्षपृषकर |                | स्थिता<br>25<br>25<br>25             |                               | बीदिविक<br>पारिणाविक<br>आपन्त्<br>क्षाविक | सयोगियेवडी<br>अयोगिवेबडी<br>सामादनस्थादि<br>सामादनस्थादि<br>सामादनस्यादि | सबसे कम<br>संस्थातवृत्तिह<br>काल्पातवृत्तिह<br>भारत्यातवृत्तिह |
|      |         |                        | वयागिरवरी                                                                                | ,,                                                                  | ब्ह् गार       |                                      | ,                             | 19                                        | मिणहरि                                                                   | <b>बनलगुणित</b>                                                |



ही है । इसी प्रकारका सम्बन्धसम्बन्ध अल्पबहुत्व अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानों जानना चाहिए । यहां प्यान रखेनको बात यह है कि इन गुणस्थानों उपशामसम्बन्ध और साथिकसम्यक्त्य, ये दो हो सम्यक्त्य होते हैं । यहां प्रदान सम्बन्ध साथिकसम्यक्त्य नहीं पाया जाता, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्य तहीं पाया जाता, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्य साथ उपशामध्यानों आहे जाता अथाव है । अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानों उपशामसम्यक्त्या जीव सक्यात-गुणित हैं । आगेके गुणस्थानों सं सम्यक्त्यसम्बन्ध अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, बहु समी जीवोंके एकमात्र क्षायिकसम्यक्त्य हो याया जाता है । इसी प्रकार प्रारंमके तीन गुणस्थानों में सम्यक्त्य होता हो नहीं है ।

जिस प्रकार यह ओश्वरी अपेक्षा अस्पनहूल कहा है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी मार्गणास्थानोंमें अस्पनहूल जानना चाहिए । भिन भिन मार्गणाओंमें जो खास विशेषता है, बह प्रत्यके स्वाध्यायसे ही हरयंगम की जा सकेगी । किन्तु स्थूलरीतिका अस्पनहूल द्रव्यवमाणातृगम (भाग ३) पृष्ठ २८से ४२ तक अंकसंदृष्टिके साथ बताया गया है, जो कि बहांसे जाना जा सकता है । भेद केवल इतना ही है कि वहां वह कम बहुत्वसे अस्पकी और रक्खा गया है ।

इन प्ररूपणाओंका मधितार्थ साथमें लगाये गये नकरोंसे सुस्पष्ट हो जाता है।

इस प्रकार अल्पबहुत्यप्ररूपणाकी समाप्तिके साथ **धीवस्थाननामक प्रथम खंडकी** आठों प्ररूपणार्थ समाप्त हो जाती हैं।

# ५ विषय-सूची (अन्तरातुगम)

| क्रम नं.                         | विषय                                                             | पृष्ठ नं.    | क्रम नं.                           | विषय                                                                   | पृष्ठ नं. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| f                                | १<br>वेषयकी उत्थानिका                                            | <b>१-</b> ४  | नाना उ                             | मध्यादृष्टि जीवांका<br>तीर्वोकी अपेक्षा सोदा-<br>।घन्य अन्तर-प्रतिपादन |           |
| १ धवलाक<br>और प्रति<br>२ अम्तरान |                                                                  | 8            | 1                                  | विका उत्कृष्ट अन्तर-                                                   |           |
|                                  | न<br>गपना, द्रव्य, क्षेत्र,<br>रभाव, इन छह्र भेद-                | ,,           | सम्यगि                             | हनसम्यग्दष्टि और<br>मध्यादष्टि जीवोंका<br> वकी अपेक्षा सोदा-           |           |
| रूप अन्त<br>४ कौनसे ३            | रका स्थरूप निरूपण<br>मन्तरले प्रयोजन है,<br>कर अन्तरके एकार्थ-   | ₹-3          | तथात                               | ाघन्य अन्तर-निरूपण<br> दन्तर्गत अनेक दांका-<br>समाधान                  | ९–११      |
| वाचक न                           |                                                                  | ą            | १३ उपर्यु <del>व</del><br>उत्कृष्ट | र्जावोंका सोदाहरण<br>अन्तर                                             | ११-१३     |
| उसके हि<br>किक नि                | विध-निर्देशका सयु-<br>रूपण                                       | "            | अप्रमत्त                           | सम्यग्दिष्टिसे लेकर-<br>संयत गुणस्थान तक<br>और एक जीवकी                |           |
|                                  | र<br>से अन्तरानुगमनिर्देश<br>ष्टि जीवोंका नाना                   | <b>४-२</b> २ | अपेक्षा<br>अन्तरों                 | जार एक जावका<br>जघन्य और उत्कृष्ट<br>का सोदाहरण निरू                   |           |
| जीवोंकी<br>पण, तथ                | श्रेष्ठा अन्तर-निरू-<br>सम्बन्धित 'णत्थि<br>णरंतरं' इन दोनों     |              |                                    | पशामक गुणस्थानोंका<br>और एक जीवकी                                      | १३-१७     |
| पदौकी व                          | जरतर ६न दाना<br>सार्थकता-प्रतिपादन<br>धि जीर्योका एक             | 8.4          |                                    | जघन्य और उत्कृष्ट<br>कासोदाहरणनिरूपण                                   | १७-२०     |
| जीवकी<br>अन्तरका                 | अपेक्षा जघन्य<br>सोदाहरण निरूपण<br>छुटनेके पश्चात्               | 4            | केवली                              | क्षपक और अयोगि-<br>का नाना और एक<br>अपेक्षाजघन्य और                    |           |
| होनेवाल<br>पहलेका                | ा अस्तिम मिथ्यात्व<br>मिथ्यात्व नहीं हो                          |              | उत्कृष्ट<br>१७ सयोगि               | अन्तर<br>किवलीके नाना और                                               | २०-२१     |
| ९ मिध्याह                        | (स शंकाका समाधान<br>ष्टि जीवोंका एक<br>प्रपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर- | ,,           |                                    | वकी अपेक्षा अन्तरके<br>का प्रतिपादन                                    | २१        |
|                                  | हरण निरूपण                                                       | Ę            | आदेशसे                             | २<br>अन्तरानुगमनिर्देश ः                                               | १२-१७९    |

| अन्तरानुगम- | विषय-सर्ची |
|-------------|------------|
|             |            |

(84)

| क्रम मं. विषय .                                           | પૃષ્ઠ નં.         | कम नं.           | विषय                                                | पृष्ठ नं. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| १ नतिमार्गणा                                              | २२-३१             |                  | का सोपपत्तिक अन्तर                                  |           |
| ( नरकगति )                                                |                   | निरूप            |                                                     | 33-30     |
| १८ नारकियोंमें मिथ्यादृष्टि और                            |                   |                  | (यतिर्येच, पंचेन्द्रियः<br>पर्याप्त और पंचेन्द्रियः |           |
| असंयतस्यग्दाष्टि जीवावि                                   |                   |                  | प्याप्त कार पचान्द्रय-<br>पोनिमती मिध्यादृष्टि-     |           |
| नाना और एक जीवर्क<br>अपेक्षा जघन्य और उत्हा               |                   |                  | वोनों अपेक्षाओंसे                                   |           |
| अपना जवन्य जार उत्कार<br>अन्तरींका सोदाहरण निरूप          |                   |                  | और उत्कृष्ट अन्तर                                   | ₹७-३८     |
| १९ नारकियोंमें सासादनसम्य                                 |                   | २६ तीनों         |                                                     |           |
| ग्द्रष्टि और सम्यग्मिध्याद्रशि                            |                   |                  | रनसम्यग्दिष्ट और                                    |           |
| जीवोंका दोनों अपेक्षाओं से                                |                   |                  | मध्यादृष्टि जीवोंक।<br>अपेक्षाशोंसे जघन्य           |           |
| जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरींक<br>सदद्यान्त निरूपण            | ा<br>२४-२६        |                  | त्कृष्ट अन्तर                                       | ३८-४१     |
| २० प्रथम पृथिवीसे लेक                                     |                   |                  | प्रकारके असंयतसम्य                                  |           |
| सातवीं पृथिवी तकके मिथ्या                                 |                   |                  | तिर्यचौका दोनों अपे-                                |           |
| दृष्टि और असंयतुसम्यग्दि                                  |                   |                  | ने जघन्य और उत्कृष्ट                                |           |
| नारकियोंके दोनों अपेक्षा<br>ऑसे जघन्य और उत्कार           |                   | अन्तर            | प्रकारके संयतासंयत                                  | 86-83     |
| आस जधन्य भार उत्हर<br>अन्तरीका दृष्टान्तपूर्वक प्रति      |                   |                  | मकारक संयतासयत<br>कादोनों अपेक्षाओं से              |           |
| पादन                                                      | २७ ३८             |                  | और उत्कृष्ट अन्तर                                   | 83-84     |
| २१ सातों पृथिवियोंके सासादन                               |                   | २९ पंचेिंग       | ्य तिर्यंच लब्ध्य                                   |           |
| सम्यन्दष्टि और सम्यग्मिथ्या<br>दृष्टि नारकियोंका नाना औ   |                   |                  | नोंका दोनों अपेक्षा-                                |           |
| दाष्ट्र नाराक्याका नाना जार<br>एक जीवकी अपेक्षा जघन्य     |                   |                  | जघन्य और उत्कृष्ट                                   |           |
| और उत्कृष्ट अन्तर                                         | २९-३१             | अस्तर            | ( A \                                               | ४५-४६     |
| ( तिर्यंचगति )                                            | ३१-४६             | 30 11-1111       | (मनुष्यगति)<br>, मनुष्यपर्याप्तक और                 | ४६-५७     |
| २२ तियंच मिथ्यादृष्टियोंका नान                            | π                 |                  | , मनुष्यपयातक आर<br>नी मिथ्यादिष्टि जीवॉका          |           |
| और एक जीवकी अपेक्ष                                        |                   | अन्तर            |                                                     | ४६-४७     |
| ज्ञघन्य सौर उत्कृष्ट अन्तर<br>२३ तिर्यंच और मनुष्य जन्मवे | <b>३१-३२</b><br>- |                  | मिज मनुष्योंमें जन्म                                |           |
| कितने समय पश्चात् सम्यक्त                                 |                   |                  | पश्चात् सात सप्ताइके                                |           |
| और संयमासंयम आविक                                         | ì                 | द्वारा !<br>ताका | पाप्त <b>ंहोनेवाली योग्य</b>                        | લ્હ       |
| प्राप्त कर सकते हैं, इस                                   | Ŧ                 |                  | वणन<br>निर्ने प्रकारके सासा                         |           |
| विषयमें दक्षिण और उस्त                                    |                   |                  | थग्दप्ति और सम्य                                    |           |
| प्रतिपत्तिके अनुसार दें<br>प्रकारके उपदेशोंका निरूपण      |                   |                  | रहि मनुष्योंका अन्तर                                |           |
| २४ सासादनसम्यग्द्रष्टियाँसे लेव                           |                   |                  | प्रकारके असंयतसम्य                                  |           |
| संयतासंयत गुणस्थान तक                                     |                   | •हरि             | प्रतुष्योका अन्तर                                   | 40-48     |

| कम नं. विषय                                                                                                                      | पृष्ठ नं.              | कम नं.                                | . विषय                                                                                                        | पृष्ठ नं. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ३४ संयतासंयतसे लेकर अप्रमत्त-<br>संयत गुणस्यान तक तीनों<br>प्रकारके मनुष्योका अन्तर<br>३५ चारों उपशामक मनुष्यत्रि-<br>कॉका अन्तर | ५१ ५ <b>३</b><br>५३ ५५ | पुद्र लप<br>परिश्र<br>उत्पन्न         | ले जाकर, असंख्यात<br>रिवर्तन तक उनमें<br>मण कराके पीछे देवोंमें<br>कराकर देवोंका अन्तर<br>हीं कहा ? इस शंकाका |           |
| ३६ चारों क्ष्यक, अयोगिकेवली<br>और सयोगिकेवली मनुष्य-<br>प्रिकोंका अन्तर<br>३७ लब्ध्यपर्यान्तक मनुष्योंका<br>अन्तर                | બબ-બદ<br>બદ-બછ         | जीवों हैं<br>अन्तर                    | <br>ह्य जीवकी त्रसकायिक                                                                                       | ĘĢ        |
| ( देवगति )                                                                                                                       | ५७ ६४                  | 1                                     | काका समाधान                                                                                                   | ६६        |
| ३८ मिथ्यादृष्टि और असंयतः<br>सम्यग्दृष्टि देवोंका अन्तर                                                                          | حام-وها                | अन्तर                                 | एकेन्द्रिय जीवोंका                                                                                            | ६६ ६७     |
| ३९. सासादनसम्यग्दछि और<br>सम्यग्मिथ्यादछिदेवींका अन्तर                                                                           | ५९-६२                  |                                       | एकेन्द्रियपर्याप्त और<br>स्केन्द्रियअपर्याप्तकोंका                                                            | ६७        |
| ४० भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतियी<br>तथा सौधर्म ईशानकल्पसे<br>लेकर शतार–सहस्रारकल्प<br>तकके मिथ्यादप्टि और असं-                      |                        | ५० सूक्ष्म<br>दिवय                    | रकेन्द्रिय, सूक्ष्म एके-<br>पर्याप्त और सूक्ष्म एके-<br>अपर्याप्तकोंका अन्तर                                  | ६७-६८     |
| यतसम्यग्दिष्ट देवोंका अन्तर<br>४१ उक्त देवोंमें सासादनसम्य-<br>ग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादिष्ट-                                    | ६१-६२                  | रिन्द्रिय<br>प्तक                     | य, त्रीन्द्रिय, चतु-<br>। और उन्हींके पर्या-<br>तथा लब्ध्यपर्याप्तक                                           |           |
| योंका अन्तर<br>४२ आनतकत्पसे लेकर नवप्रैये-<br>यक—विमानवासी देवोंमें<br>भिष्यादृष्टि और असंयतसम्य-<br>ग्दृष्टियोंका अन्तर         | ६२<br>६२-६३            | ५२ पंचेन्द्रि<br>पर्याप्तव<br>सम्यन्द | ा अन्तर<br>[य और पंचेन्द्रिय-<br>तिभ्यादिष्ट, सासादन-<br>ष्टि नथा सम्यग्मिथ्या-<br>विकेत अन्तर                | ६८-६९     |
| ४३ उक्त कर्यों के सासादनसम्य-<br>ग्रहि और सम्यग्मिण्यादिष्ट<br>देवोंका अन्तर                                                     | £9                     | ५३ असंयत<br>अप्रमुख                   | सम्यग्दिये लेकर<br>संयत गुणस्थान तक                                                                           | ६९-७१     |
| ५४ नव अनुदिश और पांच अनु-<br>क्तरविमानवासी देवोंमें<br>अन्तराभावका प्रतिपादन                                                     | ,,                     | ५४ पंचेरिद                            | प्रकारके पंचेन्द्रिय<br>। अन्तर<br>यपर्याप्तकोंके साग-<br>तपुथक्त्वप्रमाण अन्तर                               | ૭१-હવ     |
|                                                                                                                                  | 4-1919                 | कहते                                  | समय 'देशोन' पद                                                                                                |           |
| ४५ एकेन्द्रिय जीवोंका अन्तर<br>४६ देव मिथ्यादधिको एकेन्द्रि-                                                                     | ६५-६६                  |                                       | हीं कहा दिवसित<br>संकी, सम्मूर्व्डिय                                                                          |           |

| कम नं.      | विषय .                              | प्रष्ट नं.   | कम नं.              | विषय                                    | प्रष्ट मं. |
|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|
| प्चेन्द्रिय | ोंमें उत्पन्न क <b>शक</b>           |              | सम्यग्ह             | ष्टि और सम्यग्मिथ्या                    |            |
|             | सम्यक्त्वको प्रहर                   |              | दृष्टि जी           | वोंका अन्तर                             | 66         |
|             | भिध्यात्वके द्वार                   |              |                     | योगवाल चारी उप                          |            |
|             | माप्त क्यों नहीं<br>इत्यादि शंकाओंक |              |                     | और चारों क्षपकोंका                      |            |
| समाधान      |                                     | ७३           | अन्तर               |                                         | ८८-८९      |
|             | और पंचेन्द्रिय                      |              |                     | गके परिणमन-का <b>लसे</b>                |            |
| पर्याप्तको  | में चारों उपशाम                     | -            |                     | नका काल संख्यात-                        |            |
| कोंका अ     |                                     | ७५-७१        |                     | यह कैसे जाना?                           |            |
| ५६ उक्त जी  | वोंमें चारों क्षपक                  |              |                     | ाका समाधान                              | ৫ৎ         |
| सयोगिके     | बली और अयोगि                        |              |                     | कमिश्रकाययोगी मि-<br>, सासादनसम्यग्दिष  |            |
| केवलीका     |                                     | ७७           |                     | , लालादमलम्यग्दाष्ट<br>सम्यग्द्रष्टि और | ,          |
|             | लब्ध्यपर्याप्तकोका                  | r            |                     | हवली <b>का प्रथक</b> प्रथक              |            |
| अन्तर       |                                     | ,,           |                     | तिपादन                                  | 69-9.8     |
| 3           | कायमार्गणा                          | <b>96 69</b> | ६७ वैक्रियिक        | काययोगी चारों                           |            |
| ५८ पृथिवीका | यिक आदि चार                         |              | गुणस्थाः            | नवृतीं जीवोंका अन्तर                    | ९१         |
| स्थावर व    | नायिकोंका अन्तर                     | ৬८           | ६८ वैकियिव          | मिश्रकाययोगी मि-                        |            |
| ५९ वनस्पतिक | नायिक बादर,                         |              | थ्या दृष्टि         |                                         |            |
|             | र पर्याप्तक तथा                     |              |                     | र असंयतसम्यग्दिष्ट                      |            |
|             | जीवोंका अन्तर                       | 186-50       | जीवोंका             |                                         | ८१-९३      |
|             | ह और त्रसकायिक-                     |              | ६९ आहारक            |                                         |            |
|             | म् मिथ्याद्याद्यस                   |              | आहारक<br>संयत्रोंका | मिश्रकाययोगी प्रमत्त                    | . 63       |
|             | योगिकवली गुण-<br>के जीवोंका प्रथक   | i            |                     | विन्तर<br>वियोगी मिथ्यादृष्टि,          | 24         |
|             | क जावाका पृथक<br>ार-निरूपण          | 60-65        |                     | सम्यग्दष्टि, असंयत-                     |            |
|             | । रामक्ष्यण<br>हरूयपर्याप्तकोंका    |              |                     | र और सयोगिके-                           |            |
| अन्तर       | । ७००व वचा सवाका                    | ८६-८७        | वलीका व             | <b>शन्तर</b>                            | ,,         |
| -1.44       | ४ योगमार्गणा                        | 50-68        |                     | ५ वेदमार्गणा ९                          | 8-88       |
| ६२ पांची क  | व पागमाणणा<br>सोथोगी, पांचों        | CG-/8        | की क्योंनेती        | मिथ्यादृष्टि जीवोंका                    |            |
|             | ानायागा, पाचा<br>त. काययोगी और      |              | अन्तर               | IMPAIGIE WITHIAM                        | ९४         |
|             | काययोगी मिथ्या-                     |              | ७२ स्त्रीवेदी       | सासादनसम्यग्द्रष्टि                     |            |
|             | असंयतसम्यग्द्रष्टि,                 | - 1          |                     | गिमध्यादृष्टि जीवां-                    |            |
| संयतासंय    |                                     |              | का अन्तर            |                                         | ९५-६६      |
|             | ात और सयोगि-                        |              | ७३ असंयतस           | त्रयग्द्रिसे लेकर                       |            |
|             | नका अन्तर                           | 60           | अप्रमत्त्रसं        |                                         |            |
| ६३ उक्त बोग | बास्टे सासादन-                      | 1            | तकके स्त्री         | वेदी जीवोंका अन्तर                      | ९७९८       |

| फ्रम नं. विषय पृष्ठ नं.                                            | कमनं. विषय पृष्ठनं.                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७४ स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण उपशामकका                | ८६ आभिनिवोधिकश्वानी, श्रुत-<br>श्वानी और अवधिश्वानी असंयत-                                    |
| अन्तर ९९-१००<br>७५ स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण क्षपकका | सम्यग्हिष्ठ जीवोंका अन्तर १९४-११६<br>८७ उक्त तीनों झानवाले संयता-<br>संयतोंका तदस्तर्गत शंका- |
| अन्तर १००<br>७६ पुरुषवेदी मिध्यादिध्योंका<br>अन्तर "               | समाधानपूर्वक अंतर-निरूपण११६११९<br>८८ संज्ञी, सम्मूर्चिंग्रम पूर्याप्तक                        |
| ७७ पुरुषवेदी सासादनसम्य-<br>ग्हष्टि और सम्यग्मिथ्याहष्टि-          | जीवोंमें अवधिक्षान और उप-<br>शमसम्बद्धस्यका अभाव है,                                          |
| योंका अन्तर १०१                                                    | यह कैसे जाना ? इस दांकाका<br>तथा इसीसे सम्बन्धित अन्य                                         |
| ७८ असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर<br>अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके           | अनेको रांकाओंका सप्रमाण                                                                       |
| पुरुषेबेदी जीवोंका अन्तर १०२-१०४                                   | समाधान ११८-११९                                                                                |
| ७९ पुरुषवेदी अपूर्वकरण और                                          | ८९ तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और                                                                 |
| अनिवृत्तिकरण उपशामक<br>तथा क्षपकोंका पृथक् पृथक्                   | अप्रमत्तसंयर्तोका अन्तर तथा<br>तदन्तर्गत विशेषताओंका                                          |
| अन्तर-प्रतिपादन १०४-१०६                                            | प्रतिपादन ११९-६२२                                                                             |
| ८० नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टि<br>जीवोंका अन्तर १०६                    | ९० तीनों क्रानवाले चारों उप-<br>शामक और चारों क्षपकोंका                                       |
| ८१ सासाद्नसम्यन्दिष्टसे लेकर                                       | पृथक् पृथक् अन्तर-निरूपण १२२-१२४                                                              |
| अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक<br>पृथक् पृथक् नपुंसकवेदी                 | ९१ प्रमत्तसंयतसे छेकर श्लीण-                                                                  |
| जीवोंका अन्तर १०७-१०९                                              | कवाय गुणस्थान तक मनः-<br>। पर्ययक्षानी जीवोंका पृथक्                                          |
| ८२ अपगतवेदी जीवोंका अन्तर १०९-१११                                  | पृथक् अन्तर-निरूपण १२४-१२७                                                                    |
| ६ कषायमार्गणा १११-११३<br>८३ मिथ्याद्यक्षेत्रे लेकर सुक्म-          | ९२ केवलकानी जीवोंका अन्तर १२७                                                                 |
| दशमञ्यादाष्टल लकर सूक्ष्म-<br>साम्पराय गुणस्थान तक                 | ८ संयममार्गणा १२८-१३५                                                                         |
| चारी कषायबाले जीवींका                                              | ९३ प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगि-                                                                  |
| तद्न्तर्गत शंका-समाधान-                                            | केवली गुणस्थान तक समस्त                                                                       |
| पूर्वक अन्तर-निरूपण १११-११२                                        | संयतीका पृथक् पृथक् अन्तर १२८                                                                 |
| ८४ अकषायी जीवोंका अन्तर ११३                                        | ९४ सामायिक और छेदोप-                                                                          |
| ७ ज्ञानमार्गणा ११४-१२७                                             | स्थापनासंयमी प्रमत्तसंयतादि                                                                   |
| ८५ मस्यकानी, धुतकानी और                                            | चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंका                                                                   |
| विभंगकानी मिथ्यादष्टि तथा                                          | पृथक् पृथक् अन्तर १२८-१३१                                                                     |
| सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका                                          | ९५ प्रिहारशुद्धिसंयमी प्रमत्त                                                                 |
| पृथक् पृथक् अन्तर ११४                                              | और अप्रमत्तसंयतोका अन्तर १३१                                                                  |

|                                                                                                                                     |                          |                                           |                                                                                           | ,,                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| क्रम नं. विषय .                                                                                                                     | पृष्ठ नं.                | कम नं-                                    | विषय                                                                                      | पृष्ठ नं.              |
| ९६ स्क्यसाम्परायसंवमी उप-<br>शामक और क्षयक स्क्य-<br>साम्परायिक संवतीका अन्तर<br>९.७ यथास्थातविद्वारसंवमी चारी<br>गुणस्थानीका अन्तर | ,,                       | जीवोंक<br>१०९ मिण्या<br>केवली<br>गुक्कलेड | और पद्मलेख्याचा<br>१ पृथक् पृथक् संत<br>१ष्टिसे लेकर संयोगि<br>गुणस्थान त<br>यावाले जीवीं | र १४६-१४९<br>ग-<br>क   |
| ९८ संयतासंयतोका अन्तर                                                                                                               | १३३                      |                                           | थक् अन्तर                                                                                 | 624-648                |
| ९९ असंयमी चारों गुणस्थानींका<br>पृथक् पृथक् अन्तर १<br>९ दर्शनमार्गणा १३<br>१०० चक्षुदर्शनी मिथ्यादृष्टि                            | ३३- <b>१</b> ३५<br>५-१४३ | ११० समस्त<br>जीवोंक                       | मध्यमार्गणा<br>गुणस्थानवर्ती भव्य<br>। अन्तर<br>जीवोंका अन्तर                             | 11                     |
| जीवोंका अन्तर<br>१०१ चक्षुदर्शनी सासादनसम्य-                                                                                        | १३५                      |                                           | म्यक्त्वमार्गणा                                                                           | "<br>१५५-१७१           |
| ग्हिष्ठ और सम्यग्मिथ्या-                                                                                                            | ३६-१३७                   | अयोगि                                     | सम्यग्द्रष्टिले लेक<br>केवली गुणस्था                                                      | न                      |
| १०२ असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर<br>अप्रमत्तसंयत गुणस्थान<br>तकके चक्षुदर्शनी जीवोंका<br>अन्तर                                           | <b>3</b> ८-१४१           | पृथक् पृ<br>११३ सायिक                     | म्यग्डष्टि जीवॉक्<br>थक् भन्तर<br>सम्यक्त्वी असंयर<br>ष्टि जीवॉका भन्तर                   | १५५- <b>१</b> ५६<br> - |
| १०३ चश्चदर्शनी चारों उपशाम-<br>कोंका अन्तर<br>१०४ चश्चदर्शनी चारों क्षपकोंका                                                        | १४१                      | संयत,                                     | सम्य <del>क्ष</del> वी संवत<br>प्रमत्तसंयत औ<br>संयतोंका अन्तर                            | ₹                      |
| अन्तर<br>१०५ अचधुदर्शनी, अवधिदर्शनी<br>और केवलदर्शनी जीवोंका                                                                        | १४२                      | उपशाम                                     | सम्यक्तवी चार<br>कोंकाशन्तर<br>सम्यक्तवी चार                                              | १६०-१६१                |
| पृथक् पृथक् अन्तर<br>१० लेक्यामार्गणा १४                                                                                            | १४३<br>३-१५४             | क्षपक, व<br>अयोगि                         | सयोगिकेवली भी<br>केवलीका अन्तर                                                            | र<br>१६१-१६२           |
| १०६ कृष्ण, नील और कापोत-<br>लेक्यावाले मिथ्यादष्टि और<br>असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका<br>अन्तर १                                        | ४३-१४५                   | चार रा                                    | सम्यन्दष्टि आर्गि<br>जस्थानवर्ती वेदक<br>ष्टि जीवोंका पृथा<br>प्रतर                       | 5-                     |
| १०७ उक्त तीनों अग्रुभ लेश्यावाले<br>सासादनसम्यग्दि और<br>सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका                                                  |                          | ११८ असंयत<br>उपशान<br>तक                  | सम्यग्डिष्टिसे लेक<br>क्षाय गुणस्या<br>उपरामसम्यग्डी                                      | र<br>न<br>हे           |
|                                                                                                                                     | ४५-१४६                   |                                           | पृथक् पृथक् अन्तर                                                                         |                        |
| १०८ मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्त-<br>संयत गुणस्थान तक तेजो-                                                                         | ]                        | ११५ सासाव्<br>ग्मिच्या                    | नसम्यग्डिह, सम्य<br>डिप्ट और मिथ्य                                                        | r-<br>r-               |

| ( 40 )                            |                                                                                        | dealina                  | al Month                            |                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| कम मं.                            | विषय                                                                                   | पृष्ठ नं.                | कम नं.                              | . विषय                                                                                                          | પૃષ્ઠ મે.      |
| दृष्टि जी<br>सम्तर                | विषेका पृथक पृथ<br>१३ संहिमार्गणा                                                      | १७०-१७१                  | निक्षेप<br>शंकाक                    | तन होनेसे तीन है<br>कहना चाहिए १ हर<br>। संयुक्तिक और सम्<br>। माधान                                            | 7              |
| जीवींव<br>१२१ असंबी               | तीणकषाय तक संब<br>का अन्तर<br>। जीवोंका अन्तर                                          | ति<br>१७२                | प्रकृतमें<br>है ? भ<br>फिर य        | कादि पांच भावोंमें<br>किस भावसे प्रयोज<br>वोंके अनेक भेद हैं<br>हां पांच ही भेद क्य<br>इन शंकाओंक               | न<br>:,<br>गो  |
| १२२ आहार<br>दनसम्                 | प्राहारमार्गेणा<br>क मिथ्यादृष्टि, सार<br>व्यग्दृष्टि और सम्<br>प्रदृष्टि जीवोंका अंत  | य-                       | समाध<br>७ निर्देश                   |                                                                                                                 | १८६-१८७<br>इ   |
| १२३ असंय<br>चार १                 | तसम्यग्दष्टि आ<br>गुणस्थानवाले आह<br>विर्वेका अन्तर                                    | वे                       | स्वरूप<br>८ औद्य                    | निरूपण<br>कभावकेस्थान औ<br>की अपेक्षाभेदतथ                                                                      |                |
| कॉका<br>१२५ आहार<br>सयोगि         | रक चारों उपशा<br>अम्तर<br>रक चारों क्षपक श्रें<br>गेकेक्टीका अन्तर<br>तरक जीवोंका अन्त | १७७-१७८<br>रेर<br>१७८    | ९ असिड<br>जाति,<br>मौद्यि<br>भावमें | त स्वरूप-निरूपण<br>(त्व किसे कहते हैं<br>संस्थान, संहनन आ<br>किसावोंका कि<br>अन्तर्भाव होता है<br>काओंका समाधान | दे<br>स        |
| विषय                              | भावानुगम<br>१<br>की उत्थानिका                                                          | १८३-१९३                  | १० औपश<br>विकल्प<br>पण              | मिकमाचके स्थान औ<br>की अपेक्षा भेद-निर                                                                          | र<br>ह-<br>१९० |
| और र्पा<br>२ भावानुः              | गमकी अपेक्षा निर्देश                                                                   | १८३                      | भेदॉक<br>१२ क्षायिक                 | मिकचारित्रके सा<br>। विवरण<br>क्रमावके स्थान औ<br>।की अपेक्षा मेव                                               | n              |
| भाष व                             | हपण<br>व,स्थापनाभाव,द्रव<br>और भावभाव, इ<br>हारके भावोंका सभे                          | न                        | १३ क्षायोप<br>और वि                 | का जपका मद<br>इामिकभाषके स्था<br>वेकल्पकी अपेक्षा भेद<br>ामिकभाषके भेद                                          | न<br>१९१-१९२   |
| स्वरूप-<br>४ प्रकृतमें<br>प्रयोजन | निरूपण<br>नोबागमभावमाव<br>का उहेख                                                      | ેશ્ટવ-શ્ટબ<br>લે<br>શ્ટપ | १५ साम्निय<br>और भ                  | ातिकमायका स्वरू<br>ग-निरूपण<br>निकालनेके लि                                                                     | 803            |
| ५ नाम व                           | गैर स्थापनामें के                                                                      | i <b>ę</b>               | करणस                                | <b>(3</b>                                                                                                       |                |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | माबानुगम-                                                                          | वषय-सूचा                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | ( 4( )                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| कम मं.                                                                                                                   | विषय                                                                                                                                                                              | पृष्ठ नं.                                                                          | कम नं.                                                                                                                      | विषय                                                                                                                                                                               | वृष्ठ सं.                                          |
| १७ मिथ्याव<br>निरूपण<br>१८ मिथ्याद<br>बान दृष्<br>जाते हैं,<br>कहा ?<br>हुए ?<br>भावांके<br>निरूपण<br>समाधार<br>१९ सासाद | ष्टि जीवके अन्य भी<br>निगदिक भाव पाये<br>फिर उन्हें क्यों नहीं<br>इस शंकाको उठाते<br>गुणस्थानोंमें संभव<br>संयोगी भंगोंका<br>तथा उक शंकाका                                        | <b>₹</b> 9-₹0 <b>\$</b><br><b>₹</b> 98<br><b>₹</b> 98- <b>₹</b> 9\$<br><b>₹</b> 95 | इसी प्र<br>ऑका र<br>२४ सम्यग्नि<br>भाषका<br>पण<br>२५ असंयत<br>भाषोंक<br>घानोंके<br>२६ असंयत<br>तत्व औ<br>है, इस<br>स्पष्टीक | अनेक शंकाबों<br>नपूर्वक विशव तिक<br>सम्यग्हिए जीवो<br>। अनेक शंका-सम<br>साथ विशव विवेचन<br>सम्यग्हिएका असंद<br>वृषिकमावकी अपेक्ष<br>बातका सुत्रकारद्वार<br>एण<br>संयत, प्रमक्तसंया | **                                                 |
| भावको<br>जा सक<br>रांकाका<br>२१ सत्त्व, प्र<br>कारणके<br>वाले पा<br>कसे कह                                               | पारिणामिक माना<br>ता है, या नहीं, इस<br>सयुक्तिक समाधान<br>मेयत्व आदिक भाव<br>विना उत्पन्न होने<br>ये जाते हैं, फिर यह<br>ए कि कारणके विना<br>होनेवाले परिणामका<br>है ? इस शंकाका | ,,                                                                                 | भावोंक<br>समाधा<br>२८ द्शेनमें<br>क्षय भी<br>संयतार<br>कादि :<br>छाये ?!                                                    | त्रप्रमचसंयत जीधों<br>। तदन्तर्गत दांक<br>नपूर्वक निक्पण<br>।हनीयकर्मके उपदार<br>१ स्थोपदासकी ध्येष<br>गयतोंक औपदारि<br>भाव क्यों नहीं बर<br>स्स दांकाका समाधा<br>इपदासकोंके आवोंक | ा-<br>२०१-२ <b>०४</b><br>इ.<br>स<br>स-<br>१-<br>१- |
| समाधाः<br>२२ सासाव<br>सम्यक्त<br>दोनोंके<br>बन्धी व<br>नहीं हे<br>औदविष<br>हैं ! इस                                      |                                                                                                                                                                                   | १ <b>९७</b><br>,,                                                                  | गुणस्थ<br>कैसे सं<br>अनेक<br>समाधा<br>३१ चाराँ १<br>और अ<br>तदन्तर्ग                                                        | यकर्मके उपदासं<br>प्रपूर्वकरण आदि तीः<br>।नोर्मे औपश्रमिकमा<br>अब है ! इस दांकाक<br>प्रकारोंसे संयुक्तिः                                                                           | न<br>च<br>च<br>त<br>क<br>क<br>॥<br>शी<br>का        |
|                                                                                                                          | क्यों नहीं किया                                                                                                                                                                   |                                                                                    | विवेचन                                                                                                                      | T                                                                                                                                                                                  | २०५-२०€                                            |

विषय विषय पृष्ठ नं. क्रम सं. क्रम सं. है, इस बातका स्पष्ट निरूपण 200 ३९ प्रथम पृथिवीसे लेकर सातवीं आदेशसे भावातुगमनिर्देश २०६-२३८ प्रधिवी तक नारकी जीवोंके १ गतिमार्गणा २०६-२१६ भावोंका निरूपण २०९-२१२ (नरकगति) २०६-२१२ (तिर्यंचगति) २१२-२१३ ३२ नारकी मिध्यादृष्टि जीवोंके ४० सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त २०६ भाव और पंचेन्द्रियातिर्यंच योनि-३३ सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्व-मती जीवोंके सर्व गुणस्थान-घाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, सम्बन्धी भावोंका निरूपण उन्होंके सदाबस्थारूप उप-तथा योनिमती तिर्येचोंमें श्रमसे. तथा सम्यक्त्व-क्षायिक भावन पाये जानेका मक्रतिके देशघाती स्पर्धकोंके स्पर्शकरण उदयक्षयसे,उन्हींके सद्वस्था-रूप उपरामसे अथवा अनु-(मनुष्यगति) २१३ हयोपदामसे और मिथ्यात्व-४१ सामान्यमञ्जय, पर्याप्तमञ्जय मक्रतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके और मनुष्यनियोंके सर्वगुण-उदयसे मिथ्यादृष्टिमाव उत्पन्न स्थानसम्बन्धी आवॉका होता है.इसलिए उसे शायोप-निरूपण शमिक क्यों न माना जाय? ४२ लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य और तिर्थ-संयुक्तिक इस शंकाका चोंके भावींका सूत्रकारद्वारा 208-200 समाधान सन्नित न होनेका कारण ३४ नारकी सासादनसम्यग्दाधि (देवगति) 288-285 जीवोंके भाव 200 ३५ जब कि अनन्तानुबन्धी कषा-४३ चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके यके उदयसे ही जीव सासा-भाव 288 दनसम्यग्डिं होता है, तब ४४ भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिषी उसे औदयिकभाव क्यों न देव और देवियोंके तथा कहा जाय ? इस शंकाका सौधर्म-ईशानकस्पवासी देवि-समाधान योंके भावोंका निरूपण **२१४-२१**५ ४५ सौधर्म-ईशानकल्पसे लेकर ३६ नारकी सम्यग्मिध्याक्षि जीवोंके भावका तदन्तर्गत सर्वार्थसिडि तक देवाँके शंका-समाधानपूर्वक निरूपण भावोंका विवरण 206 284-288 असंयतसम्यग्द्रष्टि ३७ नारकी २ इन्द्रियमार्गणा २१६-२१७ जीवोंके भाव २०८-२०९ ४६ मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगि-३८ असंयतसम्यन्द्रष्टि नाराके-केवली गुणस्थान तक पंचे-योंका असंयतत्व औविश्वक न्द्रियपर्याप्तकोंके

|                                                        |               | 414 (44)    |                               | (34)      |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| क्रम नं. विषय                                          | पृष्ठ नं.     | कम नं.      | विषय                          | पृष्ठ नं. |
| निरूपण, तथा पकेन्द्रिय                                 |               |             | ष्टे और सयोगिके               |           |
| विकलेन्द्रिय और लब्ध्य                                 |               | जीवॉके      | भाव                           | २२१       |
| पर्याप्तक पंचेन्द्रिय जीवोंके                          |               | - 4         | वेदमार्गणा                    | २२१-२२२   |
| भाय न कहनेका कारण                                      | २१६-२१७       | ५५ स्वीवेदी | पुरुषवेदी और                  | नपं-      |
| ३ कायमार्गणा २                                         | ११७-२१८       |             | जीवोंके माव                   | २२१       |
| ४७ त्रसकायिक और त्रसकायिक                              |               | ५६ अपगतवे   | दी जीवोंके भाव                | र २२२     |
| पर्याप्तक जीवोंके सर्वगुण                              |               | ५७ अंपगतरे  | ादी किसे कहा ज                | ाय ?      |
| स्थानसम्बन्धी भावोंका प्रति                            |               | €स '        | शंकाका सयु                    | केक       |
| पादन, तथा तत्सम्बन्ध                                   | r             | समाधा       | र .                           | ,,        |
| शंका-समाधान                                            | ,,            |             | <b>कषायमार्गणा</b>            |           |
| ४ योगमार्गणा 🤏                                         | ११८-२२१       |             | ायी जीवोंके मा                | व "       |
| ४८ पांचीं मनोयोगी, पांचे                               | ŧ             |             | ो जीवोंके माव                 | **        |
| वचनयोगी, काययोगी औ                                     |               |             | म्या वस्तु <b>है</b> , अ      |           |
| औदारिककाययोगी जीवों                                    |               |             | स प्रकार घटितः                |           |
| भाव                                                    | २१८           |             | रांकाका सयु                   | केक       |
| ४९ औदारिकमिश्रकाययोगी मि                               |               | समाधा       |                               | **        |
| ध्यादृष्टि, सासाद्नसम्य                                |               |             | नमागेणा                       |           |
| म्हप्ति, असंयतसम्यम्हप्ति औ                            |               |             | ी, श्रुताक्वानी               |           |
| सयोगिकेवली जीवों                                       |               |             | ानी जीवोंके भा                |           |
| भावोंका पृथक् पृथक् निरूपण                             |               |             | ष्टि जीवॉके का                |           |
| ५० औदारिकमिश्रकाययोगी अर                               |               |             | ना कैसे हैं ? इत              |           |
| यतसम्यग्दृष्टि जीवोंमें औप                             |               |             | ग है ? इत्यादि ३<br>कासमाधान  |           |
| शमिकभाव न बतलानेक                                      | ा<br>५१९      |             | का समाधान<br>त, अवधि, मनः     | ,,        |
| कारण                                                   |               |             | क्षेत्रस्थान, नगः             |           |
| ५१ चारों गुणस्थानवर्ती वैक्रियि<br>काययोगी जीवोंके भाव | क-<br>२१९-२२० |             | पृथक् पृथक् नि                |           |
|                                                        |               |             | ' यह कौनसा                    |           |
| ५२ वैकियिकमिश्रकाययोगी मि                              |               |             | गको कार्मणदा                  |           |
| थ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्द्रा<br>और असंयतसम्यग्द्रा     |               |             | होनेवाला क्य                  |           |
| और असंयतसम्यग्डी<br>जीवोंके भाव                        | ष्ट<br>२२०    |             | ाय ? इन शंका                  |           |
|                                                        |               |             | क समाधान                      |           |
| ५३ आहारककाययोगी औ<br>आहारकमिश्रकाययोगी जीव             |               |             |                               | २२७-२२८   |
| के भाष                                                 |               | 1           | विवस्ताचित्र<br>विवसे लेकर अ  |           |
| क भाव<br>५४ कार्मणकाययोगी मिथ्यादर्श                   | ,,            |             | ।यतस्य लकरमः<br>गुणस्थानं तकः |           |
| ५४ कामणकाययागा मध्यारा<br>सासाद नसम्यग्दरि, असंय       |               | जीवॉबे      |                               | 220       |
|                                                        |               |             |                               |           |

| कम सं.                    | विषय                                                         | पृष्ठ नं.              | कम नं.                        | , विषय                                                        | पृष्ठ नं     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| परिहार्रा                 | क, छेदोपस्थापना,<br>वेशुद्धि और सङ्ग्र-<br>येक संयमी जीवोंके |                        | सम्यग्ट<br>और                 | णस्थानवर्ती क्षायिक<br>ष्टि जीवोंके भावोंक<br>उनके सम्यक्त्वक | ता<br>रा     |
| ६७ यथास्या<br>संयमी व     | पृथक् पृथक् निरूपण<br>तसंयमी, संपमा-<br>गैर असंयमी जीवोंके   | 220                    | पूर्वक वि<br>७८ असंयत         | ति शंका-समाधान<br>नेरूपण<br>सम्यग्दृष्टि आदिचा                | २३१-२३४<br>र |
| 9                         | पृथक् पृथक् निरूपण<br>दर्शनमार्गणा २ः                        | २२८<br>२८-२२ <b>९</b>  | ग्दष्टि उ                     | ानवर्ती घेदकसम्प<br>गिर्वोके भावोंकाऔ<br>वकानिरूपण            |              |
| जीवोंके र                 | ती भीर अचक्षुदर्शनी<br>भाव<br>र्शनी भीर केवल-                | २२८                    | ७९ असंयत<br>उपशांत            | सम्यग्डिसे लेक<br>कषाय गुणस्थान तः<br>सम्यग्डिष्ट जीवों       | ħ            |
| •                         | तिर्वोके भाव<br>लेडयामार्गणा २३                              | २२९<br>२ <b>९-२३</b> ० |                               | ा और सम्यक्त् <del>यक</del>                                   |              |
| ७० हुन्म, ह<br>लेक्यावा   | तिळ और कापोत-<br>ले आदिके चार<br>विर्तीर्जावोंके माव         | २२९                    | ८० सासाद                      | नसम्यग्दष्टि, सम्य<br>दृष्टि और मिथ्यादा                      |              |
|                           | या और पद्मलेक्या-                                            | ***                    | 8                             | ३ संज्ञिमार्गणा                                               | २३७          |
| वाले भा<br>वर्ती जीव      | देके सात गुणस्थान-<br>वेंके भाव                              |                        | कवाय र                        | ाधिसे लेकर श्लीण<br>गुणस्थान तक संक्                          |              |
|                           | गवाले आदिके तेरह<br>वर्ती जीवोंके भाव                        | २३०                    | जीवोंके<br>८२ असंबी           | भाव<br>जीवोंके भाव                                            | ,,           |
| ११ म                      | व्यमार्गणा २३                                                | ०-२३१                  |                               | आहारमार्गणा                                                   | <b>२३८</b>   |
| ७३ सर्वगुणस्<br>जीवोंके म | गाय                                                          | २३०                    | केवर्ल। र                     | ष्टिसे लेकर सयोगि<br>गुणस्थान तक आहा                          |              |
|                           | तीर्वोके भाव<br>गैणामें गुणस्थानके<br>तकहकर मार्गणा-         | **                     |                               | र्गिके भाव<br>(क जीवॉंके भाव                                  | "            |
| स्थान-संबं<br>क्या अ      | भिगायके कहनेका<br>भेगाय है ? इस                              |                        | 3                             | ाल्पबहुत्वा <b>नु</b> गम                                      |              |
| शंकाकाः                   |                                                              | ३०-२३१                 |                               | र<br>गयकी उत्थानिका                                           |              |
|                           | त्यक्त्वमार्गणा २३<br>।स्यग्दष्टिसे लेकर                     | 7-440                  | १ धवलाक                       |                                                               |              |
| ७६ असंयतस<br>अयोगिक       | क्यन्डाष्ट्रस लकर<br>वली गुणस्थान तक                         | Í                      | और प्रति<br>अस्पव <u>द्</u> र | तका<br>त्वानुगमकी अपेक्ष                                      | २४१<br>T     |
| सम्यग्दधि                 | जीवोंके भाव                                                  | २३१                    |                               | व-निरूपण                                                      | ,,           |

|     | अवस्यहुत्या <del>तुसम</del> नवस्य-स् <b>या</b> ( यूप )                                                                     |                                 |                                       |                                                                                    | (44)                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 46. | ानं. विषय .                                                                                                                | पृष्ठ नं.                       | कम नं.                                | विषय                                                                               | पृष्ठ नं.                              |
| 2   | नाम-अस्पन्नदुत्य, स्वा<br>अस्पन्नदुत्व, द्रव्य-अस्प<br>और मान-अस्पन्नदुत्व,<br>चार प्रकारके अस्पनदुत्<br>सभेद-स्वकप-निक्पण | बहुत्व<br>रन                    | णकार<br>कारके<br>१६ सम्या             | दनसम्यग्दष्टियोंक<br>बतलाते हुए :<br>तीन प्रकारोंका क<br>मध्याद्दष्टि, असं         | गुण-<br>र्णन २४९<br>यत-                |
|     | मकृतमें सचित्त द्रव्य<br>बहुत्वसे प्रयोजनका उहे<br>निर्देश, स्वामित्य,<br>छह मनुयोगद्वारोंसे अल                            | गल्प-<br>इस २४२<br>आदि          | जीवींव<br>माण व<br>१७ असंया<br>स्थानव | र्ग सम्यक्त्वसम्ब                                                                  | सम-<br>` २५०-२५३<br>गुण-<br>न्धी       |
|     | त्यका स्वरूप-निरूपण<br>ओघ और आदेशका स<br>२                                                                                 |                                 | ऑक<br>पण                              | हुत्वका अनेक शं<br>समाधानपूर्वक वि<br>संयत गुणस्था                                 | नेक-<br>२५३-२५६                        |
| ę   | घसे अल्पबहुत्वानुगमनिः<br>अपूर्वकरणादि तीन गुणः<br>वर्ती उपज्ञामक जी<br>प्रवेज्ञकी अपेक्षा अल्पबह                          | स्थान-<br>योंका<br>इन्व २४३-२४४ | सम्यक्<br>त्वका<br>ऑके<br>किक         | त्वसम्बन्धी भरप<br>तदम्तर्गत अनेक शं<br>समाधानपूर्वक ।<br>निरूपण                   | <b>बहु</b> -<br>का-<br>तयु-<br>२५६-२५७ |
| •   | अपूर्वकरण आदिके का<br>परस्पर दीनाधिकता है<br>संचय विसदश क्यों<br>होता ? इस इंग्<br>सयुक्तिक समाधान                         | ोनेसे<br>नहीं                   | गुणस्य<br>सम्बन्ध<br>२० उपशा          | और अप्रमत्तर्स<br>तनमें सम्यव<br>वी अस्पवदुत्व<br>मक और क्षपण<br>त्वसम्बन्धी अस्पव | रष-<br>१५८<br>होंमें                   |
| 9   | उपशान्तकषायवीतरागः<br>स्थोका अत्यवहुत्व<br>क्षपक जीवोका अत्यवहु                                                            | उषा-<br>२४५<br>त्व २४५-२४६      | तथा त                                 | दन्तर्गत अनेक शं<br>समाधान<br>३                                                    |                                        |
|     | सयोगिकेवली भीर अये<br>केवलीका प्रवेशकी अ<br>अल्पबहुत्व                                                                     | पेक्षा<br>२४६                   | निर्देश                               | सि अल्पबद्धत्वानुः<br>•<br>•<br>• गतिमार्गणा                                       | २६१-३५०                                |
| 25  | सयोगिकेवलीका सं<br>कालकी अपेक्षा अस्पबहु                                                                                   |                                 |                                       | ( नरकगति )                                                                         |                                        |
| १२  | प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त<br>जीवोंका अल्पबहुत्व                                                                              | संयत<br>२४७-२४८                 | रिमध्य                                | (नसम्बन्दिष्टि, स<br>।दृष्टि, असंयतस                                               | म्य-                                   |
| १३  | संयतासंयतोंका अस्पव<br>और तत्संबंधी शंव                                                                                    | गका                             | नारकी                                 | और मिथ्या<br>जीवोंके अल्पवहुत                                                      | <b>का</b>                              |
| १४  | समाधान<br>सासादनसम्यग्दिष्ठ जीव<br>भन्यबहुत्व और तदस्य<br>भनेक शंकाओंका समाध                                               | नर्गत                           | २२ असंघर                              | संयुक्तिक निरूप<br>सम्यग्दिष्ट गुणस्थ<br>योका सम्यक्त्यसंद<br>हुत्व                | <b>ानमें</b>                           |

| (2  | ۹)                                                                                                          | 45601111                       |                                  |                                                                                    |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| कम  | नं. विषय                                                                                                    | पृष्ठ नं.                      | क्रम नं.                         | . विषय                                                                             | पृष्ठ नं.                     |
|     | पृथक्त्य शब्दका अर्थ वै<br>याची कैसे लिया ?                                                                 | <b>१</b> स                     | अस्पवर्<br>निरूपण                |                                                                                    | २७३                           |
|     | शंकाका समाधान                                                                                               | २६४                            |                                  | (देवगति)                                                                           |                               |
|     | सातों पृथिवियोंके न<br>जीवोंका पृथक् पृथक्<br>बहुत्व                                                        |                                | अस्पवा                           | -                                                                                  | २८०                           |
| २५  | अन्तर्मुहूर्तका अर्थ असं<br>आवलियां लेनेसे उसका<br>र्मुहूर्तपना विरोधको<br>नहीं प्राप्त होगा ?              | । अन्त-<br>क्यों<br>इस         | देवोंका<br>अल्पबर्<br>३३ भवनव    | सम्यग्दष्टिगुणस्य<br>सम्यक्त्वसम्ब<br>दुत्व<br>तसी,व्यन्तर,ज्यो<br>तर देवियोंका, र | न्धी<br>२८०-२८१<br>तेषी,      |
| २६  | शंकाका समाधान<br>(तिर्येचगति)<br>सामान्यतिर्यंच, पंचे<br>तिर्यंच, पंचेन्द्रियपर्याप्त                       | न्द्रिय-<br>। और               | सौधर्म<br>देवियाँ<br>३४ सौधर्म   | र्इशानकल्पवासि<br>का अल्पबहुत्व<br>र्इशानकल्पसे ले<br>सिद्धि तक विम                | नी <br>२८१-२८२<br>कर          |
| 2/6 | पंचेन्द्रिययोनिमती तिर्ये<br>तदन्तर्गत अनेक शंक<br>समाधानपूर्वक अल्पवर्<br>निरूपण<br>असंयतसम्यग्दष्टि और    | ताऑके<br>टुत्यका<br>२६८-२७०    | वासी<br>स्थानर<br>सम्बन्ध        | देवोंके च≀रों १<br>इम्बन्धीतथासम्य<br>श्री अस्पबहुत<br>ति शंका−समाध                | गुण-<br>क्त्व-<br>क्का<br>गन- |
|     | तासंयत गुणस्थानमें<br>चारों प्रकारके तियं<br>सम्यक्त्यसंबंधी अल्प                                           | ंडक<br>चिंका<br>गहुत्व २७०-२७३ | ३५ सर्वार्थ<br>देव क्र<br>पृथक्त | प्टथक् पृथक् निरूप<br>सिद्धिमें असंख्<br>में नहीं होते?<br>प्रकेथन्तरवाले          | यात<br>वर्ष-<br>गन-           |
| 46  | असंयत तिर्यचौमें क्ष<br>सम्यग्हिष्योंसे वेदव<br>ग्हिष्ठ जीव क्यों असं<br>गुणित हैं, इस ग<br>सयुक्तिक निरूपण | त्सम्य<br>ख्यात-               | संख्या<br>पत्योप<br>नहीं ।       | कल्पवासी दे<br>त आविलियोंसे भा<br>मप्रमाण जीव<br>होते ? इत्यादि व                  | जित<br>क्यों<br>ानेक          |
| ૨૧  | . संयतासंयत तिर्येचोंमें                                                                                    |                                |                                  | र्गिका संयुक्तिक<br>ण समाधान                                                       | भार<br>२८६-२८७                |
|     | सम्यग्दिधर्योका अल<br>क्यों नहीं कहा? इस इ                                                                  |                                | 1                                | र इन्द्रियमार्गणा                                                                  |                               |
|     | समाधान                                                                                                      | २७२                            |                                  | र्यऔर पंचेनि                                                                       |                               |
|     | ( मनुष्यगति )                                                                                               | २७३-२८०                        |                                  | जीवाँका अल्पबहु                                                                    |                               |
| ₹0  | े सामान्य मनुष्य,<br>मनुष्य और मनुष्य<br>तदन्तर्गत शंका-सः                                                  | नियोंके                        | अल्पव                            | यमार्गणामें स्वस्<br>हुत्व और सर्वपरस्<br>हुत्व क्यों नहीं                         | धान-<br>धान-                  |
|     | पूर्वक सर्व गुणस्थान                                                                                        | ासंबंधी<br>-                   |                                  | किका समाधान                                                                        | १८९                           |

382-388

क्रम नं. विषय पृष्ठ नं. कम नं. पृष्ठ नं. ३ कायमार्गणा २८९-३९० का सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्प-३८ त्रसकायिक और त्रसकायिक-पर्याप्त जीवोंका अल्पबहुत्व ४८ प्योपमके असंख्यातवें भाग-प्रमाण आयिकसम्यग्डिः ४ योगमार्गणा २९०-३•• यों में से असंख्यात जीव विप्रह ३९ पांची मनोयोगी. पांचों क्यों नहीं करते ? इस शंकाका वचनयोगी, काययोगी और समाधान औदारिककाययोगी जीवोंके ५ वेदमार्गणा ३००-३११ गुणस्थानसम्बन्धी ४९ प्रारम्भके नव गुणस्थानवर्ती और सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्प-क्रविदी जीवोंका पृथक् पृथक् बहुत्वका पृथक् पृथक् निरूपण२९०-२९४ अस्पवदुत्व 300-302 ४० औदारिकमिश्रकाययोगी स-५० असंयतसम्यग्दृष्टि, संयता-योगिकेवली, असंयतसम्य-संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त-ग्हिए, सासादनसम्यन्हिष्ट संयत, अपूर्वकरण और अनि-और मिथ्यादृष्टि जीवॉका वृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती अल्पबहुत्व २९४-२९५ स्रीवेदियोंका पृथक् पृथक् ४१ वैकियिककाययोगी जीवॉका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ३०२-३०४ अस्पवहुत्व २९५-२९६ ५१ प्रारम्भके नव गुणस्थानवर्ती ४२ वैकियिकमिश्रकाययोगी सा-पुरुषधेदी जीवोंका पृथक् सादनसम्यग्दष्टि, असंयत-पृथक् अल्पबहुत्व 308-306 सम्यन्द्दष्टि और मिथ्यादृष्टि ५२ असंयतसम्यग्दप्टि आदि छह जीवोंका अल्पबहुत्व ₹98 गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदी ४३ वैकियिकमिश्रकाययोगी असं-जीवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी यतसम्यग्दष्टि जीवोंका सम्य-पृथक् पृथक् अल्पबहुत्ब ₹0€-₹0**9** क्तवसम्बन्धी अल्पबहुत्व २९७ ५३ आदिके नव गुणस्थानवर्ती ४४ आहारककाययं।गी आर नपुंसकवेदी जीवोंका पृथक् आहारकमिश्रकाययोगी जी-पृथक् अल्पबहुत्व 305-20€ वोंका अल्पबहुत्व २९७२९८ ५४ असंयतसम्यग्दष्टि आदि छह ४५ उपराम्सम्यक्तवके गुणस्थानवर्ती नपुंसकवेदी आहारकऋदि क्यों नहीं जीवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी होती? इस शंकाका समाधान 296 309-380 अल्पवहुत्व ४६ कार्मणकाययोगी सयोगिके-५५ अपगतवेदी जीवोंका अल्प-बली, सासादनसम्यग्दिः 388 बदुत्व असंयतसम्यग्द्दष्टि और मि-६ कषायमार्गणा 382-384 ध्यादृष्टि जीवोंका अल्पबद्गत्व २९८-२९९ ४७ असंयतसम्यग्द्दष्टि गुणस्था-५६ चारों कषायवाले जीवोंका

अस्पबद्दत्व

नमें कार्मणकाययोगि जीवां-

| 1 | MC | ١ |
|---|----|---|
|   |    |   |

#### षट्खंडागमकी प्रस्तावना

| क्रम मं. विषय                 | पृष्ठ नं. | क्रम नं.                        | • विषय                      | पृष्ठ मं.       |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| ५७ अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-    |           | ६५ केवलक                        | नी सयोगिकेष                 | ली              |
| करण, इन दो उपशामक             |           |                                 | गिगिकवली जिन                |                 |
| गुणस्थानोंमें प्रवेश करने-    |           | अल्पव <b>ड्</b>                 |                             | ३२१-३२२         |
| बाले जीवोंसे संस्थातगुणित     |           |                                 | संयममार्गणा                 | ३ष२-३३•         |
| प्रमाणवाले इन्हीं दो गुण-     |           |                                 | संयतोका प्रम                |                 |
| स्थानोंमें प्रवेश करनेवाले    |           | संयतस                           | लेकर अयोगिके                | ार्छी           |
| क्षपकोंकी अपेक्षा स्कूमसाम्प- |           |                                 | न तक अल्पबहुत्व             |                 |
| रायिक उपशामक जीव              |           |                                 | वोंका इसवें र               |                 |
| विद्येष अधिक कैसे हो          |           |                                 | क सम्यक्त्वसम्ब             |                 |
| सकते हैं ? इस शंकाका          | 1         | अस्पबहु                         |                             | <b>३२४-३</b> २५ |
| समाधान                        | 385       | १८ तप्रकर्म                     | त्प<br>यतादि चार र्         |                 |
| ५८ असंयतसम्यग्दृष्टि आदि सात  |           | श्राचक                          | पताप पार र<br>तींसामायिकः   | 2.<br>2.        |
| गुणस्थानवर्ती कवायी जीवों-    |           |                                 | वापनाशुद्धिसंयत             |                 |
| का सम्यक्त्वसम्बन्धी पृथक्    |           | अल्पबह                          |                             | ३२५-३२६         |
|                               | ५-३१६     | हर जन्म                         | .च<br>तीर्वोका सम्यय        |                 |
| ५९ अकषायी जीवोंका अल्पबहुत्व  | 388       |                                 | । अल्पबहुत्व                | 328             |
|                               |           |                                 | शुद्धिसंयमी प्र             |                 |
| ७ ज्ञानमार्गणा ३१६            | 1-244     |                                 | मससंयत गुणस्थ               |                 |
| ६० मत्यकानी, श्रुताकानी और    |           |                                 | चौंका अल्पबद्दत्व           |                 |
| विभंगज्ञानी जीवोंका अस्प-     | į         |                                 | जीवोंका सम्यप               |                 |
|                               | ६-३१७     |                                 | अल्पबहुत्व                  | ,,              |
| ६१ आभिनियोधिकज्ञानी, धुत-     |           |                                 | <b>गु</b> द्धिसंयतींके      |                 |
| कानी और अवधिकानी जीवों        |           |                                 | क्त्व नहीं होता             |                 |
| का असंयतसम्यग्द्दष्टिसे लेकर  | 1         |                                 | द्यान्तका स्पष्टीक          |                 |
| क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ        |           |                                 | परायिकसंयमी                 |                 |
| गुणस्थान तक पृथक् पृथक्       |           |                                 | और क्षपक जीव                |                 |
| अल्पबहुत्व ३१                 | ७-३१९     | अस्पवह                          |                             | 326             |
| ६२ उक्त जीवोंका दसवें गुण-    |           |                                 | ातविहारशुद्धि <b>सं</b>     |                 |
| स्थान तक सम्यक्त्वसम्बन्धी    | 1         |                                 | स्पवदुत्व                   | ,,              |
| <b>अल्पबहु</b> त्व            | 386       |                                 | तंयतोंका अस्पदा             | इत्व "          |
| ६३ प्रमत्तसंयतसे लेकर शीण-    |           |                                 | इस बातका स्पष्टी            |                 |
| कवाय गुणस्थान तक मनः-         | ļ         | ७६ संयतार                       | तंयत और असं                 | यत-             |
| पर्ययक्तानी जीवोंका अल्प-     |           | सम्यग्ह                         | ष्ट जीवोंका सम्यव           | स्व-            |
| वहुत्व                        | ३२०       | सम्बन्ध                         | <b>अस्पव</b> हुत्व          | ३२८-३३०         |
| ६४ डक जीवोंका दसमें गुण-      |           | 9                               | दर्शनमार्गणा                | 338             |
| स्थान तक सम्यक्त्वसम्बन्धी    |           |                                 |                             |                 |
| अस्पवद्युत्व                  | 328       | उठ वशुप्र<br>अस <del>्थित</del> | नी, अचशुद्ध<br>र्रानी और के | 194,            |
|                               | 4.0       | નવાવવ                           | बाना आर का                  | 160-            |

|      |                                                                                                           | અશ્વન હોલ્વાની                                   | गग-1444-सूचा                  |                                                                | (44)            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| क्रम | नं. विषय                                                                                                  | पृष्ठ नं.                                        | क्रम नं.                      | विषय                                                           | પૃષ્ઠ નં.       |
|      | वृश्चेनी जीवोंका पृथ<br>अस्पवहुत्व                                                                        | क्ष्प्रथक<br>३२१<br>पेणा ३३२-३३९                 | होनेके                        | नोंमें एक ही<br>कारण सम्यक्<br>विस्पवहुत्व नहीं                | त्व-            |
| ৩৫   | रण लक्ष्यानार<br>आदिके चार गुणस्<br>रूच्ण, नील और<br>लेक्स्यावाले जीवोंक                                  | धानवर्ती<br>कापोत-                               | इस बार<br>८९ असंयत<br>गुणस्था | तकास्पष्टीकरण<br>सम्यग्दष्टिआदिस<br>नवर्तीवेदकसः               | १४२<br>गर<br>म- |
| ৩ৎ   | बहुत्व<br>असंयतसम्यग्हिष्ट<br>स्थानमें उक्त जीवीप                                                         |                                                  | ९० उक्त<br>सम्बन्ध            | विषेका अस्पबहुत्व<br>जीवेंके सम्यक<br>किस्पबहुत्वके अ          | त्व-<br>मा-     |
| ৫০   | कत्यसम्बन्धी अस्पव<br>आदिके सात गुणक<br>तेज और पद्मले                                                     | हुत्व ३३२-३ <b>३३</b><br>स्थानवर्ती<br>इस्यावाले | उपशांत                        | रूपण<br>सम्यग्दष्टिसे हे<br>क्वाय गुणस्थान<br>सम्यग्दष्टि जीवे | तक              |
| ८१   | जीवोंका पृथक् पृथ<br>बहुत्व<br>असंयतसम्यग्दिष्ट                                                           | ३३४-३३५<br>गादि चार                              | अस्पबहु<br>९२ उक्त जी         |                                                                | ३४४<br>घी       |
| বে   | गुणस्थानोमे उक्त<br>सम्यक्त्वसम्बन्धीः<br>मिथ्यादृष्टि आदि ते<br>स्थानवर्ती शुक्कले<br>जीवोका अस्पबद्धत्व | म्हणबहुत्व ३३५<br>गरह गुण-<br>इयावाले            | रिमध्या<br>जीवॉंके            | रनसम्यग्दष्टि, सः<br>दष्टि और मिथ्याः<br>अल्पबद्दुत्वका अभ     | प्रि            |
| ٤2   | असंयतसम्यग्दष्टि<br>नसे लेकर दसवें                                                                        | गुणस्था-<br>गुणस्था <b>न</b>                     |                               | ३ संज्ञिमार्गणा<br>वारह गुणस्थानर                              |                 |
|      | तक गुक्कलेश्यावाले<br>सम्यक्त्वसम्बन्धी                                                                   | ब्यबहुत्व३३८-३३९<br>-                            | संक्षी उ                      | विर्वोका अल्पबद्धत्य<br>जीवोंके अल्पबद्धत्य                    | <b>३४५</b>      |
| ૮૪   | ११ भव्यमागेणा<br>सर्वगुणस्थानवर्ती                                                                        | भव्य                                             | अभाव-                         | निरूपण<br>आहारमार्गणा                                          | ३४६             |
| ૮૫   | जीवोंका अस्पवहुत्य<br>अभव्य जीवोंका अ                                                                     | स्पवहुत्व ३४०                                    | आहार                          | तरह गुस्थान<br>कजीवोंका अल्पब                                  | हुत्व३४६-३४७    |
| ८६   | सामान्य सम्यग्द्रष्टि                                                                                     |                                                  | आहार                          | । दसवें गुणस्थान<br>क जीवोंका सम्य <del>व</del>                | त्व-            |
| ८%   | अस्पबहुत्व<br>चौथे गुणस्थानसे ले                                                                          |                                                  | ९८ अनाहा                      | गिअल्पबद्धुत्व<br>रिकजीवोंका अ                                 |                 |
|      | हवे गुणस्थान तक<br>सम्यग्डिए जीवोंक<br>बहुत्व                                                             | त अस्प-<br>३४०-३४२                               | स्थानमें                      |                                                                |                 |
| ۷۷   | असंयतसम्यग्हिष                                                                                            | ।।।द् चार                                        | 444                           | जराज्यः जा जस्यका                                              | la das dia      |

## शुद्धिपत्र

# ( पुस्तक ४ )

| БÂ         | पंक्ति अशुद्ध                                                      | गुद                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ર</b> ૮ | ५ णामपत्तिङ्कीणं                                                   | णाम पत्तिङ्कीणं                                                                                                                  |
| "          | २० जिनको ऋदि प्राप्त नहीं हुई है,                                  | जिनको ऋदि प्राप्त हुई है,                                                                                                        |
| 88         | २९ विष्कंभ और आयामसे<br>तिर्थग्छोक है,                             | धनलोक, उर्व्वलोक और अथोलोक, हन<br>तीनों लोकोके असंस्थातवें भाग क्षेत्रमें<br>विष्कंभ और आयामसे एक राजुप्रमाण ही<br>तिर्थरलोक है, |
| 90         | २८ तिर्यंच पर्याप मिथ्यादृष्टि                                     | तिर्यंच मिश्यादृष्टि                                                                                                             |
| ७२         | १२ तिर्यंच पर्याप्त जीव                                            | तिर्यंच जीव                                                                                                                      |
| "          | <b>१</b> ३ "                                                       | "                                                                                                                                |
| ७४         | १३ मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और<br>यानिमती निथ्यादृष्टि मनुष्य       | मिथ्यादृष्टि मनुष्य                                                                                                              |
| ,,         | २२ "                                                               | 19                                                                                                                               |
| ८५         | २२ खंडित करके उसकाउतनी<br>राशि                                     | खंडित करके जो टब्ध आवे उसके असं-<br>ख्यातर्वे अथवा संख्यातर्वे भाग राशि                                                          |
| १२१        | १३ देखा जाता है, (न कि यथा-<br>र्यतः) किन्तु क्षीणमोही             | देखा जाता है। इस प्रकारका स्वस्थानपद<br>अयोगिकेवलांमे नहीं पाया जाता, क्योंकि,<br>सीणमोही                                        |
| १४२        | २ उसहो अजीवो                                                       | उसहो अजिओ                                                                                                                        |
| **         | १३ यह अजीव है,                                                     | यह अजित है,                                                                                                                      |
| 80         | ६ प्रमाणमेंसे                                                      | प्रमाणसे                                                                                                                         |
| ६३         | <b>१६</b> किन्तु वे उस गुणस्थानमे                                  | वित्तु वे एकेन्द्रियोंमें                                                                                                        |
| n          | <ul><li>१७ न कि वेसासादनसम्य-<br/>ग्दृष्टियोंमें उत्पन्न</li></ul> | न कि वे अर्थात् सासादनसम्यग्दृष्टि जीव<br>एकेन्द्रियोमें उत्पन्न                                                                 |
|            |                                                                    |                                                                                                                                  |

| ব্র  | पंकि | अशुद्ध                           | ,                                            |
|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|      |      | 3                                | गुर                                          |
| १८२  | २३   | चाहिए।                           | चाहिए। (किन्तु सम्योगिण्यादृष्टि गुणस्यानमें |
|      |      |                                  | मरण नहीं होता है।)                           |
| १९१  | 80   | और अवस्तन चार पृथिवियों-         | और सातवीं पृथिवीसम्बन्धी अधस्तन चार          |
|      |      | सम्बन्धी चार                     |                                              |
| २६२  |      | मारणंतिय ( -उववाद- )<br>परिणदेहि | मारणंतियपरिणदेहि                             |
| "    | २२   | मारणान्तिकसमुद्धात और उप-        | मारणान्तिक <b>समुद्धा</b> त-पदप <b>रिणत</b>  |
|      |      | पादपदपरिणत                       |                                              |
| २६९  | 8 8  | वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका      | असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका                     |
| २७३  | २१   | नारिकयोंसेस।सादन-                | नारिकयोंमेंसे तियेंचां और मनुष्योंमें मार-   |
|      |      | सम्यादृष्टि                      | णान्तिकसमुद्धात करनेवाले स्त्री और पुरुष-    |
|      |      |                                  | वेदी सासादनसम्यग्दिष्ट                       |
| ३६९  | १५   | लब्ध्यपूर्वातकों में             | अपर्यातकोंमें                                |
| •,   | १६   | <b>लब्ध्यपर्याप्त</b>            | अपर्याप्त                                    |
| 860  | १७   | अर्थात् उनमे पुनः वापिस          | अर्थात् अपने बिनक्षित गुणस्थानको छोड़कर      |
|      |      | आनेस,                            | नवीन गुणस्थानमें जानेसे,                     |
| ४१७  | 3    | -परियट्टेसुव्पण्णेसु             | -परियद्देसु पुण्णेसु                         |
| ,,   | १५   | शेष रहने पर                      | पूर्ण होने पर                                |
| ४२२  | २२   | उदयमें आये हैं                   | उपार्जित किये हैं                            |
| ४४५  | ٩    | -णिरयगदीएण                       | -णिरयगदीय ण                                  |
| 93   | Ę    | मणुसगदीएण                        | मणुसगदीय ण                                   |
| ,,   |      | तिरिक्खगईएण                      | तिरिक्खगईय ण                                 |
| ,,   |      | देवगदीयण                         | देवगदीप ण                                    |
| 91   |      | , २०, २२, २४ उत्पन               | नहीं उत्पन                                   |
| 868  | २४   | अन्तर्मुहूर्तसेकाल               | अन्तर्मुहूर्तसे अधिक अटाई सागरोपम काळ        |
| "    |      | अट्राई सागरोपमकालके आदि          | विवक्षित पर्यायके आदि                        |
| ४६८  |      | वर्धमान                          | <b>शंका-</b> वर्धमान                         |
| 33   | •    | शंका-तेज                         | तेज                                          |
| 8 ଜନ | १७   | सादि-सान्त                       | सादि                                         |

| षद खंडा गमकी | प्रस्तावना |
|--------------|------------|
|              |            |

(44)

**१ड पंकि अधुद** <u>गु</u>द

#### (प्रस्तक ५)

**२ १६** अन्तररूप......आगमको अन्तरके प्रतिपादक द्रव्यरूप आगमको

» २८ वर्तमानमें इस समय वर्तमानमें अन्य पदार्थके

७ ९ सासाण- सासण-

१० १४ कालमें ......रहने पर कालके स्थानमें अन्तर्मुहूर्तके द्वारा

१२ ८ गमिदसम्मत्त गहिदसम्मत्त

१४ १७ असंयतादि प्रमत्तादि

१८ ४ वासपुधते वासपुधत्ते

१९. १॰ वेदगसम्मत्तमुवणियः वेदगसम्मत्तमुवसामियः
... २७ प्राप्त कर उपशामित कर अर्थात् द्वितीयोपशमसम्य-

क्लको प्राप्त कर

**५६ २२ यह तो राशियों**का यह तो इस राशिका

५९ २१,२२ उरक्रष्ट अन्तर जघन्य अन्तर ७१ १९ आयुके उसके

 ७१
 १९ आयुके
 उसके

 ७७
 २६ गतिकी
 इन्द्रियकी

९७ ७ देवेसु देवीस

,, २२ देवोंमें देवियोंमें • ६ २१ अन्तरसे अधिक अन्तरका अन्तरका

१०६ २१ अन्तरसे अधिक अन्तरका अन्तरका १९८ ९ उष्म्कसेण जकस्सेण

११७ १९ तीनों झानवाले मति-अतझानवाले

१२१ १ अंतरम्पंतरादो अंतरभंतरा दो

, १५ अप्रमत्तसंयतका काल अप्रमत्तसयतके दो काल

" १५ अप्रमन्तस्यतका काळ अप्रमन्तस्यतक दो काळ " १४ तीनों झानवाळे मिति-श्रुतञ्जानवाळे

१५७ ५ -पमत्तसंजदाण- -पमत्तसंजद-मप्पमत्तसंजदाण-

,, १८ और प्रमत्तसंयत प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत

१५८ १६ (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध सिद्ध

n २२ (गुणस्थान और आयुके ) आयुके कालक्षयसे कालक्षयसे

| र्ड | पंकि  | अशुद                                 | गुब                                                                                                         |
|-----|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७० | 21    | जाना जाता है कि<br>अन्तर रहित है।    | जाना जाता है कि उपशमश्रेणीके समारो <b>हण</b><br>योग्य काल्से रोष उपशमस <del>म्यक्</del> षका काल<br>अस्प है। |
| १८६ | २     | धम्मभावो ।                           | धम्मभावो य ।                                                                                                |
| १९८ | २८-२९ | <b>अव</b> थवीरूप अंश                 | अवयवीरूप सम्यन्दगुणका तो निराकरण<br>रहता है, किन्तु सम्यन्दगुणका अवयव-<br>रूप अंश                           |
| २०४ | १०    | संखेज्जाणंत-                         | असंखेजाणंत-                                                                                                 |
| २२४ | १९    | दयाधर्मसे हुए                        | दयाधर्मको जाननेबाले ज्ञानियोमें वर्तमान                                                                     |
| "   | २१    | क्योंकि, आप्त यदार्थ                 | क्योंकि, दयाधर्मके ज्ञाताओंमें भी आपत,<br>आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित<br>जीवके यथार्थ                   |
| २२५ | ٩     | सजोगिकेवली                           | सजोगिकेवली ( अजोगिकेवली )                                                                                   |
| २२६ | २८    | पारिणामिकमावकी                       | भव्यत्वभावनी                                                                                                |
| २३८ | १६    | कार्मणकाययोगियोंमें                  | कार्मणकाययोगियोंसे                                                                                          |
| n   | १७    | कार्मणका <b>य</b> योगी               | अनाहारक                                                                                                     |
| २⊌६ | ۷     | <b>पुधसत्तारं</b> भो                 | पुषसुत्तारंमो                                                                                               |
| ३६४ | ધ્ય   | -मेतो-                               | -मेसी-                                                                                                      |
| २५५ | ₹ €   | प्रमाणराशिसे भाजित                   | फल्राशिसे इच्छाराशिको गुणित करके<br>प्रमाणराशिसे भाजित                                                      |
| २७५ | २८    | सासादनसम्यग्द्धि जीव<br>संख्यातगुणित | सासादनसम्यग्दष्टि जीव संयतासंयत मनुष्य-<br>नियोंसे संख्यातगुणित                                             |
| २८६ | २९    | असंख्यातवें                          | संस्यातवें                                                                                                  |

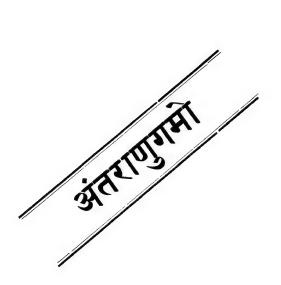



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

### छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-घवला-टीका-समण्णिदो

पढमखंडे जीवहाणे अंतराणुगमो

अंताइमज्झहीणं दसद्धसयचावदीहिरं पढमजिणं । योच्छं णमिऊणंतरमणंतरुतुंगसण्हमइदुग्गेज्झं ॥

अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण यं ॥ १ ॥

णाम-द्ववणा-दव्व-खेत्त-काल-भावभेदेण छव्विहमंतरं । तत्थ णामंतरसहो बज्झत्थे

आदि, मध्य और अन्तसं रहित अतप्य अनन्तर, अर्थात् अनन्तहानस्यरूप, और दशासके आधे अर्थात् पांच सी अयुव उंचाहंबाले अतप्य उनुंग, तथापि हान की अपेक्षा स्वस्त, अतप्य अतिवृक्तीहा, ऐसे प्रथम जिन श्री हृपमनाथको नगस्कार करके अन्तर रातुयोगद्वारको कहता है, जिसमें अनन्तर अर्थात् अन्तर रहित गुणस्थानों व मार्गणा-स्थानों का कहता है, जिसमें अनन्तर अर्थात् अन्तर रहित गुणस्थानों व मार्गणा-स्थानों का अर्थात् अर्थानेका भी वर्णन है, तथा जिसमें उनुंग अर्थात् दर्शिकालात्मक व सूक्ष अर्थात् अत्यस्य-कालात्मक अन्तरोंका भी कथन है, अतप्य जो मतिहान द्वारा दुर्मीहा है।

अन्तरानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश ॥ १ ॥ नाम,स्थापना,द्रय्य,क्षेत्र,काल और भावके भेदसे अन्तर छह प्रकारका होता है। उनमें बाह्य अर्थोको छोडकर अपने आपमें अर्थात स्ववाचकतामें मब्रुच होनेवाला 'अन्तर'

१ विवक्तितस्य ग्रणस्य ग्रणान्तस्यकमे सति पुनस्तन्त्रान्तेः प्राध्यप्ययन्तस्य । तत् विविधम् , सामान्येन विशेषेण च । स. ति. १. ८. माण्ण अप्पाणिन्द पयद्वो । द्वर्गतरं द्विहं सन्भावासन्भावनेएण । भरह-बाहुवर्जीणमंतरस्ववेन्तंत्रे वादा सन्भावहुवर्णतरं । अंतरिमिदि चुद्धीए संकप्पिय दंड-कंड-कोदंडादओ
असन्भावहुवर्णतरं । दर्जतरं द्विहं आगम-योआगमभेएण । अंतरपाहुडआणओ अणुवजुत्तो
अत्तर्दन्वागमो वा आगमदर्ग्वतं । योआगमदर्ग्वतं आणुगसरीर-भविय-तन्वदिरित्तमेएण
तिविहं । आधारे आध्योवयारेण ठद्धंतरसण्णं आणुगसरीरं भविय-ब्हमाण-ससुन्वसदभएण तिविहं । कथं भवियस्स अणाहारदाए द्विदस्स अंतरववएसो १ ण एस दोसो,
कृरपञ्जयाणाहारेसु वि तंदुलेसु एर्थ कूरववएसुवरुंमा । कथं भूदे एसो ववहारो १ ण,
रक्षपञ्जायअणाहारे वि पुरिसे राओ आगन्छदि ति ववहारुवरुंमा । भवियणोआगमदण्वतं भविस्सकाले अंतरपाहुडआणओ संयदि संते वि उवजोए अंतरपाहुडअवगम-

बह शाष्ट्र नाम अन्तरिन है। स्थापना अन्तर सङ्गाव ओर असङ्गावके भेदसे दो प्रकारका है। भरत और बाहुबलिक बीच उमइता हुआ नद सङ्गावस्थापना अन्तर है। अन्तर इस प्रकारकी बुद्धिसे संकट्य करके दंड, बाण, पतुष आदिक असङ्गावस्थापना अन्तर हैं, वर्षात् दंड, बाणाविके न होंते हुए भी तत्यमाण क्षेत्रवर्गी अन्तरकी, यह अंतर इतने पतुष हैं ऐसी जो कल्पना कर लेते हैं, उसे असङ्गावस्थापना अन्तर कहते हैं।

द्वव्यान्तर आगम और मोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। अन्तर विषयक प्रान्तक काचक तथा वर्तमानमें अनुपयुक्त पुरुषको आगमद्वव्यान्तर कहते हैं। अथवा, अन्तरक्षय द्वव्यके प्रतिपादक आगमको आगमद्वव्यान्तर कहते हैं। तोआगमद्वव्यान्तर हायकदारीर, अध्य और तह्य्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। आधारमें आध्यके उपचारने प्राप्त हुई है मन्तरसंखा जिसको ऐसा झायकदारीर भव्य, वर्तमान और समुत्यकके भेदसे तीन प्रकारका है।

र्मका—अनाधारतासे स्थित, अर्थात् वर्तमानमें जो अन्तरागमका आधार नहीं हैं पेसे, आधी शरीरके 'अन्तर ' इस संज्ञाका व्यवहार कैसे हो सकता है ?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, कृर ( भात ) रूप पर्यायके आधार न होने पर भी तंदुरुोंमें यहां, अर्थात् व्यवहारमें, कृर संज्ञा पाई जाती है।

श्रीका-भूत ज्ञायकशरीरके यह अन्तरका व्यवहार कैसे बनेगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, राज्यपर्यायके नहीं धारण करनेवाले पुरुषमें भी 'राजा भाता है ' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाना है ।

भविष्यकालमें जो अन्तरशास्त्रका द्वायक होगा, परंतु वर्तमानमें इस समय उपयोगके होते दुए भी अन्तरशास्त्रके झानसे रहित हैं, पेसे पुरुषको मन्य नोआगमद्रव्यान्तर कारते हैं। रिष्ठेको । तब्बदिरिचद्बंतरं तिविद्दं सचिचाचिच-भिस्सभेएण । तत्व सचिचंतरं उसद्दर्सभवाणं मज्बे द्विजो अजिओं । अचिचतच्यदिरिचद्ब्यंतरं णाम चणोजिद्दे-तपु-वादाणं मज्बे द्विजो घणाणिलो । भिस्सतरं जहा उजंत-सचुंजयाणं विचालद्विद्वाम-णगराहं । खेच-कालंतराणि दव्यंतरे पविद्वाणि, छद्व्यविदिर्चाखेच-कालाणमञ्जावा । मावंतरं दुनिहं आगम-णोजागमभेएण। अंतरपाहुडजाणजो उवजुचो मानागमो वा आगम-मावंतरं । णोजागमभावंतरं णाम ओद्द्यादी पंच भावा दोण्हं मानाणमंतरे द्विदा ।

एत्य केण अंतरेण पर्यद ? णोआरामदो भावंतरेण । तत्य वि अजीवमानंतरं मोन्ण जीवभावंतरं पर्यदं, अजीवभावंतरं ए इंट पत्रोजणामाना । अंतरमुञ्छेदो विरद्दो पिणामंतररामणं णात्यन्तरामणं अण्णभावञ्चवहाणिमिदे एयद्दो । एदस्स अंतरस्स अणु गमो अंतराणुरामो । तेण अंतराणुरामेण दुविहो णिदेसो दन्त्रीद्वय-पत्रवर्षद्वपण्यावतंत्रवणेण । तिविहो णिदेसो विष्ण होज्ज ? ण, तद्दज्जस्स णयस्स अभाना । तं पि कृषं णव्यदे ?

तद्व्यतिरिक द्रव्यान्तर सचित्त, अधित और प्रिश्वेक भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे बृषम जिन और संभव जिनके मण्यमे स्थित अजित जिन सचित्त तद्वव्यतिरिक द्रव्यान्तरके उराहरण हैं। उनोदिध और तुबुनातके मण्यमें स्थित अनवात अधित्त 
तद्व्यतिरिक द्रव्यान्तर हैं। उज्जेयन्त और राबुबक्त मण्यमें स्थित प्राम नगराहिक मिश्र 
तद्व्यतिरिक द्रव्यान्तर हैं। अज्ञेयन्त और काळान्तर, ये दोनों हो द्रव्यान्तरमें प्रविष्ठ हो 
जाते हैं, क्योंकि, छह द्रव्योंसे व्यतिरिक सेत्र और काळका अभाव है।

आवान्तर आगम और नोआगमके अन्त्ये दो प्रकारका है। अन्तरशास्त्रके झावक और उपयुक्त पुरुषको आगमभावान्तर कहते हैं: अथवा आवक्त अन्तर आगमको आगमभावान्तर कहते हैं। औद्यिक आहि पांच आवोंमेंसे किन्हीं दो आवोंके मध्यमें स्थित विवक्षित भावको नोआगम आवान्तर कहते हैं।

शंका-यहां पर किस प्रकारके अन्तरसे प्रयोजन है ?

समाधान नोआगमभावान्तरसे प्रयोजन है। उसमें भी अजीवभावान्तरको छोड़कर जीवभावान्तरफाक है, क्योंकि, यहां पर अजीवभावान्तरसे कोई प्रयोजन नहीं है। अन्तर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तरगमन, नास्तित्वगमन और अन्यभावस्यक्ष्यान, ये सब एकार्यवाची नाम हैं। इस प्रकारके अनुगमको अन्तराजुगम कहते हैं। उस अन्तराजुगमसे दें। प्रकारका निर्देश है, क्योंकि, वह निर्देश प्रवाधिक और । यांविकिय कार्यवाची कार

र्श्वका-तीन प्रकारका निर्देश क्यों नहीं होता है ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, तीसरे प्रकारका कोई नय ही नहीं है।

शंका-यह भी कैसे जाना ?

१ प्रतिषु 'आजीओ ' सपतौ ' अजीओ ' इति पाटः ।

२ प्रतिप्र 'प्रणोअहि ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' वि.व्ह ' इति पाठः ह

संगद्दासंगद्दविश्चितव्विसयाणुबर्लभा । एवं मणिम्म काळण् ओवेणादेसेण योची उत्तं । एकेण णिदेसेण पञ्जचमिदि चे ण, एकेण दुणयावरुंविजीवाणप्रुवयारकरणे उवायामावा।

ओपेण मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्मच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २ ॥

' जहा उदेसो तहा णिदेसो ' नि णायसंभालडुं ओघेणेनि उर्च । सेसगुणद्वाण-उदासहो मिच्छादिडिणिदेसो । केबचिर कालादा इदि पुच्छा एदस्स पमाणचपदुष्पायण-फला । णाणाजीविमिदि बहुस्सु एववयणणिदेसी कवं घडदे ? णाणाजीविडियसामण्य-विवक्खाए बहुणं पि एनाचियोहामावा । णिद्य अंतरं मिच्छचपअवपरिणद्जीवाणं तिसु विकालसु वोच्छेदो विरही अभावो 'णिद्य चि उर्च होदि । अंतरस्स पिडिसेह कदे सो पिडिसेहो तुच्छो ण होदि चि जाणावणहुं निगंतरम्गहणं, विहिरूवेण पिडिसेहादो विदिन्वेण

समाधान—क्योंकि, संग्रह (सामान्य) और असंग्रह (विशेष) को छोड़करके किसी अन्य नवका विषयम कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है।

इस उक्त प्रकारके रोका-समाधानको मनमें धारण करके सूत्रकारने 'ओघसे और आदेशसे 'येसा पर कहा है।

शंका-पक ही निर्देश करना पर्याप्त था ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक निर्देशसे दोनों नयोंके अवडस्थन करनेवाळे जीबोंके उपकार करनेमें उपायका अभाव है।

ओषसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरंतर है ॥ २ ॥

' जैसा उद्देश होता है. वैसा निर्देश होता है' इस न्यायक रक्षणार्थ ' ओघसे ' यह पद कहा। मिष्याहिए पदका निर्देश शेप गुणस्थानों के प्रतिपक्षके लिए हैं। ' कितने काल होता है ' इस पुरुखका फल इस सुत्रकी प्रमाणनाका प्रतिपादन करना है।

र्श्वका—'णाणाजीवं' इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश बहुतसे जीवोंमें कैसे घटित होता है ?

समाधान—नाना जीवों में स्थित सामान्यकी विवक्षासे बहुनोंके लिए भी एक क्वनके प्रयोगमें विरोध नहीं आता।

'अन्तर नहीं है' अर्थान् मिध्यात्वपर्यायसे परिणत जीवोंका तीनों ही कालोंमें स्पुच्छेद, विरह या अभाव नहीं होता है, यह अर्थ कहा गया समझना वाहिए। अन्तरके मृतिकेप करते पर वह मतिकेप तुच्छ अभावकरा नहीं होता है, किन्तु भावात्मावरूप होता है, इस पातके जतलानेके लिए 'निरन्तर' पृदका प्रहण किया है। मतिकेपसे

१ मतिषु ' एचि ' इति पाठः ।

२ सामान्येन तावत् मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ प्रतिषु ' अमाना ' इति पाठः ।

मिच्छादिद्विणो सन्त्रकालमञ्ज्ञीत नि उत्तं होदि । अथवा पत्रवाद्वरणयावलीवयजीवाणु-माहणह्रं णत्य अंतरिमिद पडिसेहवयणं, दृव्हाद्वरणयावलीवजीवाणुम्महर्ड्ड णिरंतरिमिद विद्विययणं । एसो अस्यो उपरि सन्दर्ध वत्तन्यो ।

#### एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुह्तंं ॥ ३ ॥

तं जया- एको मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छत-सम्मत्त-संजमासंजम-संजमेसु बहुती परियदि्दो, परिणामपचएण सम्मत्तं गदो, मध्यलहुमंतीसुहुतं सम्मत्तेण अव्ख्रिय सिच्छतं गदो, लद्धमंतीसुहुतं सम्मत्तेण अविख्य सिच्छतं गदो, लद्धमंतीसुहृतं सच्यज्ञहण्णं मिच्छतंतरं। एत्य चोदगो मणदि- जं पद-सिछ्मिणं मिच्छतं तं पुणो सम्मतुन्तकाले ण होदि, पुव्यकाले वद्देतस्स उत्तरकाले पउत्तिविदोहा। ण च तं चे उत्तरकाले उत्पर्णकाह्म, उप्पण्णस्स उप्पतिदिशोहा। वे च तर्रकाले उत्पर्णकाह्म, उप्पण्णस्स उप्पतिदिशोहा। वे च तर्रकाले उत्पर्णकाह्म उप्पत्तिकाले विदेश गहीति विद्यान परिहासो उद्धेन सम्मत्रमंदं जिद सुद्धे। पञ्जपणाभा अवलंबिच्याहिट्टी विद्यान विद्यान परिहासो उद्धेन स्थान स्थान

एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्महर्त है ॥ ३ ॥

जैसे—एक मिध्यादिष्ट जीव, सम्यगिमध्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम और संयममें बहुतवार परिवर्तित होता हुआ परिणामोके निमित्तसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, और वहां पर सर्थलयु अन्तर्मुहर्गकाल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर निष्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सर्वज्ञचन्य अन्तर्मुहर्ग प्रमाण मिध्यात्व गुणस्थानका अन्तर प्राप्त हो गया।

शंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि अन्तर करनेके पूर्व जो पहलेका मिथ्यात्व था, वही पुनः सम्यक्त्वक उत्तरकालमें नहीं होता है; क्याँकि, सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्वकालमें वर्तमान मिथ्यात्वकी उत्तरकालमें, अर्थात् सम्यक्त्त्व छोड़नेके प्रकात्, प्रवृत्ति होनेका विरोध है। तथा, वहीं मिथ्यात्व उत्तरकालमें भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, उत्पन्न हुई वस्तुके पुनः उत्पन्न होनेका विरोध है। इसलिए सम्यक्त्व छूटनेके पक्षात् होनेवाला अन्तिम मिथ्यात्व पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, इससे अन्तरका अभाव ही विद्य होता है?

समाधान—यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं—उक्त कथन सत्य ही है, यदि शुद्ध पर्यायार्थिक नयका अवलंबन किया जाय । किंतु नैगमनयका अवलंबन लेकर अन्तर-

> १ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्गुहूर्तः । सः सि, १, ८. २ प्रतियु स-प्रतियु च 'पदमभिङ्गमिण' हति पाठः ।

परूवणा कीरदे, तस्स सामष्णविसेसुद्धयविसयत्रादो । तदो ण एस् दोसो । तं जहा- पर्ह्मतिम-भिच्छत्तं पज्जाया अभिष्णा, भिच्छत्तकस्मोदयजादत्तेण अत्तागर्म-पदस्थाणमसद्दृशेण एमजीवाद्दारत्तेण भेदाभावा । ण पुन्तुत्तरकालभेएण ताणं भेजो, तथा विवक्खामावा । तम्द्रा पुन्त्रुत्तरद्वासु अच्छिष्णसरूवेण द्विदिमच्छत्तस्स सामण्णावलंबणेण एकत्तं पत्तस्स सम्मत्तपुरुज्जो अंतरं होदि । एस अत्यो सम्बत्थ पर्वज्जिदन्तो ।

#### उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि देसूणाणिं॥ ४ ॥

एदस्स णिदिरसणं- एको तिरिक्खों मणुस्मो वा ठंतय-काविट्ठकप्पत्रस्तियदेवेसु चोद्दससागरोवमाउद्विदिएसु उप्पण्णो । एकं सागरोवमं गमिय विदियसागरावमादिसमए सम्मत्तं पढिवण्णो । तेरससागरोवमाणि तत्य अध्क्रिय सम्मत्तेण सह चुदो मणुसो जादो । तत्य संजमं संजमासंजमं वा अणुपालिय मणुसाउएणूणवावीसमागरोवमाउद्विदिएसु आरणच्युददेवेसु उववण्णो। तत्तो चुदो मणुसो जादो। तत्य संजममणुपालिय उविस्मोवजे

प्रकरणा की जा रही है, क्योंकि, वह नैगमनय सामान्य तथा विदेश, हन दोनोंको विषय करता है, स्तलिय यह कोई दोष नहीं है। उसका स्पर्धकरण हर प्रकार है-अंतरकालके पहलेका मिश्यात्व और पीछेका मिश्यात्व ये दोजों पर्याय हैं, जो कि अभिल हैं, क्योंकि मिश्यात्वक्रीके उपवास होने के कारण: आम, आमम और पदार्थोंके अध्यक्ष होने के कारण: आम, आमम और पदार्थोंके अध्यक्ष तथे कांकि तथा पक हो है। और न पूर्वकाल तथा उत्तरकालके भेवकी अपेक्षा भी उन दोनों पर्याथोंमें भेद है, क्योंकि, इस कालभेदकी यहां विवक्षा नहीं की गर्द है। इसलिए अन्तरके पहले और पीछेके कालमें अविच्छित स्वरूपेस स्थित और सामान्य (प्रव्यार्थिक काल में अविच्छित स्वरूपेस स्थित और सामान्य (प्रव्यार्थिक काल में अविच्छित स्वरूपेस स्थान और सामान्य (प्रव्यार्थिक काल में अविच्छित स्वरूपेस स्थान अन्तरहोता है, यह सिख दुआ। यहां अर्थ असे सर्वेत्र योजित कर छेना चारिए।

मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरोपम काल है ॥ ४॥

हसका इद्यानत—कोई एक तिर्यंच भयवा मनुष्य चौदह सागरोपम आयुश्यिति-कांके स्नांतवकापिष्ट करपवासी देवोंमें उत्पच हुआ। वहां एक सागरोपम काल विताकर दूसरे सागरोपमके आदि समयमें सन्यक्तवका प्रात हुआ। तेरह सागरोपम काल वहां पर रहकर सम्यक्तवके साथ दी च्युत हुआ और मनुष्य होगया। उस मनुष्यभवको संबमको, अथवा संयमासंयमको अनुपालन कर हम मनुष्यभवस्य आयुक्ते कम वाहंस सागरोपम आयुक्ती स्थितवाले आरण-अन्युतकरूपके देवोंमें उत्पच हुआ। वहांसे चुत होकर पुत्रः मनुष्य हुआ। इस मनुष्यमवर्म संयमको अनुपालन कर उपरिम

१ प्रतिषु ' अत्थागम ' इति पाठः ।

२ उत्कर्षेण हे बद्वडी देशोने सामरोपमाणाम् । स. सि. १, ८.

देवेसु मणुसाउगेण्णपरूषीससागरोवमाउद्दिरिएमु उववण्णो । अंचोसुद्दृष्णछावद्दिसागरोवमचरिमसमर्थं परिणायपवाण्ण सम्माभिच्छवं गदो । तत्व अंतोसुद्दृष्पमिच्छय
पुणो सम्मर्ण पडिविज्ञय विस्तमिय चुदो मणुसो जादो । तत्व संजर्म संजमासंजर्म वा
अणुपालिय मणुस्तांउएण्णवीससागरोवमाउद्दिरिएमुविज्जय पुणो जहाष्क्रमेण मणुसाउवेण्णवावीस-चउवीससागरोवमाद्दिरिएमु देवेसुवविज्जय अंतोसुद्दृष्णवेछावद्दिसागरोवम्पविस्तमए मिष्ट्छचं गदो । तद्धमंतरं अतोसुद्दृष्णवेछावद्विसागरोवमाणि । एसो
उप्यचिक्रमो अउप्यण्णउप्यायणद्वं उचो । एरमत्यदो पुण जेण केण वि पयारेण छावद्वी
परेवच्वा ।

सासाणसम्मादिद्वि-सम्मामिञ्छादिद्वीणमंतरं केविचरं काळादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ५ ॥

तं जहा, सासणसम्मादिद्वस्स ताव उचदे— दो जीवमादि काऊण एगुचरक्रमेण पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्तवियपेण उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्वणो उवसमसम्मादिद्वणो उवसमसम्मादिद्वणो उवसमसम्मादिद्वणो अवान छावलियावसेसाए आसाणं गदा। तेत्रियं पि कालं सासण- प्रेयेवकमं मनुष्य आयुत्ते कम इकतीस सागरियम आयुक्ती स्थितिवाले लहिमन्द्र देवाँमं उत्पन्न हुआ। वहां पर अन्तर्मुद्धतं कम छ्यासठ सागरियम आवुक्ते कम्मवर्ग परिकार सहस्य प्रमायावस्य अन्तर्मुद्धतं कम उत्पन्न हुम्मवर्ग अथवा संयमास्यमको परिपालन कर, इस मनुष्यभवसम्बन्धा आयुक्त कम वीस सागरियम आयुक्ती स्थितवाले वानार्यम्य सागरियमको स्थितवाले वानार्यम्य सागरियमको समुख्यावस्य कम वाह्मव और वानार्यम्य कालकं स्थितमा समयमें मिथ्यावाले वानार्यम्य कालंक स्थानम्य सामयावस्य मिथ्यावाले स्थानम्य हुआ। वह उत्पर बताया गया उत्पत्तिका कम अध्युत्तम्ब सामयोपम कालंक स्थान सामयावस्य मिथ्यावाले स्माप्ति स्थान्य सामयावस्य ते। जिसस किसी भी प्रकारके छ्यासठ सामरोपम कालंक स्थान स्थानम्य विष्यावाले स्थानियस्य ते। जिसस किसी भी प्रकारके छ्यासठ सामरोप्त सामयावस्य ते। जिसस किसी भी प्रकारके छ्यासठ सामरोप्त सामरोप्त कालं प्रवास सामरोप्त ते।

सासादनसम्यग्रहि और सम्यग्मिथ्याहि जीवोंका जन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जबन्यसे एक समय होता है ॥ ५ ॥

जैसे, पहले सासादनसम्यग्हिएका अन्तर कहते हैं— दो जीवोंको आदि करके एक एक अधिकके कमसे पत्योपमके असंख्यातवें आगमात्र विकल्पसे उपरामसम्यग्हिए जीव, उपरामसम्यक्त्यके कालमें एक समयको आदि करके अधिकसे अधिक छह आवली कालके अवदोष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। जितना काल अवदोष

१ सासादनसम्बरहोत्तर नानाजीवपिक्वया जधन्येनीकः समयः । xxx सम्बन्धिम्बाहहोत्तरं नामा-जीवपिक्वया सासादनवत् । स. सि. १, ८.

[ १, ६, ६.

गुणेण अध्वित्य सब्दे सिच्छनं गदा। तिसु वि लोगेनु सासणाणमेगसमए अभावो जादो। पुणो बिदियसमए सत्तद्द जणा आविलयाए असंखेज्जदिमागमेना पिठदोवमस्स असंखे-ज्जदिमागमेना वा उनसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा। लद्धमंतरमेगसमओ।

सम्मामिच्छादिहिस्स उचदे- सचट्ट जणा बहुआ वा सम्मामिच्छादिहिणो णाणा-जीवगदसम्मामिच्छचदुरस्यएण सम्मचं मिच्छचं वा सन्धे पडिवण्णा । तिसु वि रुगेगेसु सम्मामिच्छादिहिणो एगसमयमआवीभृदा। अर्णतरममए मिच्छादिहणो सम्मादिहिणो वा सच्छ जणा बहुआ वा सम्मामिच्छचं पडिवण्णा। स्ट्रमंतरमेगसमओ।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ६ ॥

णिदरिसणं सासणसम्मादिहिस्स ताव उच्चदे- मत्तह जणा बहुआ वा उवसम-सम्मादिहिणो आसाणं गदा। तेहि आसाणेहि आय-च्ययसमण पिठदोवमस्स असंखेज्जदि-भागमेत्तकारुं सासणगुणप्पवाहो अविच्छिणो कहो। पुणो अर्णतरममण् सच्चे मिच्छत्तं

रहने पर उपशामसम्यक्त्यको छोड़ा था. उतने ही कालप्रमाण सासादन गुणस्थानमें रह कर वे सब जीव मिय्यात्यको प्राप्त हुए, और नीनों ही लेकोमे सासादनसम्यव्हिप्योंका एक समयके लिए अभाव हो गया। पुनः छिनीय समयमें अन्य सान आठ जीव, अथवा आवलीक असंस्थानवें भागमात्र जीव, अथवा पत्यापमेंक असंस्थानचे भागप्रमाण उपशम-सम्बन्धिट जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार सासादन गुणस्थानका एक समयक्रप जीवन्य अन्तर प्राप्त हो गया।

अब सम्यिमध्यादिष्ट गुणस्थानका ज्ञवन्य अन्तर कहते हैं - सात आठ जन, अथवा बहुतसे सम्यिमध्यादिष्ट जीव, नाना जीवगत सम्यिमध्यात्वसम्बन्धी कालके क्षयसे सम्यक्त्वकी, अथवा मिध्यात्वकी समीके सभी प्राप्त हुए और तीनों ही लोकोंमें सम्यिमध्यादिष्ट जीव एक समयके लिए अभावकर हो गय । पुनः अनन्तर समयमें ही मिध्यादिष्ट, अथवा सम्यक्टि सात आठ जीव, अथवा बहुतने जीव, सम्यिमध्यात्वकी प्राप्त हुए। इस प्रकारसे समयिमध्यात्वकी एक समयकर प्राप्त अन्तर प्राप्त हो गया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्क्रष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।। ६।।

उनमेंसे पहार सासादनसम्परहिका उदाहरण कहते हैं— सात आठ अन, अथवा बहुतसे उपरामसम्परि जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। उन सासादन-सम्परहिष्ठ जीवींके द्वारा आय और व्ययंक कमवदा प्रदेशामके असंख्यातं भागमात्र काळ तक सासादन गुणस्थानका प्रवाह अविच्छित वटा। पुनः उसका काळ सामान्त होनेपर दूसरे समयमें ही व सभी जीव मिष्यात्वको प्राप्त हुए, और एस्योपमके असंख्यातं प्राप्त

१ उत्कर्षेण पत्योपमासस्येयमागः। स. सि. १, ८.

गदा। पिठदोवमस्स असंखेर्ज्जदिभागभेचकालं सासणगुणद्वाणमंतिरदं। तदो उक्तसंतरस्य अर्णतरसम्प सचद्व जणा बहुआ वा उवसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा। ल**ढ्जेतरं** पिठदोवमस्स असंखेर्ज्जदिभागो।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उबदे- णाणाजीवगद्सम्मामिच्छादृष्ट् उक्कस्संतरक्रेम्मार्थ अदिक्कंताए सन्त्रे सम्मामिच्छादिद्विणो सम्मत्तं मिच्छत्तं वा पडिवण्या । अंतिर्दे सम्मामिच्छत्तगुणद्वाणं । गुणो पिलदोवमस्स असंसेज्जदिभागमेत्तउक्कसंतरकारस्य अर्णतरसम्प अद्वावीससंतक्तिम्मयमिच्छादिद्विणो वेदगसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो वा सम्मामिच्छत्तं पडिवण्या । लद्धमंतरं पलिदोवमस्स असंसेज्जदिभागो ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिटदोवमस्त असंखेज्जिदिभागो, अंतोम्रहत्तं ॥ ७ ॥

जहा उद्देसो तहा णिद्रसा ' ति णायादो सासणसम्मादिद्वस्स पद्धमं उच्चदे—
एक्को मासणसम्मादिद्वी उनसमसम्मत्तपञ्छायदो कित्तयं पि कालमासाणगुणेणिन्छ्य
मिञ्छत्तं गदो अंतिनिदो । पलिदोवमस्स असंखेज्बिदमागमेत्रकालेण भूओ उनसमसम्मर्षः
मात्र कालनककं लिए सासादन गुणस्थान अन्तरको प्राप्त हो गया । पुनः इस पर्योपमेके
असंख्यातवें भाग प्रमाण उन्हेछ अन्तरकालकं अनन्तर समयमें ही सात आह जन, अथवा
बहुतसे उपरामसम्पर्यादि औय सामादन गुणस्थानको प्राप्त हुए । इस प्रकारके पर्योगप्रमुक्त अस्वयातवें भाग प्रमाण सासादनका उन्हेछ अन्तरकाल प्राप्त हो गया ।

अब सम्याग्मिथ्यादिएका उन्हेप अन्तरकाल कहते हैं- उन्हेप्ट अन्तरके योग्ब, नाना जीवगत सम्याग्मिथ्यात्वकालके व्यतिकान्त होने पर, सभी सम्याग्मिथ्यादि श्रीव सम्यान्वको, अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारले सम्याग्मिथ्यात्व गुणक्वात अन्तरको प्राप्त हुए। इस प्रकारले सम्याग्मिथ्यात्व गुणक्वात अन्तरको प्राप्त इस्तर प्रकार भागमा उन्हेप्ट अन्तरकालके अन्वस्थात्व भागमा उन्हेप्ट अन्तरकालके अन्वस्थान्व सम्याग्मिथ्यात्व भी सह कमेकी अहाईस महत्वियांकी सत्तावाले मिथ्यादिए, अथवा वेषकसम्यान्दिए, अथवा उपरामसम्यग्दिए जीव सम्याग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारले सम्याग्मिथ्यात्व गुणस्थानका प्राप्त सम्याग्मिथ्यात्व गुणस्थानका प्राप्त हो गया।

सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्ट गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग और अन्तर्धृहर्ते है।। ७॥

जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है, इसी न्यायसे सासादनसम्यग्टिष्ट गुणस्थानका अन्तर पहले कहते हैं- उपशम सम्यक्स्से पीछे लौडा हुआ कोई एक सासादनसम्यग्टिष्ट जीव कितने ही काल तक सासादन गुणस्थानमें रहा और फिर मिय्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। युनः पस्योपमके असंख्यातवें

१ एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येयमागः । ××× सम्यामान्याद्धः ×× एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहुर्तः । स. सि. १, ८. २ प्रतिषु 'आसाण ग्रणेण ' हति पाठः । पडिविज्जय छावित्यावसेसाए उवसमसम्मनद्वाए आसाणं गर्दा । रुद्धमंतरं पित्रदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अंतोष्ठहुनकात्रेण आसाणं किण्ण गीदो ? ण, उवसमसम्मनेण विणा आसाणगुणमाहणाभावा । उवसमसम्मने पि अंतोष्ठहुनेण किण्ण पडिवज्जदे ? ण, उवस्ससम्मनेष विणा आसाणगुणमाहणाभावा । उवसमसम्मने पि अंतोष्ठहुनेण किण्ण पडिवज्जदे ? ण, उवस्ससम्ममित्रही मिन्छनं गेतृण सम्मन्त-सम्मामिन्छनाणि उव्वेव्लमाणो तेसिमंतोकोडा-कोडीमेन्चहिदि धादिय सागरोवमादो सागरोवमपुत्रचादो वा जाव हेद्वा ण करेदि ताव उवसमसम्मनगहणसंभवाभावा । ताणं हिदीओ अंताष्ठहुनेण धादिय सागरोवमादो सागरोवमपुत्रचादो वा हेद्वा किण्ण करेदि ? ण, पित्रदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेन्त्रपामेण अंतिष्ठहुनुक्कीरणकालेह उव्वेल्लणखंडएहि धादिज्जमाणाए सम्मन्तसमामिन्छनिद्विदीए पित्रदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेन्त्रकालेण विणा सागरोवमस्म वा सागरोवमपुत्रचस्स वा हेद्वा पदणोणुववन्तोदो । सासणपच्छायदीमच्छाद्विद्वं संजमं गेण्हाविय दंमणितयमुवसामिय भागमाम काल्ले उपरायसम्यक्त्वको प्राप्त होकस्त उपरायसम्यक्त्वक काल्ले क्राल्यो काल्ले अस्तरकाल उपरायन । स्व प्रवारमं प्रवार । स्व प्रवारमे अवस्वत्र काल्यो काल्ले अस्तरकाल उपरायना ।

श्रंका—पत्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण काळमें अन्तर्गुहर्त काळ रोप रहने पर सासावन ग्रणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यक्त्वके विना सासादन गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है।

र्शका - यही जीव उपरामसम्यक्त्यको भी अन्तर्मुहर्नकालके पश्चात् ही क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यग्दिष्ट जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्याप्रकृतिकी उद्वेलना करता हुआ, उनकी अन्तःकोद्दा-कोद्दीप्रमाण स्थितिको घात करके सागरापमसं, अथवा सागरोपम पृथक्त्वसे जवतक नीचे नहीं करता है, तव तक उपशमसम्यक्त्वका प्रहण करना ही संभव नहीं है।

रंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्निय्यात्वप्रकृतिकी स्थितिओंको अन्तर्मुद्धते-कालमें घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपमपृथक्त्व कालसे नीचे क्यों नहीं करता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पल्योपमके असंख्यातयें भागमात्र आयामके द्वारा अन्तर्मुहर्त उत्कीरणकालवाले उद्वेलनाकांडकांसे घात कीजानवाली सम्यक्त्व और सम्यग्निभ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिका, पत्योपमके असंख्यातयें भागमात्र कालके विना सागरोपमके, अथवा सागरोपमपृथक्त्यके नीचे पतन नहीं हो सकता है।

र्ज्ञका — सासादन गुणस्थानसे पीछे ठौटे हुए मिथ्यादि जीवको संयम ब्रहण कराकर और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशमन कराकर, पुनः चारित्रमोहका

१ प्रतिष्र 'पदेणा-' इति पाठः ।

पुणो चरिचमोहसुवसामेर्ण हेट्टा ओयरिय आसाणं गदस्स अंतीसुहुपंतरं किण्ण परुविदं ? ण, उचसमसेढीदो ओरिष्णाणं सासणगमणामात्रादो । तं पि कुदो णव्वदं ? एदम्हादो चेव भृदवस्त्रीवयणादो ।

सम्मानिच्छादिष्ट्रिस्स उबदे- एक्को सम्मानिच्छादिष्टी परिणामपबएण मिच्छत्तं सम्मानं वा पडिवण्णो अंतरिदो । अंतोमुहुत्तेण भूओ सम्मामिच्छत्तं गदो । छद्धमंतर-मंतोसहत्तं ।

#### ं उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसूणं' ॥ ८ ॥

ताव सासणस्सुदाहरणं बुबदे— एक्केण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिष्णि करणाणि काद्ग उत्तमसम्मन्तं पिडवणणदमसमए अर्णतो संसारो छिण्णो अद्योग्गलपरियद्दमेषो कदो । पुणो अंतोस्रुहृतं सम्मन्तेणिछ्य आसाणं गदो (१)। मिच्छनं पिडविज्जय अंतिदो अद्योग्गलपरियद्दं मिच्छनेण पिरमिय अंतीस्रुहृत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मन्तं पिडवण्णो एगसमयावसेसाए उत्रसमसम्मन्त्रहाए आसाणं गदो । स्टइमंतरं । भूओ मिच्छा-उपराम करा और नीचे उतारकर, सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके अन्तसुंद्वतं-प्रमाण अन्तर क्यों नही बनाया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमधेणीसे उतरनेवाले जीवोंके सासादन गुण-स्थानमें गमन करनेका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान-भूतवली आचार्यके इसी वचनसे जाना ।

ंभव सम्पर्गमध्यादिष्ट गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर कहते हैं-एक सम्यग्मिध्यादिष्ट जीव परिणामीके निमित्तसे मिध्यात्वको, अथवा सम्यक्त्यको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त दुआ और अन्तर्मृहते कालके पश्चात् ही पुनः सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त दुआ। इस प्रकारस अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हो गया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है।।८।।

उनमेंसे पहले सासावन गुणस्थानका उदाहरण कहते हैं- एक अनादि मिध्या-हृष्टि जीवने अध्ययन्तादि तीनों करण करके उपदामसम्यक्त्यको प्राप्त होनेके प्रथम समयमे अनन्त संसारको छिज कर अध्युद्धल्यरिवर्तनमात्र किया। पुनः अन्तर्गुष्ट्रतेकाल सम्यक्त्यके साथ रहकर वह सासावनस्यक्त्यको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिध्यात्यको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अध्युद्धल्यरिवर्तनकाल मिध्यात्यके साथ परिक्रमण्डाम-संसारके अन्तर्गुद्धते अवशेष रह जाने पर उपदामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः उपप्रकाम-सम्यक्त्यके कालमें एक समय शेग रह जाने पर सासावन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सुत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हो गया। पुनः मिथ्याहिष्ट हुआ (२)। पुनः वेदक-

१ उत्कर्षेणार्बपुद्ररूपरिवर्ती देशोनः । स. सि. १, ८.

श्किष्ठ जादो (२)। बेदगसम्मर्स पडिविज्जिय (३) अर्णताणुर्विधि विसंजीलिय (४) इंसणनाष्ट्रणीयं खिवय (५) अप्यमत्तो जादो (६)। तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (७) खवगसेढीपाओग्गविसोहीए विसुज्ज्ञिक् (८) अपुज्जखवगो (९) अनिमहेखनगो (१०) सुहुमखवगो (११) खीणकसाओ (१२) सजीगिकेवली (११) कानिमिकेवली (१४) होद्ण सिद्धो जादो। एवं समयाहियचोदसअंतोमुहृत्तिहे ऊज्ज्यम्बर्गम्यलपरियहं सासणसम्मादिद्विस्स उनकस्संतरं होदि।

सम्मामिन्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्केण अणादियमिन्छादिद्विणा तिण्णि व करणाणि स्वाद्ण उवसमसम्मनं गेण्हतेण गमिदसम्मनपढमसमण् अणंतो संसारे। छिदिद्ण अदु-पोग्गलपियद्वमेनो कदो । उवसमसम्मनेण अंतोष्ठहन्तमन्छिय (१) सम्मामिन्छनं पिडवण्णो (२)। सिन्छनं गैत्णंतिरदो । अद्वयोग्गलपरियद्वं पनिभामय अंतोष्ठहन्तवसेसे संसारे उवसमसम्मनं पिडवण्णो । तत्थेव अणंताणुर्विधं विसंजोइय सम्मामिन्छनं पिड-वण्णो । लद्धमंतरं (३)। तदो वेदगसम्मनं पिडविज्जय (४) दंमणमोहणीयं स्ववेद्ण (५) अप्यमनो जादो (६)। पुणो पमनापमनपरावनसहस्सं करिय (७) खवगसेदीपाओग्न-

सम्बन्धको प्राप्त होकर (३) अनन्तानुबन्धीकपाथका विसंयोजन कर (४) दर्शनमोह-श्रीपका क्षपकर (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानॉमें सहकों परावर्तनोंको करके (७) क्षपकश्रेणिक प्रायोग्य विद्युद्धित विद्युद्ध होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (१), अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०), सहमतास्परायिक क्षपक (११), क्षीणकपाय-वीतराग ख्यस्थ (१२), सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१७) होकरके सिद्ध होगया। इस प्रकारसे एक समय अधिक चीदह अन्तर्मुहतींस कम अधेपुद्धल्यरिवर्तन सासादनसम्बन्धस्था इस्टूट अन्तरकाल होता है।

अब सम्यग्मिण्यादि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा उत्हुष्ट अन्तर कहते हैं—
एक अनादि मिण्यादि जीवन तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्तको प्रहुण करते हुए
सम्यक्त्व प्रहुण करनेके प्रथम समयमें अनन्त संसार छेदकर अर्थपुद्रहणरिवर्तन मात्र किया।
उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तर्ग्रहते रहकर वह (१) सम्यग्मिश्यात्वको प्राप्त हुआ (२)।
युवः मिण्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हो गया। प्रकात अर्थपुद्रहणरिवर्तनकाल प्रमाण
परिभ्रमण कर संसारके अन्तर्ग्रहतेप्रमाण अवशेष रहन पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ।
इस प्रकारि अन्तरानुवंधीकथायको विसंयोजना कर सम्यग्मिश्यात्वको प्राप्त हुआ।
इस प्रकारि अन्तर उपलब्ध हो गया (२)। तत्यकात् वेदकरगयक्तको प्राप्त कर (४)
वर्शक्रमोक्तियका अपण करके (५) अप्रमत्तव्यत हुआ (६)। पुनः प्रमुप्त और अप्रमत्त
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रो परावर्तनोंको करके (७) क्षणकश्रेणीक प्रायोग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध

क्सिंहीए बिसुज्झिय (८),अपुट्यखबगो (९) अषिपष्टिखबगो (१०) सुदुमस्वको (११) स्रीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१२) अजोगिकेवली (१४) होद्या सिद्धि गदो। एदेहि चोइसअंतोमुहुत्तेहि उगामद्भागगलपरियट्टं सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि ।

असंजदसम्मादिष्टिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा ति अंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भव्य गत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥९॥

कदो ? सञ्बकालमेदाणसुबलंभा ।

#### एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ १० ॥

एदस्स सुत्तस्स गुणद्वाणपरिवाडीए अत्थो उचदे । तं जहा- एक्को असंजद-सम्मादिद्वी संजमासंजमं पडिवण्णो । अतोम्रहुत्तमंतरिय भूओ असंजदसम्मादिद्वी जादो । लद्दर्मतरमंतोग्रहुत्तं । संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को संजदासंजदो असंजदसम्मादिद्वि मिच्छादिद्धिं संजमं वा पडिवण्णो । अंतोम्रहुत्तमंतरिय भूओ संजमासंजमं पडिवण्णो । लदुमंतोम्रहत्तं जहण्णंतरं संजदासंजदस्स । पमत्तसंजदस्स उच्चदे- एगो पमत्तो अप्पमत्तो

होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (९) अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०) सूझ्मसाम्पराय क्षपक (११) क्षीणकषाय (१२) सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्धपत्रको प्राप्त हुआ । इन चौदह अन्तर्मुहुर्तोसं कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानको आदि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणखान तकके प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९ ॥

क्योंकि, सर्वकाल ही सूत्रोक्त गुणस्थानवर्ती जीव पाये जाते हैं।

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्म्रहर्त है।।१०॥

इस सुत्रका गणस्थानकी परिपाटीसे अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- एक असंयतसम्यन्दप्ति जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहांपर अन्तर्मृहर्तकाल रहकर अन्तरको प्राप्त हो, पुनः असंयतसम्यग्दष्टि होगया। इस प्रकारसे अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होगया।

अब संयतासंयतका अन्तर कहते हैं- एक संयतासंयत जीव, असंयतसम्यन्हिष्ट गुणस्थानको, अथवा मिथ्यादिष्ट गुणस्थानको, अथवा संयमको प्राप्त हुआ और अन्तर्सुहर्त-काल वहांपर रह कर अन्तरको प्राप्त हो पुनः संयमासंयमको प्राप्त होगया। इस प्रकारसे संयतासंयतका अन्तर्मुहूर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

र असयतसम्यग्दध्याचप्रमचान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्प्रहर्तः । स. सि. १, ८.

[ 2, 4, 22.

होदण सञ्चलहुं पुणो वि पमचो जारो । लद्धमंतोष्ठहुनं जहण्णंतरं पमचस्स । अप्पमचस्स उच्चदे- एगो अप्पमचो जदसमसेढीमारुहिय पढिणियचो अप्पमचो जारो । लद्धमंतरं जहण्णमप्पमचस्स । हेट्टिमगुणेसु किण्ण अंतराविदो १ ण, उवसमसेढीसन्वगुणहाण-द्धाणाहितो हेट्टिमगुगगुणहाणद्धाएं संसेन्जगुणचारो ।

#### उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ ११ ॥

ंगुणद्वाणपरिवाडीए उक्तस्संतरपरूवणा कीग्द्रे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि काद्यण पढमसम्मत्तं गेण्ड्तेण अणंता संसारो छिदिद्ण गहिदसम्मत-पढमसमप अद्योगगलपरियद्दमेत्रों कदो । उत्तसमसम्मत्तेण अंतोमुहत्तमिच्छ्य (१) छाबिल्यावसेसाए उत्तसमसम्मत्त्वाए आसाणं गंतुगंतरिदो । मिच्छत्तंगद्वयोग्गलपरियद्वं भ्रमिय अपिच्छमे मवे सेजमं संजमासंजमं वा गंतुण कदकराणज्जो होद्ग अंतोमुहुत्तावसेसे

अब प्रमत्तसंयनका अन्तर कहते हैं- एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत होकर सर्वेलघु कालके पश्चात् फिर भी प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे प्रमत्तसंयतका अन्तर्युहुर्तकालप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव उपरामश्रेणिपर चढ़कर पुनः छौडा और अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे अन्तर्सुहर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर अप्रमत्तसंयतका उपलब्ध हुआ।

र्मुका--नीचेके असंयनादि गुणस्थानॉमें भेजकर अग्रमत्तसंयतका जधन्य अन्तर क्यों नहीं बताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीके सभी गुणस्थानोंके कालोंसे प्रमत्तादि भीचेके एक गुणस्थानका काल भी संस्थातगुणा होता है।

उक्त असंयतादि वारों। गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्थपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है।। ११।।

अब गुणस्थान-परिपार्टासे उत्हुए अन्तरकी प्रक्रपणा करने हैं- एक अनादि मिथ्याहृष्टि जीवने तीनों करण करके प्रथमोपशामसम्पन्तको प्रहृण करते हुए अनन्त संसार
छैड़कर सम्यक्त्य प्रहृण करनेके प्रथम समयमें वह संसार अर्थपुद्रहणरिवर्तनमात्र किया।
पुनः उपशमसम्यक्त्यके साथ अन्तर्मृहंकाल रह कर (१) उपशमसम्यक्त्यक कालमें छह्
बावित्यां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्रान्त होकर अन्तरको प्रार्त
हुआ। पुनः सिम्यात्यके साथ अर्थपुद्रलपरिवर्तन परिअमण कर अन्तिम भवमें संयमको,
अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर, इन्हान्य वेदकसम्यक्त्यो होकर अन्तर्मुह्नतकाल प्रमाण संसारके अवशेष रह जाने पर परिणामोंके निमित्तने असंयतसम्यव्हि

१ उत्कर्षेणार्द्धपुद्गलपरिवर्ती देशोनः । स. सि. १, ८.

संसारे परिणामपञ्चएण असंजदसम्मादिट्टी जारो। लद्धमंतरं (२)। पुणो अप्पमस-मावेण संज्ञमं पिंडविज्जिय (३) पमचापमचपरावचसहस्सं कार्ण (४) खबरावेडी-पाञोग्गविसोहीए विसुन्ज्जिय (५) अपुच्चो (६) अणियद्दी (७) सुहमो (८) स्त्रीणो (९) सजोगी (१०) अजोगी (११) होर्ण परिणिउद्दे। एवमेक्कारसेहि अंतोसुदुचेहि उज्यसद्योगगलयियद्वमसंजदसम्मादिद्वीणसुक्करसंतरं होदि।

संजदासंजदस्य उच्चदे एक्केण जणादियिमच्छादिहिणा तिणि करणाणि काद्ण गहिदसम्मचपटम्मप् सम्मचपुणेण अणंतो संसारे छिण्णो अद्भगेग्गरुपरियद्व- मेचो कदो । सम्मचण सह गहिद्रसंजमासंजमेण अंतोमुहुचमच्छिय छाविष्यावसंसाए उवसमसम्मचद्वाए आसाणं गदो (१) अंतरिदो मिच्छचेण अद्भगेगारुपरियद्वं परिममिय अपिछिमे भेवे सासंजमं सम्मचं संजमं वा पडिविजय कदकरिणज्जो होद्ण परिणाम-पच्चएण संजमासंजमं पडिविज्ञार (३) स्वागंभेदीपाओग्गविसोहीए विस्जिस्य (३) पमचापमचपरावचसहस्सं काद्ण (४) खवगभेदीपाओग्गविसोहीए विस्जिस्य (५) अपुष्वो (६) अणियद्वी (७) सुदुमो (८) स्रीणकसाओ (९) स्रजोगी (१०)

होगया । इस प्रकार सुत्रोक अन्तरकाल प्राप्त हुआ (२) । पुतः अप्रमक्त-भावके साध संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमक्त-अप्रमक्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करक (४) क्षपकश्रेणीक प्रायोग्य विद्युक्तिसे विद्युक्त होकर (५) अपूर्वकरणसंयन (६) अनिजृत्तिकरणसंयन (७) सुक्त्मसाम्यरायसंयत (८) क्षीणकपायवीतरागळ्यस्य (९) सर्वागिकेवळी (१०) और अयोगिकेवळी (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्तर्गहुताले कम अर्धपुत्रअपरि-वर्तवकाळ असंयतसम्यन्दिष्ठ जीवोका उन्ह्य अन्तर होता है।

अव संयतासंयतका उन्हेण अन्यत कहते हैं— एक अनादि मिष्यादृष्टि औवने तीनों करण करके सम्यक्त्य प्रहण करनेके प्रयम समयमं सम्यक्त्य याद्र प्रहण करनेके प्रयम समयमं सम्यक्त्य याद्र प्रहण करने एसार छेन्कर अर्थपुद्रल्परिवर्तनप्रमाण किया। पुनः सम्यक्त्यके साय ही प्रहण किये गये संयमासंयम् साय अन्यप्रहर्तकाल रहकर, उपरामसम्यक्त्यके कालमें छह आविष्यां अवशेष रहजाने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हों। अन्यत्को प्राप्त हों साथ, और मिष्यात्वके साथ अर्थपुद्रल्परिवर्तन परिक्रमण कर अन्तिम भवमें असंयम-सिहत सम्यक्त्यको, अथवा संयमको प्राप्त होंकर छत्त्रल्य वेदकसम्यक्त्यी हों, परि-णानोंके निरिक्तसे संयमासंयमको प्राप्त होंकर (३) प्रमुच अप्रमक्त प्राप्त होंगया। पुनः अप्रमक्तमावके साथ संयमको प्राप्त होंग्या। पुनः अप्रमक्तमावके साथ संयमको प्राप्त होंकर (३) प्रमुच अप्रमक्त प्राप्त होंग्या। वृत्तः अप्रमक्तमावके साथ संयमको प्राप्त होंकर (३) प्रमुच अप्रमक्त होंकर (४) अप्रकृष्णके योग्य विद्युद्धि विद्युद्ध होकर (५) अप्रकृष्णके प्राप्त (६) सीकक्षण (६)

अजोगी ( ११ ) होत्ण परिणिव्युरो। एवमेकारसेहि अंतोमुहृत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियङ्घ-मुक्कस्पंत्तरं संजदासंजदस्स होदि।

पमत्तस्य उच्चदे- एकेण अणादियभिच्छादिट्टिणा तिण्णि करणाणि काद्ण उवसमत्तमम् संजनं च जुगरं पिडवज्जेतेण अणंतो संसारो छिंदिओ, अद्भोगगलपियङ्कः भेची कदो । अंतोमुहुत्तमच्छिप (१) पमचो जादो (२)। आदी दिट्टा । छात्रित्या-वसेसाए उवसमतम्बन्धाए आसाणं गंत्यंतिय भिच्छनेणद्रपोग्गलपियङ्कं परियङ्किय अपिच्छमे भन्ने सामंजमतम्बन्धनं संजमानंजमं वा पिडिबिज्जय कदकर्गणिज्जो होऊण अप्यमचन्नावेण संजमं पिडबिज्जय पमचो जादो (३)। छद्धमंतरं। तदो खनगलेढी-पात्रोग्गो अप्यमचो जादो (४)। पुणो अपुच्चो (५) अभियङ्की (६) सुद्दमो (७) स्वीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होत्ण णिच्याणं गदो। एवं दसिंह अंतोमङ्केति जनमङ्गोगलपरियङ्कं पमनस्यकस्सतं होदि।

अप्यमत्तरस उच्चदे- एकेण अणादियभिच्छादिद्विणा तिष्णि वि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तमत्प्रमत्तर्भाणं च जुगवं पडिवण्णेण छेत्तृण अणंतो संसारो अद्योगगरु-

सर्योगिकेवली (२०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे इन न्यारह अन्तर्भुहृतौंसे कम अधेपुद्रलपरिवर्तनकाल संयतासंयतका उत्हृप्ट अन्तर होता है।

अब प्रमाससंयतका अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिध्यादिए जीयने तीनों ही करण करके उपशासनमञ्जल और संयक्षको एक साथ भागत होते हुए अनल संसार छेदकर कर्षपुद्धक्यरियर्तनमात्र किया। पुनः उस अवस्थामें अन्तर्गुद्धने एड कर (१) प्रमास्त्र छेदकर कुआ (२)। इस प्रकारने यह अर्थपुद्धक्यरियर्तनको आदि दिएगोचर हुई। पुनः उपशासस्यस्थक काळमें छह आवळियां अवशेष रहजाने पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको भाग्न होकर मिध्यात्यके साथ अर्थपुद्धक्यरियर्तनकाळ परिश्रमण कर अन्तिम भवमें सर्वयस्थित सम्यस्थको भाग्न होकर हिन्दकार्य वेदकः सम्यस्थको हो स्थाप संयमको भाग्न होकर प्रमास्यस्थको हो गया (३) इस प्रकार हो गया (३) इस प्रकार होते हो अर्था संयमस्थित हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरणसंयत (५) अनिवृत्तिकरणसंयत (६) द्षक्षमसामस्थित (३) श्रीणक्षमयवीना गाज्यस्थ (८) स्थागिकेवळी (९) बीर त्रियाणिको प्रमास्यवस्थत (३) श्रीणक्षमयवीना गाज्यस्थ (८) स्थागिकेवळी (९) होकर नियाणको प्रमास्यवस्थत ।। इस प्रकारसे दृश अन्तर्गुद्धनौरेस कम अर्थ-पुद्धन्त्यानिकाळ प्रमासस्यवस्थत भ्रमसंयत्यका उत्हाह अन्तर होता है।

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्तको और अप्रमत्तसंयत गुजस्थानको एक साथ प्राप्त होकर सम्यक्त्य प्रहण करनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसार छेत्रकर अर्थपृद्रलपरिवर्तन मात्र परियद्वमेचो पदमसमए कदो । तत्यंतोसुहुनमिन्छिय (१) पमचो जादो अंतरिदो मिन्छचेषा अद्वपोग्गालपरियद्वं परियद्विय अपन्छिमे अने सम्मन्तं संतमासंजर्म वा पिष्ट-बिज्जिय सन्त कम्माणि खर्षिय अप्पमचो जादो (२)। लद्धमंतरं। पमचापमचपरावच-सहस्सं कादृण (३) अप्पमचो जादो (४)। अपुन्जो (५) अणियद्वी (६) सुहुमो (७) स्वीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होत्ग णिन्वाणं गदो। (एवं) दसिह अंतोसुहुचेहि ऊणमद्वपोग्गालपरियद्वं (अप्पमचस्मुकस्संतरं होदि)।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १२ ॥

अपुन्वस्स ताव उच्चदे— सन्तद्व जणा बहुआ वा अपुन्वकरणउनसामगदाए स्वीणाए अणियद्विज्वसामगा वा अप्यमना वा कार्ल करिय देवा जादा। एगसमप-मंतरिदमपुन्वगुणड्राणं। तदो विदियसमए अप्यमना वा ओद्रंता अणियद्विणो वा अपुन्व-करणजनसामगा जादा। लद्धमेगसमयमंतरं। एवं चेव अणियद्विजनसामगाणं सुहुम-जनमामगाणं उवसंतकसायाणं च जहण्णंतरमेगसमओ वन्चवो।

किया। उस आप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्सृहृते रहकर (१) प्रमत्तसंयत हुआ और अन्तरको प्राप्त होकर मिध्यात्यके साथ अर्धपुद्रल्परिवर्तने काल परिवर्तन कर अन्तिम अवसं सम्प्रस्त अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर दर्शनमोहको तीन और अनन्तानुवंधीको वार, इन सात प्रकृतियोको अपण कर अप्रमत्तसंयत हो गया (२) । इस प्रकार अप्रमत्त संयतको अन्तरकाल उपलब्ध हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें सहकों परावर्तनोंको करके (३) अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकलण (६) स्क्रमताम्राप्त (अ) श्रीणकपाय (८) सर्यागिकवली (९) और अर्यागिकवली (१०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्मुकृतीस कम अर्धपुद्रल्परिवर्तनकाल अप्रमत्तसंयतका उन्तृष्ट अन्तर है।

उपश्चमश्रेणीके चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना

जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १२ ॥

उनमें से पहले अपूर्वकरण उपशामकका। अन्तर कहते हैं सात आठ जन, अथवा बहुतसे जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानके उपशामककाल झीण हो जाने पर अनिवृक्षिकरण उप्शामक अथवा। अममत्तसंयत हांकर तथा मरण करके देव हुए। इस मकार एक समयके लिखे अपूर्वकरण गुणस्थान अन्तरको मान्त होगया। तत्स्ववाद द्वितीय समयमें अप्रमत्त संयत, अथवा। उतरते हुए। अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव. अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती उपशामक होगय। इस प्रकार एक समय प्रमाण अन्तरकाल लिखे होगया। इसी प्रकारसे अनिवृत्तिकरण उपशामक और उपशान्तकशाय उपशामकोंका एक समय प्रमाण जम्म अनिवृत्तिकरण उपशामकोंका एक समय प्रमाण जम्म अन्तरकाल उपशानकोंका एक समय प्रमाण जम्म अन्तर कहना वाहिए।

१ चतुर्णामुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १, ८.

#### डक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १३ ॥

तं जघा- सत्तद्व जणा बहुआ वा अपुञ्जउनसामगा अणियट्टिउनसामगा अप्य-मचा वा कार्ल करिय देवा जादा । अंतरिदमपुञ्चगुणहाणं जान उनकरसेण वासपुधत्तं । तदो अदिक्केते वासपुधते सत्तद्व जणा बहुआ वा अप्यमत्ता अपुञ्चकरणउनसामगा जादा । रुद्धमुक्कस्संतरं वासपुधत्तं । एवं चेव सेसतिण्हम्भवसामगाणं वासपुधत्तंतरं वत्तव्यं, विसेसाभावा ।

एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १४ ॥

तं जया- एक्को अपुज्यकरणो अणियद्विउत्यसामगो सुहुमउवसामगो उत्यस्त-कताओ होर्ण पुणो वि सुहुमउवसामगो अणियद्विउत्यसामगो होर्ण अपुज्यउदसामगो जादो । रुद्धमंतरं । एदाओ पंच वि अद्धाओ एक्कट्वं करे वि अतासुहृत्तमेव होदि ति जहणांतरमंतोस्रहृत्तं होदि ।

एवं चेव सेसतिण्हमुवसामगाणमेगजीवजहण्णंतरं वत्तव्वं । णवरि अणियट्टि-

उक्त चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥ १३ ॥

जैसे-सात आठ जन, अथवा बहुतसं अपूर्वकरण उपशामक जीव, अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रत्मससंयत हुए और वे मरण करके देव हुए । इस प्रकार यह अपूर्व-करण उपशामक ग्राणस्थान उन्हरूकरासे वर्षपृथक्त्यके दिए अन्तरको प्रान्त होनास तत्स्वभात् वर्षपृथक्तकारुके व्यतीत होनेपर सात आठ जन, अथवा बहुतसं अप्रमत्तत्त्र्यस्य जीव, अपूर्वकरण उपशामक हुए । इस प्रकार वर्षपृथक्त्य प्रमाण उन्हरूट अन्तर प्रान्त होगया । इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणादि तीनों उपशामकांका अन्तर वर्षपृथक्त्य प्रमाण कहुना चाहिए, क्योंकि, अपूर्वकरण उपशामकके अन्तरमं तीनों उपशामकांक अन्तरमं कीह विशेषता नहीं है ।

चारों उपशासकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अनस्पृहते हैं ॥ १४ ॥ कैसे – एक अपूर्वकरण उपशासक जीव, अनिवृत्ति उपशासक, स्वक्षसाम्पराधिक उपशासक और उपशासक और उपशासक होकर किर भी स्वक्षसाम्पराधिक उपशासक और अनिवृत्तिकरण उपशासक होकर अपूर्वकरण उपशासक होगया । इस प्रकार अन्त-और अनिवृत्तिकरण उपशासक होकर अपूर्वकरण उपशासक होगया । इस प्रकार अन्त-सुर्वक्रेसल प्रमाण जाम्य अन्तर उपलब्ध हुआ । ये अनिवृत्तिकरणसं लगाकर पुना अक्ष करण उपशासक होनेक पूर्व तकक पांची हो गुणस्थानोंक कालोंको एकव करने पर भी वह काल अन्तर्ग्युहते ही होता है, इसलिए जाम्य अन्तर भी अन्तर्म्युहते ही होता है ।

इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकोंका एक जीवसम्बन्धी जधन्य अन्तर कहना चाहिए। विशेष वात यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकके सुरुमसास्परायिक

१ उत्कर्षेण बर्षपृथक्तवम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । सः सि, १, ८.

उनसामगस्स दो सुहुमद्वाओं एगा उनसंतकतायदा च जहण्णंतरं होदि। सुहुमजन-सामगस्स उनसंतकतायदा एनका चेन जहण्णंतरं होदि। उनसंतकतायस्स पुण हेद्वा उनसंतकतायमोदिरय सुहुमतांपराओ अणियद्विकरणो अपुन्नकरणो अप्पमचो होद्ण पमचापमचपरानचतहस्सं करिय अप्यमचो अपुन्नो अणियद्वी सुहुमो होद्ण पुणो उनसंत-कतायगुणद्वाणं पडिनण्णस्स णनदासमुहभेचमंतोस्नृहुचमंतरं होदि।

#### उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसुणं ॥ १५ ॥

अपुष्वस्स ताव उच्चदे- एक्केण जणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि किरिय उवसमसम्मन्तं संजमं च अक्कमेण पडिवण्णवहमसमर् अर्णतसंसारं छिदिय अद्योगगलपियद्वमेनं कदेण अप्पमचद्वा अंतोम्रहुचमेना अणुपालिदा (१)। तदो पमचो जादो (२)। वेदरासम्मचसुवणियं (३) पमचापमचपरावचसहस्सं काद्ण (४) उवसमसेदीपाओग्गो अप्पमचो जादो (५)। अपुष्वो (६) अणियद्वी (७) सुदुमो (८) उवसंतकसायो (९) पुणो सुदुमो (१०) अणियद्वी (११) अपुष्वकरणो जादो (१२)।

सम्यन्धी दो अन्तर्मुहर्तकाल और उपशान्तकपायसम्बन्धी एक अन्तर्मुहर्तकाल, ये तीनों मिलाकर ज्ञाच्य अन्तर होना है । स्इमसाम्प्रशायिक उपशामकके उपशान्तकपाय-सम्बन्धी एक अन्तर्मुहर्तकाल ही ज्ञाच्य अन्तर होता है । किन्तु उपशान्तकपाय उप-शामकका उपशान्तकपायमं नीचं उत्तरकर स्वस्मसाप्याय (१) अनिवृत्तिकरण (२) अपूर्वकरण (३) और अप्रमत्तसंयम् (४) होकर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्र्वी परावर्तनीको करके (१) पुनः अप्रमत्त (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) और सङ्गतमाम्परायिक होकर (९) पुनः अप्रमत्त (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (०) और सङ्गतमाम्परायिक होकर (९) पुनः अप्रमत्त (१) अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके नी अदाओंका समिन्तिन प्रमाण अन्तर्मुहर्तकाल अन्तर होना है।

उक्त चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थ-पदरुपरिवर्तन काल है ॥ १५॥

इनमेंसे पहले यक जीवकी अपेक्षा अपूर्वकरण गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपशाससम्बक्तव और संयमको एक साथ प्राप्त होनेक प्रयम समयमे हैं। अनन्त संसारको छेदकर अपेपुरुलपरिवर्तनमात्र करके अन्तर्गृहनप्रमाण अप्रमत्तरंथरत कालका अनुपालक किया (१)। पीछे प्रमत्तदंथरत हुआ २)। पुनः वेदकरायक्तवको प्राप्त कर (३) पहलों प्रमत्तप्रमत्त पार्वतंशों करके (४) उपशामर्श्रणिक योग्य अप्रमत्तनंथरत होगया (५)। पुनः अपूर्वकरण (१) अनि- वृत्तिकरण (७) स्क्रमतासम्पाप (०) अति- वृत्तिकरण (७) स्क्रमतासम्पाप (०) अति- वृत्तिकरण (११) और पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होगया (१२)। पक्षात् नीचे

१ उत्कर्षेणार्धपुदुलपरिवर्ता देशोनः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' -मुक्सामिय ' इति पाठः ।

हेड्डा पिडय जंतिरते अद्वर्षाग्गलपरियदं परियद्विद्ण अपन्छिमे भेषे दंसणितिगं खिषय अपुन्युवसामगो जाते (१२)। लद्धमंतरं। तदो अणियद्वी (१४) सुद्दमो (१५) जवसंतकसाओ (१६) जादो। पुणो पडिणियत्तो सुद्दमो (१७) अणियद्वी (१८) अपुन्यो (१९) अप्पमत्तो (२०) पमत्तो (२१) पुणो अप्पमत्तो (२२) अपुन्य-ख्वागो (२३) अणियद्वी (२४) सुद्दमो (२५) सुणो अप्पमत्तो (२२) अपुन्य-ख्वागो (२३) अणियद्वी (२४) सुद्दमो (२५) स्रीणकसाओ (२६) स्त्रोगी (२७) अजोगी (२८) होद्य णिन्युदो। एवमद्वागोसेहि अंतोमुद्दत्विह उज्यमद्वपोग्गलपरि-यद्वमपुन्यकस्पस्तुवक्तस्त्रतं होदि। एवं तिण्द्वमुन्यामगणं। णवि परिवाडीए छन्यीसं चर्यसेसं अंतोमुद्दत्विह ज्यमद्वपोग्गलपरियदं तिण्द्वमुक्तस्त्रस्तं होदि।

चदुण्हं ख्वंग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६ ॥

तं जहा- सत्तद्द जणा अद्वृत्तरसदं वा अपुडवकरणखवगा एक्कम्ह चेव समए सच्चे अणियद्विखवगा जादा। एगसमयमंतरिदमपुडग्युणद्वाणं । विदियसमए सत्तद्व बणा अद्वृत्तरसदं वा अप्यमत्ता अपुडवकरणखवगा जादा। स्ट्रहमंतरमेगसमजो। एवं

मिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अर्जपुद्रलपरिवर्गनकाल प्रमाण परिवर्गन करके अस्तिमअवर्म दुर्गनमोहतीयको तीनो प्रकृतियांका क्ष्यण करके अयूर्वकरण उपझासक हुआ (१३)
इस प्रकार अन्तरकाल उपलब्ध होगया । पुनः अतिवृत्तिकरण (१४) सुद्धमसाम्यराणिक (१५) और उपशानकथाय उपशासक होगया (१६)। पुनः लोटकर सुद्धमसाम्यराणिक (१७) अतिवृत्तिकरण (१८) अपूर्वकरण (१९) अप्रमत्तसंयत (२०) प्रमत्तसंयत (२१)
पुनः अप्रमत्तसंयत (२२) अपूर्वकरण क्षयक (१९) अप्रमत्तसंयत (२४) सुद्धस्तास्यराणिक क्षणक (१५) अर्णकल्याय क्षणक (२६) मर्योगोकंबल्ली (२०) और अर्थागोकंबल्लास्यराणिक क्षणक (१५) अर्णकल्याय क्षणक (२६) सर्वाप्तिक क्षण्यार्थिक स्वर्णक स्वर

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी

अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है।। १६।।

त्रैसे— सात आठ जन, अथवा अधिकसे अधिक एक सी आठ अपूर्वकरण क्षपक एक ही समयमें सबके सब अनिवृत्तिकारण होगरे। इस प्रकार एक समयके लिए अपूर्व-करण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। द्वितीय समयमें सात आठ जन, अथवा एक सी आठ अध्यमस्त्रेयत एक साथ अपूर्वकरण क्षपक हुए। इस प्रकारसे अपूर्वकरण क्षपकका पक समय प्रमाण अन्तरकाठ उपठन्ध होगया। इसी प्रकारसे शेष गुणस्थानीका भी

<sup>&</sup>lt; चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवार्रुनां च नानाजीवापेक्षया जघन्येनीकः सययः । स. सि. १, ८.

सेसमुणद्वाणाणं वि' अंतरमेगसमयो वत्तव्वो ।

उक्कस्सेण छम्मासं ॥ १७ ॥

तं जधा- सत्तद्द जणा अट्टत्तरसदं वा अपुच्यकरणखवगा अणियद्विखवगा जादा। अंतरिदमपुटनसवगगुणद्वाणं उक्कस्सेण जाव छम्मासा सि । तदो सत्तद्व जणा अङ्करसदं वा अप्पमत्ता अपुन्वस्ववगा जादा । लद्धं छम्मासुक्करसंतरं । एवं सेसगुणहाणाणं पि हम्मामक्कस्मंतरं वत्तव्वं ।

एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८ ॥ कदो ? खबगाणं पदणाभावा ।

सजोगिकेवर्लाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच णत्थि अंतरं. णिरंतरं ॥ १९ ॥

कदो ? सजोगिकेवलिविरहिदकालाभावा ।

एगजीवं पद्धच णिय अंतरं. णिरंतरं ॥ २० ॥

अन्तरकाल एक समय प्रमाण कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका नाना जीबोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है ॥ १७ ॥

जेसे- सात आठ जन, अथवा एक सी आठ अपूर्वकरणक्षपक जीव अनिवृत्ति-करण क्षपक इए । अनः अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थान उत्कर्पसे छह मासके लिए अन्तरको प्राप्त होगया । तत्प्रधात सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अप्रमत्तसंयत जीव अपर्व-करणक्षपक हुए। इस प्रकारसे छह मास उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे होय गणस्थानोंका भी छह मासका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त चारों क्षपकोंका और अयोगिकेवलीका अन्तर नहीं होता है. निरंतर है।। १८ ।।

क्योंकि, क्षपक श्रेणीवाले जीवोंके पतनका अभाव है।

सयोगिकेवलियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है, निरन्तर है ॥ १९ ॥

क्योंकि, संयोगिकेवली जिनोंसे विरहित कालका अभाव है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २० ॥

१ प्रतिपु ' हि ' इति पाठः । २ उत्कर्षेण वण्मासाः । सः सिः १,८.

३ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

४ सयोगकेविकनी नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. २, ८,

#### कुदो ? सजोगीणमजोगिभावेण परिणदाणं पुणो सजोगिभावेण परिणमणाभावा । ज्वमोशाणुगमो समतो ।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरहएसु मिच्छादिट्टिः असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डस णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २१ ॥

कुदो ? मिन्छादिष्टिः असंजदसम्मादिङ्गीहि भिनहिदपुढशीणं सन्बद्धमणुवलंगा । एगजीवं पद्भुच्च जहण्णेण अंतोसुहृत्तं ॥ २२ ॥

मिन्छादिद्विस्त उबदे- एको मिन्छादिट्टी दिष्ठमगो परिणामपबएण सम्मा-मिन्छनं वा सम्मनं वा पडिवाजय मन्यवहण्णमंतोमुहुत्तमान्छप पुणो मिन्छादिट्टी जादो । लद्भमेतामुहुत्तमंतरं । सम्मादिद्विं पि मिन्छत्तं णेद्ग सन्यवहण्णेणेतोमुहुत्तेण सम्मनं पडिवाजािय अनंवदसम्मादिद्विस्स वहण्णेतरं वत्तवः ।

क्योंकि, अयोगिकवाटीरूपेन परिणत हुए सर्योगिकवीलयाँका पुनः संयोगिक केवलीरूपेन परिणमन नहीं होता है।

#### इस प्रकारसे अधानुगम समाप्त हुआ।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें, नागकियोंने सिध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंयतसभ्यग्दृष्टि जीवोंसे रहित रत्नप्रभादि पृथिवियां किसी भी कालमें नहीं पायी जाती हैं।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणखानोंका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहते हैं ॥ २२ ॥ हनमॅसे पहले मिध्यादृष्टिका जयन्य अन्तर कहते हैं — देखा है मार्गको जिसने ऐसा एक मिध्यादृष्टि औत परिणामोंके निमित्तसं सम्यग्निमध्यात्वको अथवा सम्यक्तको प्राप्त होकर, सर्वज्ञयन्य अन्तर्मुहुर्तकाल रहकर, घुनः मिध्यादृष्टि होनया । इस प्रकारसे अन्तर्मुहुर्तकाल जयन्य अन्तर्महाल किया हुआ । इसी प्रकार किसी एक असंयतसम्यन्द्र नारकीको मिध्यान्य गुणखानमे ल जाकर सर्वज्ञयन्य अन्तर्मुहुर्तकाल हारा पुनः सम्यक्तको प्राप्त कराकर असंयतसम्यन्दृष्टि जीवका ज्ञयन्य अन्तर कहना चाहिए।

विश्वेषेण गळत्त्रादेन नरकगतो नारकाणां सप्तस् पृथिवीस् विध्याद्यस्यस्यस्य्यतसम्यस्य्यतीर्नानाजीवायेक्षयाः
 नारुयत्तस्यः । सः सि. १,८

२ एकजीव शति जघन्येनान्तर्प्रहर्तः । स. सि. १, ८.

### उक्करसेण तेत्रीसं सागरोवमाणि देसुणाणिं ॥ २३ ॥

तं जहा- मिच्छादिद्विस्स उक्करसंतरं बुबदे। एक्को तितिक्खें। मणुसो वा अद्वावीस-संतक्किम्मओ अघो सत्तर्माए पुढवीए गेरहरासु उववण्णो छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदरासम्मनं पडिवज्जिय अंतरिदो थोवावसेसे आउए मिच्छनं गदो (४)। लद्धसंतरं। तित्किखाउअं बंधिय (५) विस्मिय (६) उबिहदो। एवं छहि अंतोसुदुनेदि ऊणाणि तेनीसं सागरोवमाणि मिच्छनुकक्ससंतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विस्म उक्करमंतरं बुबदे- एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा अहुावीस-संतक्किमओ भिन्छादिद्वी अथे। सत्तमीण पुटनीए णेरहण्म उववण्णे। छिह पज्जतीहि पज्जत्तपदो (१) विस्मंतो (२) विसुदो (१) वेदगसम्मनं पिडवण्णो (४) संकिलिहो भिन्छनं गंतुजंतरिदो । अवसाणे तिरिक्खाउअं वंधिय अंतोमुहुनं विस्समिय विसुदो होद्ण उवसमसम्मनं पडिवण्णो (५)। लद्धमंतरं। भूजो भिन्छनं गंतुणुव्वद्दिदो (६)। एवं छिह अंतोमुहुनेहि छणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अमंजदसम्मादिद्वि-उकस्संतरं होदि।

मिथ्यादृष्टि और अमयतसम्यग्दृष्टि नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपस है ॥ २३ ॥

जैसे, पहले मिध्यादिए नास्कीका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोह कर्मकी अध्राईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक निर्यंच अथवा मनुष्य, नीचे सातची पृथियोंके नार-कियोंमें उत्पन्न हुआ, और छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१), विश्वास के (२), विश्वास हो (३), वेदकसम्यक्त्यको प्राप्त कर आयुके योंधे अवदेश रहने पर अन्तरको प्राप्त हो मिध्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। चुनः निर्यंच आयुको वांधकर (५), विश्वास लेकर (६) निकला। इस प्रकार छह अन्तर्गृहृतींसे कम तेतीस सावारोपम काल मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है।

अब असंयतसम्यग्हिए नारकीका उन्छए अन्तर कहते हैं- मोह कर्मकी अद्वाईस कर्मम्मकृतियोंकी सत्तावाटा कोई एक निर्यंच, अथवा मनुष्य मिष्यवाईए जीव निव सातवी पृथियोंके नारकियोंसे उनस्य हुआ, और छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्यात होकर (१) विश्व छेकर (२) विग्र होकर (३) यदकमम्यक्तको प्रात हुआ (४)। पुर: सिंद्धिए हो मिष्यात्यको प्रात होकर (३) यदकमम्यक्तको प्रात हुआ (४)। पुर: सिद्धिए हो मिष्यात्यको प्रात होकर उन्तर्सो त्राचे अन्तर्से तिर्यंचायु बंधिकर पुत: अन्तर्सेहुत विश्वाम करके विग्र होकर उपशासस्यक्त्यको प्रात्त हुआ (५)। इस प्रकार हस गुणस्थानका अन्तर छथ्य हुआ। पुत: मिष्यात्यको जाकर नरकत्त निकछा। इस प्रकार छह अन्तर्सेहुतींसे कम तेतीस सागरोपम काल असंयतसम्यन्दिका उन्छए अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण एक त्रि-सन्त-दश-सन्तदश-द्वाविषाति-त्रयाश्चिष्ठत्सगरोपमाणि दश्चोनानि । सः सिः १, ८.

## सासणसम्मादिष्टिसम्माभिच्छादिट्टीणमंतरं केवनिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥

तं जहा— णिरयमदीए द्विदसासणसम्मादिट्टिणो सम्मामिच्छादिट्टिणो च सच्ये गुणंतरं गदा । दो वि गुणट्टाणाणि एगसमयमंतिदाणि । गुणो विदियसमए के वि उत्तसमसम्मादिट्टिणो आसाणं गदा, मिच्छादिट्टिणो असंजदसम्मादिट्टिणो च सम्मा-मिच्छत्तं पडिवण्णा । छद्धमंतरं दोण्हं गुणट्टाणाणमेगसमओ ।

### उनकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २५ ॥

तं जहा— णिरयगदीए द्विदमासणसम्मादिष्टिणो सम्मामिच्छादिष्टिणो च सन्त्रे अच्चागुणं गदा । देशिणा वि गुणद्वाणाणि अंतरिदाणि। उक्तसेण पिठदोवमस्स असंखेज्जदि-भागमेचो दोण्हं गुणद्वाणाणमंतरकालो होदि । पुणो तेचियमेचकाले विदेकंते अप्पप्पणो कारणीभृदगुणद्वाणहितो दोण्हं गुणद्वाणाणं संभवे जादे लद्धमुक्कस्संतरं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो ।

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याद्यष्टि नाराकेयोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥

जैसे— नरकगितमें स्थित सासादनसम्यग्रहि और सम्यग्निध्याहिष्ट सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए, और दोलों ही गुणस्थान एक समयके छिए अन्तरको प्राप्त होगये। पुनः हितीय समयमें कितने ही उपशामसम्यग्रहिष्ट नारकी जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए और मिध्याहिष्ट तथा असंयतसम्यग्रहिष्ट नारकी जीव समयग्निध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानोंका अन्तर एक समय प्रमाण छच्छ होगया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥२५॥
जेसे— नरकगतिमें स्थित सासादनसम्पद्धि और सम्यग्निध्यद्विष्ठ, ये
सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त शुप और दोनों हो गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होता है।
इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरकाल उन्कर्षन संस्थानवें भागमात्र होता है।
युनः उतना काल व्यतित होनेपर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानोंसे उक्त दोनों
गुणस्थानोंके संभव होजानेपर पत्योपमका असंस्थातवां भागमाण उत्कृष्ट अन्तर

लब्ध होगया ।

१ सासादनसम्यन्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १. ८.

२ उत्कर्षेण पस्योपमासस्येयमागाः । सः सिः १, ८.

एगजीवं पहुन्यः जहण्णेण पिछदोवमस्स असंखेन्बदिभागो, अंतो<u>सह</u>त्तं ॥ २६ ॥

तं जहा- 'जहा उदेसो तहा णिदेसो 'ति गायादो सासणस्स पिरुदोक्यस्स असंखेज्जदिभागो, सम्माभिच्छाइडिस्स अंतीसृहुतं जहण्यंतरं होदि । दोण्डं णिदिस्सके-एकको णेग्रहओ अणादियमिच्छादिद्वी उवसमसम्मत्तपाओग्गसादियमिच्छादिद्वी वा सिन्ध करणाणि काद्ण उवसमसम्मत्ते पिडवणां । उवसमसम्मतेण केतियं दि कालमिक्किय आसाणं गंतृण मिच्छतं गदो अंतरितो । पिरुदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेषकारिक्षा उच्डेळणखंडएहि सम्मत्न-सम्मामिच्छतिद्वीओ सार्गायमसम्मत्त्र हिद्वा करिय पूणी तिर्णिण करणाणि काद्ण उवसमसम्मत्त्र पिडविज्जय उवसमसम्मत्त्र हिद्वा करिय पूणी आसाणं गदो । ठद्भतं पिरुदोवमस्स असंखेज्जदिभागे । एक्को सम्मामिच्छादिद्वी मिच्छतं सम्मत्ते वा गंतृणंतासृहत्वमंतिस्य पुणो सम्माभिच्छतं पिडवण्णो । ठद्भतं सामुच्छतं सुद्वा मिच्छतं सम्मत्त्र सम्मामिच्छादिद्वी सम्मत्त्र सम्मामिच्छादिद्वी सम्मत्त्र सम्मामिच्छादिद्वी सम्मत्त्र सम्मामिच्छादिद्वी सम्मत्त्र सम्मामिच्छादिद्विस्त ।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका जधन्य अन्तर एक जीवकी अपेक्षा पल्योपमका असंख्यानवां भाग और अन्तर्भृहते हैं ॥ २६ ॥

जैसे— जैसा उद्देश होता है, उसी प्रकारका निर्देश होता है, इस स्थायके अनुसार सामाहनराज्यस्टिका जधन्य अन्तर पत्थीपमका असंस्थातमां भाग, और

सम्योग्मध्यादिष्टका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है।

अव क्रम्याः सासादनसम्यन्दिष्टं और सम्यग्निय्यादिष्टं, इन दोनों गुणक्कामों के अस्तरका उदाहरण करते हैं— एक अनादि मिध्यादिष्टं नारकी जीव अथवा उपरामक्कम स्वकं प्रायंग्य सादि मिध्यादिष्टं जीव, तीनों करणों का करके उपरामसम्यक्षकको आक हुआ और उपरामसम्यक्षकको आक हुआ और उपरामसम्यक्षकको आक हुआ और उपरामसम्यक्षकको आक हुआ और उपरामसम्यक्षकको आक हुआ कोर उपरामसम्यक्षका हुआ केर उपरामसम्यक्षका हुआ है। इस प्रकार अन्यक्षको आत होकर पत्योपनके असंस्थातको भागमात्र कालसे उद्धलना— कांडकोर्स सम्यक्षक और सम्यग्निय्यात्व, इन दोनों करण करते और उपरामसम्यक्षकको प्राप्त प्रचलको प्राप्त करके उपरामसम्यक्षक जुनः तीनों करण अवदोष रह जान पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पत्योपनके असंस्थाति आग प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होगया। एक सम्यग्निय्यादिष्ठे औष्ट्र मिध्यात्वको अथवा समयक्षको प्राप्त होकर और वहां पर अन्तर्मुहर्तका अन्तर् हेकर पुनः सम्यग्निय्यात्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकार सम्यग्निय्यादिक अन्तर्मुहर्तका अन्तर्मकर अन्तर्माय्याव्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्निय्यादिक अन्तर्मुहर्तका अन्तर्मकर अवस्थाना हुआ होगया।

१ एकजीवं प्रति जधन्येन पत्योपमासस्येयमागोऽन्तर्महूर्तम । सः सिः १, ८.

## उक्करसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुसाणि ॥ २७ ॥

तं जधा- एको सादिओ जणादिओ वा भिच्छादिद्दी सनमपुद्वीणेरहएसु उद-बण्णो छदि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) बिस्संतो (२) विसुद्धो (३) उनसमसम्मनं पिडवण्णो (४) आसाणं गंतुण भिच्छनं गदो अंतिरिदा। अवसाणे तिरिक्खाउअं वंधिय बिसुद्धो होद्ण उनसमसम्मनं पिडवण्णो। उवममसम्मन्द्राण् एगसमयानसेसाए आसाणं बदो। सद्धमंतरं। तदो भिच्छनं गंतुण अंतोमुहुनमच्छिय (५) उनद्विदो। एवं पंचिह अंतोमुहुनेहि समयाहिएहि उज्णाणि तेनीसं सागरोवमाणि सासणुकस्संतरं होदि।

सम्मामिन्छादिद्विस्स उबदे- एकको तिरिक्लो मणुसे वा अट्टाबीससंतकिम्मओ सचमपुद्विणाह्यस्य उबवण्णो छिट्ट पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विस्सुदो (३) सम्मामिन्छनं पिडवण्णो (४)। पुणो सम्माने मिन्छनं वा गंतूण देवणोत्तीसाउद्विदिमंतिस्य मिन्छनं गणाउअं बंधिय विस्समिय मम्मामिन्छनं गरो (५)। तदो मिन्छनं गंतूण अंतोष्टुह्तमिन्छम (६) उबिद्विदे । छिट्ट अंतोष्टुह्तमिन्छम् (६) उबिद्विदे । छिट्ट अंतोष्टुह्नमिन्छम् (६) उबिद्विदे । छिट्ट अंतोष्टुह्नमिन्छम् (६) उबिद्विदे ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीम सागरोपम काल है ।।२७।।

जैसे- एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सानवी पृथिविके नारिक्योंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्यक्षियोंसे पर्यात होकर (१) विश्वाम छ (२) विश्वज्ञ हुँ। (३) उपदाम-सम्यक्त्यको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सासादन गुणस्थानमें जाकर मिथ्यात्यको प्राप्त हो, अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुक्ते अन्तमें नियंच आयुको बांधकर विश्वज्ञ हो उपदामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः उपदामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः उपदामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः अध्याससम्यक्त्यको जाकर अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्यको जाकर अन्तर्गुहैं रह (९) निकला। इस प्रकार समयाधिक पांच अन्तर्गुहैंनौंस कम तेतीस सायारोपकाल सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टिका उन्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मेहिकमंत्री अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला एक तिर्यंच अथवा मनुष्य सातर्या शृथिवींक नारिकयोंमें उत्पन्न होकर छहीं पर्पोत्तियोंसे पर्यान्त हो (१) विभ्राम ले (२) विगुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सम्यक्त्यको अथवा मिथ्यात्वको जाकर देशोन तेतीस सागरोपमप्रमाण आयुस्थितिको अन्तररूपसे विवाकर मिथ्यात्वके द्वारा आयुको बांधकर विभ्राम ले सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। पृक्षान् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहुर्त रहकर (६) विकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहुर्तोंसे कम तेतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर्मुहुर्तोंसे कम तेतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर्महुर्ता है।

पढमादि जान सत्तमीए पुढनीए णेरहएसु मिन्छादिट्टि-असंजद-सम्मादिट्टीणमंतरं केनिचरं कालादो होदि, णाणाजीनं पहुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २८ ॥

कुदो १ भिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्विविराहिदसत्तमपुढवीणरह्याणं सम्बकाल-मणुबर्लभा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २९ ॥

कुदो १ मिच्छादिद्दी असंजदसम्मादिद्दी अण्णगुणं णेद्ण सम्बजहण्णेण अंतो-सुहुतकालेण पुणो तं चेत्र गुणं पडिवज्जाविदे अंतोसुहृतमेचंतरुवरुंसा ।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ३० ॥

एत्य तिष्णि-आदीम्र सागरोवममहो पादेक्कं संवंधाणिज्ञो । 'जहा उद्देसो तद्दा णिदेमो 'त्ति णायादो पदमीए पुढवीए देखणमेगं सागरोवमं, विदियाए देखणतिष्णि सागरोवमाणि, तदियाए देखणसत्तसागरोवमाणि, चउत्थीए देखणदससागरोवमाणि,

प्रथम पृथियींने लेकर सातथीं पृथियी तकके नारकियोंने मिथ्यादाष्टे और असं-यतमम्परादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है. निरन्तर हैं ॥ २८ ॥

क्योंकि, मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियाँसे रहित**े सानों पृथिवियाँमें नार-**कियोका सर्वकाल अभाव है।

उक्त दोनों गुगस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है।।२९॥ क्योंकि, मिध्यादिए और असंयतसम्यग्दिए, इन दोनोंको ही अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वजयन्य अन्तर्ग्रहर्त कालसे पुनः उसी गुणस्थानमें पहुंचाने पर अन्तर्ग्रहर्त मात्र कालका अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर देशोन एक, तीन, सात. दश्च, सत्तरह, बाईम और तेतीस सागरोपम काल है ॥ ३० ॥

यहां पर तीन आदि संख्याओं में सागरोपम शब्द मत्येक पर सम्बन्धित करना चाहिए। जैसा उद्देश होता है, वैसा निर्देश होता है, इस न्यायसे प्रथम पूरिवर्धमें देशोन एक सागरोपम, द्वितीय पृथिवीमें देशोन तीन सागरोपम, तीसरी पृथिवीमें देशोन सात सागरोपम, चोथीमें देशोन दश सागरोपम, पाचवीमें देशोन सत्तरह सागरोपम, छुठीमें

१ उत्कर्षेण एक-त्रि-सन्त-दश्च-सन्तदश-द्वाविश्वति-त्रयक्षिश्वत्सागरीपमाणि देशोनानि । स्न. सि. १, ८.

देखान देखान स्वार स्वार

हैशील बार्रस सागरोपम और सातवीमें इंदोल तेतीस सागरोपम अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि प्रथम और चतुर्य, इन दोनों गुणस्थानाका सातवीं पृथिवीमें हैशीलका प्रमाण छह अन्तर्युद्धतेमात्र है। यह नारकियोंके आध वर्णनमें कह आय है, इसिक्य वहां नहीं कहते हैं। दोप अर्थात प्रथमते लगाकर छठी पृथिवीतककी छह पृथिवीतिक विशेष है, अर्थात अर्थ

श्रीका-वे चार अन्तर्मुहर्त कीनसे हैं?

समाधान—छडों पर्वाप्तियोंके सम्यक् निष्पन्न करनेमें एक. विधाममें इसरा, विद्युतिको आपूरण करनेमें तीसरा, और आयुक्ते अन्तमें मिध्यात्यको प्राप्त होनेका वीधा अन्तर्भुद्वते हैं।

असंवतसम्बग्धियोंका दोष पृथिवियोंमें पांच अन्तर्मुहर्तोंस कम अपनी अपनी आयुत्तिवित प्रमाण अन्तर होता है। वह इस प्रकार है—मोहकर्मको अट्टार्सस प्रकृतियोंकी सशावाला कोर्स पक तिर्वेच अथवा मजुष्य प्रथम प्रीप्विति लक्त छठी पृथिवी तक कही वी उत्तर हुआ, और छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो। १) विश्वास ले (२) विश्वास है। १) विश्वास ले (३) विश्वास है। १) विश्वास ले (३) विश्वास है। १) विश्वास ले १० विश्वस है। १० विश्वस के प्रकार हुआ (३) सम्बन्धको प्राप्त हुआ (३) सम्बन्धको प्राप्त हुआ (३) सम्बन्धको प्राप्त हुआ (३) सुनः सालावन गुणस्थानमें जाकर निकला। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहर्नोंसे कम अपनी अपनी पृथिवीको स्थित वहांके असंयतसम्बन्धप्रियोंका उत्तर प्रकार होता है।

१ मित्र ' जगावे ' इति पाठः ।

सासणसम्मादिङ्गि-सम्मामिच्छादिङ्गीणमंतरं केविवरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३१ ॥

एदस्स अत्थो सुगमो ।

उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ३२ ॥

जधा णिरओघन्हि पलिदौवमस्स असंखेज्जदिमागपरूवणा कदा, तहा एत्य वि कारच्या ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिठदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहृतं ॥ ३३ ॥

एदं पि सत्तं सगम चेय, शिरओधिम्ह परूविदचादी।

उक्कस्तेण सागरोवमं तिाणि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ३४ ॥

एदस्स मुत्तस्य अन्थे भण्णमाणे- सत्तमपुढशीसासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-

उक्त सातों ही पृथिवियोंके सासादनसम्यग्रहिए और सम्यग्निध्याहिए नारकि-योंका अन्तर कितने काल होता हैं? नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय हैं॥ ३१॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

उक्त प्रथिवियोंमें ही उक्त गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग है ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार नारिकयोंके ओघ अन्तरवर्णनमें पच्योपमके असंख्यातवें भागकी प्रक्रपण की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए।

उक्त गुणस्थानींका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमक्षः पर्योपमका अमंख्यातवां भाग और अन्तर्भ्रहते हैं ॥ ३३ ॥

यह सूत्र भी सरल ही है, क्योंकि, नारकियोंके ओघ अन्तरवर्णनमें प्रकृषित किया जा चका है।

सातों ही पृथिवियोंमें उक्त दोनों गुणस्यानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमदाः देशोन एक, तीन, सात, दश, सचरह, बाईस और तेतीस सागरोपम है।। २४।। इस समका अर्थ कहने पर-सातवीं पृथिवीके साखादन सम्यन्तिष्ट और सम्य- दिद्वीणं णिरञोचुक्कस्समंगो, सत्तमपुद्रांवं चेवमस्सिद्ण ताथेदेसिसुक्कस्सपरूवणादो । पदमादिछपुद्रवीसासणाणमुक्कस्से भण्णमाणे- एक्को तिरिक्षो मणुस्सो वा पदमादिछसु पुद्रवीसु उववण्णो । छिद्द पञ्जत्तीदि पञ्जत्तयदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) उवसमसम्मत्तं पिद्वजिज्जज्ञण आसाणं गदो (४) मिन्छतं गंत्गुंतरिदो। सग-सगुक्कस्स-द्विदीजो अन्छिय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पिद्वण्णो उवसमसम्मतदाण एगसम्याव-सेसाए सासणं गंत्रणुव्वद्विदो । एवं समयाहियचदृहि अंतोसुहुनेहि ऊणाओ सग-सगुक्कस्मद्विदीजो सालणाणुक्कस्संतरं होदि ।

एदे(सं सम्माभिच्छादिई)णं उच्चेदं - एक्को अहाबीससंतक्तिमाओ अप्पिदणेर-इप्सु उववण्णो छहि पञ्जभीहि पञ्जनयदो (१) बिस्मंते। (२) बिसुदो (३) सम्मा-भिच्छतं पहिचण्णो (४) भिच्छनं सम्मानं वा गंत्गंतिरदो । समाद्विदमच्छिय सम्मा-भिच्छतं पहिचण्णो (५)। लद्धमंतरं । भिच्छनं सम्मानं वा गंत्ग उच्चिद्ददो (६)। छहि

िमध्यादृष्टि नारिकर्योका उन्हुष्ट अन्तर नारकसामान्यके उन्हुष्ट अन्तर्रक समान है, अव्योकि, अञ्चवर्णनमें सातवीं पृथिवीका आध्य लकर ही इन देनों गुणस्थानों की उन्हुष्ट अन्तर-प्रकृषणा की गई है। प्रधमादि छह पृथिवियों के सासादन मस्यवर्षण वीवांका उन्हुष्ट अन्तर-कहते पर-एक तिर्येच अथवा मनुष्य प्रथमादि छह पृथिवियों में उन्त्रम हुआ। छहां पर्याप्ति स्याप्ते पर्याप्त हों कर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। (३) किए मिथ्यान्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हों कर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। (३) किए मिथ्यान्यको जाकर अन्तरको प्राप्त होत्या। पुनः अपनी अपनी पृथिवियोको उन्हुष्ट स्थित प्रमाण रहकर आयुक्त अन्तमे उपदामसम्य-अस्वको प्रप्त हुआ। उपदामसम्यक्त्यके कालमे एक समय अवराप रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर निकला। इस प्रकार एक समयसे अधिक बार अन्तमुंह्रतींस कम अपनी अपनी पृथिवीकी उन्हुष्ट स्थित उस पृथिवींक सासादनसम्यव्रष्टिथोंका उन्हुष्ट अन्तर होता है।

अब इन्ही पृथिवियों के सम्यग्निष्याहाँ नारिक्यों का उन्ह्रप्ट अन्तर कहते हैंमोहकर्मकी अद्वारंन महतियों की सत्ता रखनेवाला कोई यक तियंच अथवा मनुष्य विवदिश्त पृथिविक नारिक्यों में उत्पन्न हुआ। छही पर्यान्तियों से पर्यान्त हो। (१) विआम
छे (२) विद्युक्त हो। (३) सम्यग्निष्यात्वको आपना हुआ। (४)। पुनः मिष्यात्वको अथवा
सम्यन्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ, और जिन गुणस्थानको गया उसमें अपया
सम्यन्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ, और जिन गुणस्थानको गया उसमें अपया
आयुस्थितिप्रमाण रहकर सम्यग्निष्यात्वका ग्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तरकाल प्राप्त
होगया। पुनः मिष्यात्वको अथवा सम्यन्यको प्राप्त होकर निकला (६)। इन छहीं

अतेतमुहुचेहि ऊणाओ सम-सगुक्कस्तिहिदीओ सम्मामिच्छनुक्कस्तंतरं होदि । सन्दगदीहितो सम्मामिच्छादिहिणिस्सरणकमो बुच्चदे । तं जहा— जो जीवो सम्मादिही होद्ण
आउअं वंधिय सम्मामिच्छचं पडिवज्जिद, सो सम्मत्तेणव णिष्किददि । अह मिच्छादिही
होद्ण आउअं वंधिय जो सम्मामिच्छचं पडिवज्जिद, सो मिच्छचेणेव णिष्किददि ।
कुभेमेदं णव्यदे १ आइत्यिपरंपरागद्वदेसादों ।

तिरिनखगदीए तिरिनखेसु मिन्छादिट्टीणमंतरं केविनरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुन्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३६ ॥

कुदो ? तिरिक्खमिच्छादिद्विमण्णगुणं णेट्ण सन्त्रजहण्णोण कालेण पुणो तस्सेव गुणस्स तम्मि ढोइदे अंतोमुहुचंतरुवलंभा ।

अन्तर्नुहृतौंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण नारकी सम्यग्मिथ्या-

दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब सर्व गतियोंसे सम्यामण्यादिष्टियोंके निकलनका कम कहते हैं। वह इस प्रकार है- जा जीव सम्यग्दिए होकर और आयुको बांधकर सम्यामण्यानको प्राप्त होता है, वह सम्यग्नको साथ ही उस गतिसे निकलता है। अथवा जो मिण्यादिए होकर और आयुक्तो बांधकर सम्यामण्यात्वको प्राप्त होता है, वह मिण्यात्यके साथ ही निकलता है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है।

तिर्येच गतिमें, तिर्यंचोंमें मिथ्यादिष्ट जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५ ॥

यह सुत्र सुगम है।

तिर्थेच मिथ्यादृष्टि जीवेंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भुद्धते है ॥ ३६ ॥

क्योंकि, निर्यंच मिथ्यादिए जीवको अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वजचन्य कालसे पुनः उसी गुणस्थानमे लौटा ले जानपर अन्तर्मुइतैप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है।

सन्धं वा मिल्क वा पिडविक्य सगदि णियमण ॥ सम्माचिमिष्क्यारिणामेसु जिहें आउग पुरा बद्धं ।
 विहें सरण सप्ततसद्वापादो वि य ण मिससिम्ब ॥ गो. जी २३, २४.

२ तिर्यगातौ तिरक्षां मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स सि १, ८.

३ एकजीव प्रति जपन्येनान्तर्महूर्तः । स. सि. १, ८.

## उक्कस्सेण तिष्णि पलिदोवमाणि देसुणाणि ॥ ३७॥

णिदरिसणं- एको तिरिक्खो मणुस्सो वा अट्टाबीसस्तकस्मिओ तिपलिदीवमाउ-द्विदिष्य कुक्कुड-सक्कडादिएसु उववण्णो, वे मासे गर्ने अन्छिद्ण णिक्खतो ।

एत्य वे उबदेसा । तं जहा- तिरिक्खेसु वेमाम-गुहु चपुधत्तस्पुरि सम्मतं संजमासंजमं च जीवो पडिवज्जदि । मणुसेसु गन्भादिशहुवस्सेसु अंतोमुहु चन्महिएसु सम्मत्तं संजमं संजमासंजमं च पडिवज्जदि । एसा दक्खिणपडिवत्ती । दक्खिणं उज्जुवं आहरियपरंपरागदिमिदि एयहो । तिरिक्खेसु तिष्णिपक्ख-तिष्णिदिवस-अंतोसुहुत-स्सुवि सम्मत्तं संजमासंजमं च पडिवज्जदि । मणुसेसु अहवस्साणसुर्वीर सम्मत्तं संजमं संजमासंजमं च पडिवज्जदि । मणुसेसु अहवस्साणसुर्वीर सम्मत्तं संजमं संजमासंजमं च पडिवज्जदि । एसा उत्तरपडिवत्ती । उत्तरसणुज्जुवं आहरियपरंपराए णागदिमिदि एयहो ।

पुणो मुद्रुचपुष्रचेण विसुदो वेदगसम्मनं पडिवण्णो । अवसाणे आउअं वंधिय भिच्छनं गदो । पुणो सम्मनं पडिवज्जिय कालं काद्ण सोहम्मीसाणदेवेसु उत्रवण्णो । आदिह्येहि मुद्रुचपुष्रचव्यहिय-वेमासेहि अवसाणे उवलद्ध-वेअंतोमुद्रुचेहि य उलाणि तिण्णि

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ २७॥

हसका उदाहरण- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक नियंच अथवा मनुष्य तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले कुक्कुट-प्रकट आहिमें उत्पन्न हुआ और वो मास गर्ममें रहकर निकला।

हस विषयमें दो उपदेश है। वे इस मकार है— निर्यचोमें उत्पन्न हुआ जीव, हो मास और सुद्वतं पुष्ठमस्त्रमं ऊपर मध्यक्त और संपमासंयमको प्राप्त करता है। मनुष्योंमें गर्भकाल्स मारंभकर, अन्तर्मुहर्तसं अधिक आठ वर्षोके व्यतीत हो जाने-पर सम्पक्त, संयम और संपमासंयमको प्राप्त होता है। यह दक्षिण प्रतिपत्ति है। दक्षिण, क्षञ्ज और आचार्यपर्परायत, य तीनों शब्द एकार्थक हैं। तियंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्मुहर्तके ऊपर सम्यक्त्य और संयमासंयमको प्राप्त होता है। मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ जीव आठ वर्षोक ऊपर सम्यक्त्य, संयम और संयम-संयमको प्राप्त होता है। यह उत्तर प्रतिपत्ति है। उत्तर, अनुजु और आचार्यपरम्परासे अनागत, ये तीनों एकार्यवाची हैं।

पुनः मुद्दर्गश्यक्त्यसे विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पश्चात् अपनी आयुक्ते अन्तर्मे आयुक्ते बांधकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्यको प्राप्त हो, काछ करके सौधर्म-परान वंबॉर्मे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदिके सुदृर्तपृथक्त्यसे अधिक दो मासांसे और आयुक्ते अवसानमें उपलब्ध दो अन्तर्श्वद्वतांसे कम तीन

उत्कर्षण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि । स. सि. १, ८.

पलिदोवमाणि मिच्छनुकस्संतरं होदि ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव संजदासंजदा ति ओघं ॥ ३८॥

कुदो ? ओषचदुगुणहाणणाणेगजीव-जहण्युक्कस्संतरकालेहिंतो तिरिक्खगदिचद-गुणद्राणणाणेगजीव-जहण्युक्कस्संतरकालाणं भेदाभावा । तं जहा- सासणसम्मादिङ्गीणं णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमुओ, उक्कस्सेण प्रतिदोवमस्स असंखेजजीदमागो ।

एत्थ अंतरमाहप्पजाणावणद्रमप्पाबहगं उच्चदे- सन्वत्थोवा सासणसम्मादिद्रि-रासी । तस्सेव कालो णाणाजीवगदो असंखेआगुणो । तस्सेव अंतरमसंखेआगुणं । एदमप्पा-बहुगं ओघादिसञ्तमम्गणासु सासणाणं पउंजिदव्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेजजीदमागो । एदस्स कालस्स साहणउवएसो उचदे। तं जहा- तसेसु अच्छिद्ण जेण सम्मन-सम्मा-मिच्छत्ताणि उच्नेल्लिदाणि सो सागरोवमपुधत्तेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताहुदिसंत-कम्मेण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जदि । एदम्हादी उवरिमासु द्विदीसु जदि सम्मत्तं गेण्हदि, तो णिच्छएण वेदगसम्मत्तमेव गेण्हदि । अध एईदिएस जेण सम्मत्त-पल्योपमकाल मिथ्यात्वका उत्क्रप्ट अन्तर होता है।

तिर्यचोमें सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तकका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८॥

क्योंकि, ओघके इन चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालोंसे तिर्यचगतिसम्बन्धी इन्ही चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जघन्य और उत्क्रप्ट अन्तरकालोंका कोई भेद नहीं है। वह इस प्रकार है- सासा-दनसम्यग्द्रप्रि जीवोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उन्कर्षने पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।

यहांपर अन्तरके माहातम्यको बतलानेके लिए अल्पबहत्व कहते हैं- सासाहन-सम्यन्द्रष्टिराशि सबसे कम है। नानाजीवगत उसीका काल असंख्यातगुणा है। और उसीका अन्तर, काळसे असंख्यातगुणा है। यह अल्पबहुत्व ओघादि सभी मार्गणाओंमें सासादनसम्यग्द्रष्टियोंका कहना चाहिए।

सासावनसम्यग्द्रप्रि जीवाँका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। इस कालके साधक उपदेशको कहते हैं। वह इस प्रकार है- ब्रस्न जीवोंमें रहकर जिसने सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रक-तियोंका उद्रेलन किया है, वह जीव सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिके सत्त्वरूप सागरोपमप्रशब्दक प्रश्नात उपरामसम्यक्तको प्राप्त होता है। यदि इससे ऊपरकी स्थिति रहतेपर सम्यक्त्वको ग्रहण करता है, तो निश्चयसे वेदकसम्यक्त्वको ही प्राप्त होता है। और एकेन्द्रियोंमें जा करके जिसने सम्यक्त और सम्यग्निथ्यात्वकी उद्वेलना

१ सासादनसम्यन्द्रष्टवादीनां चतुर्णां सामान्योक्तमन्तरम् । स. सि. १, ८.

सम्मामिच्छचाणि उज्वेल्छिदाणि, सो पठिदोवमस्त असंखेज्जदिमागेणृणसागरो-वनमेचे सम्मच-सम्मामिच्छचाणं द्विदिसंतकम्मे सेसे तसेसुववज्जिय उवसमसम्मचं पडिवज्जदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेसकम्मद्विदिउज्वेल्छणकालो जेण पछिदोवमस्स असंखेजदिमागो तेण सासणेगजीवज्ञहण्जतं पि पछिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेचं होदि।

का वा पर परपायक असल्यातय आगास का सामारामकालमात्र सम्यक्त आर सम्यामिण्यात्वका स्थितिसन्त अवशेष रहनेपर इस जीवीम उत्पन्न होकर उपहाससम्य-क्त्वको प्राप्त होता है। इस स्थितिओंसे कम दोण कर्मस्थिति-उद्देलनकाल चृक्ति पत्योपमके असंक्यातवें भाग है, इसिल्ए सासादन गुणस्थानका एकजीवसम्यन्धी जञ्ज्य अन्तर भी पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही होता है।

सासावन गुणस्थानका एक जीवसम्बन्धी उन्कृष्ट अन्तर देशोन अर्धपुद्रक-परिवर्तनप्रमाण है। पर यहां जो विशेष वात है, उसे कहते हैं— अनादि प्रिध्या-हिए स विर्येष तीनों करणोंको करके सम्यक्त्सको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें अनन्त संसारको छेदकर की को अर्धपुत्रकारियर्तनप्रमाण करके उपरामसम्बन्धकरको प्राप्त हुवा और सासादन गुणस्थानको गया। पुत्तः प्रियानको प्राप्त कारक और अन्तरको प्राप्त होकर हिकर है। अर्धपुत्रकारियर्गन परिश्रमण करके डिकरम भवमें एंचे- निद्रय विर्यवर्गेमें उत्पन्न होकर कीर मुख्योंमें आयुक्त बीधकर, तीनों करणोंको करके उपन्यसम्बन्धको प्राप्त हुवा। पुतः उपग्रमसम्बन्धको प्राप्त गुज्यव्यातिके योग्य आव अस्तरसम्बन्धको प्राप्त हुवा। हुवः उपग्रमसम्बन्धको कारमें सञ्च्यातिके योग्य आव हिस अस्तरस्त्र के सानामक कारके अवशेष रहनपर सासादन गुज्यस्थानिके योग्य हुवा। इस प्रकारस उक्त अन्तर लब्ध हो गया। आवर्लीके असंस्थातवे आगामाक कार सासा-वर्म अपन स्त्र के सामा कारके सासा-वर्म अपन स्वर्यक्त कारका हो यहांपर सात प्राप्त मासा गर्भमें रहकर विकला तथा सात वर्ष और अन्तर्गुईनेसे अधिक पांच मास विवाकर (२) वृष्ट सम्बन्धको प्राप्त हुआ। (३) पुनः अनन्तर्गुईनियक्त विस्थोजन करके (४) वृष्टान्यका स्वरकर (५) अप्रमत्त (६) प्रमत्त (७) पुनः अप्रमत्त (४) है, पुनः अपृद्र-

(१४) णिक्वाणं गदो । एवं चोइसअंतोम्रहुचेहि आवित्याए असंखेज्अदिमागेण अन्महिएहि अहुनस्सेहि य उंज्णमद्वागानात्वपरियहुमंतरं होदि। एत्युववज्जतेत अत्यो बुचदे। तं क्या— सासणं पढिबण्णविदियसमए विद मरित, तो णियमेण देवगदीए उववज्जदि । एवं जाव आवित्याए असंखेज्जदिमागं देवगदिपाओग्गो कालो होदि । तदो उचिर मणुसगदिपाओग्गो आवित्याए असंखेज्जदिमागं देवगदिपाओग्गो होदि । एवं सण्णिपंचिंदिय-तिरिक्ख-असण्णिपंचिंदियतिरिक्ख-असण्णिपंचिंदियतिरिक्ख-असण्णिपंचिंदियतिरिक्ख-असण्णिपंचिंदियतिरक्ष-असण्णिपंचिंदियतिरक्ष-असण्णिपंचिंदियतिरक्ष-वर्धारेणे पहिंचज्जमणाणं ।

सम्माभिच्छादिद्विस्स णाणाजीवं पड्ड जहण्णेण एयसम्भ्रो, उक्कस्सेण पिट-दोवमस्स असंखेज्जीदमागो । एत्थ दव्य-कालंतरअप्याबहुगस्स सासणमंगो । एत्थ विसेसे पड्डच जहण्णेण अंतोमुहुनं, उक्कस्सेण अद्योग्गलपियई देख्णं । णविर एत्थ विसेसो उच्चदे— एक्को तिरिक्खो अणादियभिच्छादिद्वी तिष्णि करणाणि काल्ण सम्मानं पिड-वण्णपदमसम् अद्योग्गलपियद्वेभनं संसारं काल्ल पदमसम्मनं पिडवणो सम्मा-भिच्छनं गदो (१) मिच्छनं गंतुण (२) अद्योग्गलपियई परियद्विद्वण द्वसिमभवे

करणादि छह गुणस्थानांसम्बन्धी छह अन्तर्मुहर्तीले (१४) निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार चौदह अन्तर्मुहर्तीले तथा आवलीके असंख्यातचे भागले अधिक आठ वर्षीले कम अर्थयुक्रलपरिवर्तन सालादन सम्यग्हिए गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

अब यहांपर उपयुक्त होनेवाला अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- सासाइन गुणस्थानको प्राप्त होनेक द्वितीय समयमें यदि वह जीव मरता है तो नियमसे देवगतिमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवलीके अमंख्यानवें भागमाण काल देवगतिमें उत्पन्न होते हो। इस अके ऊपर मनुष्यातिके अग्य काल आवलीके असंख्यातवें भागमाण हो। इसी प्रकार को जाग मनुष्यातिके अग्य काल आवलीके असंख्यातवें भागमाण है। इसी प्रकार को जागे जागे संबंध पंचेत्रिय प्रसंक्ष पंचेत्रिय तियंच, चतुरित्य ही हीत्य होता है। यह नियम सर्वक सामादन गुणस्थानको प्राप्त होनेवालीका जानना चाहिए।

सम्यामण्यादि गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उन्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अंतर है। यहां पर द्रव्य, काल और अन्तर सम्बन्धी अत्यवहुन्य सासादनगुणस्थानके समान है। इनी गुणस्थानका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्गृह्रतें और उन्कर्षसे देशोन अधेपुह्रल्परिवर्तन काल है। केवल यहां जोविकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्गृह्रतें और उन्कर्षसे देशोन अधेपुह्रल्परिवर्तन काल है। केवल यहां सम्यादक्षके प्राप्त होनेके प्रयम समयमें अधेपुह्रल्परिवर्तनमान संसारकी स्थितिको करके प्रयमायसम्बन्धित स्थातको प्रयादको गया (१) फिर मिथ्यात्वको प्रयम् सम्यादक्षको प्राप्त हुआ और सम्यादिमध्यात्वको गया (१) फिर मिथ्यात्वको जाकर (२) अर्थवुद्रल्परिवर्तनमाण परिक्षमण करके ब्रिचरम अवमें पंचेन्द्रिय तिर्थवार्यको जाकर (२) अर्थवुद्रल्परिवर्तनप्रमाण परिक्षमण करके ब्रिचरम अवमें पंचेन्द्रिय तिर्थवार्यको

पंचिदियतिरिक्सेसु उववज्जिय मणुसाउअं बंधिय अवसाणे उवसमसम्मचं पहिवज्जिय सम्मामिन्छचं गदो (३)। लद्धमंतरं। तदो मिन्छचं गदो (४) मणुसेसुववण्णो। उवरि सासणमंगो। एवं सत्तारसर्अतोसुहुत्तव्यहिय-अद्ववस्सेहि उग्गमद्वयोग्गलपरियर्द्धं सम्मा-मिन्छनुक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विस्स णाणाजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुच्तं, उक्करसेण अद्भोगगलपियदं देखणं। णविर विसेसो उच्चदे- एक्को अणादियमिच्छादिद्वी तिण्णि करणाणि काऊण पदमसम्मनं पढिवण्णो (१) उवसम-सम्मन्द्रह्या छाविल्यावसेसाए आसाणं गंत्णंतरिदो। अद्भोगगलपियदं परियद्विद्ण दुचिरमभेवं पंचिदियतिरिक्षेषु उववण्णो। मणुसेखु वासप्रधनाउअं वंधिय उवसमसम्मनं पिडवण्णो। तदो आवलियाए असेखे आदिभागमेनाए वा एवं गंत्ण समऊणछाविलय-मेनाए वा उवसमसमम्मन्द्रह्याए सेसाए आसाणं गंत्ण मणुभगदिपाओगामिह मदो मणुसो जादो (२)। उविर सासणभेगो। एवं पण्णासेहि अंतोम्रहुन्तेहि अन्भहियअङ्ग-वस्सेहि ऊणमद्रगोगगलपियदं सम्मन्वकरसंतरं होदि।

उत्पन्न होकर मनुष्य आयुको बांधकर अन्तर्म उपरामसभ्यक्त्वको प्राप्त होकर सम्य-मिन्ध्यात्वको गया (३)।इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ।पुनः मिष्यात्वको गया (४) और मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। इसके एक्षातका कथन सासादनसभ्यव्दिके समान ही है। इस प्रकार सत्तरह अन्तराहृतींस अधिक आठ वर्षीस क्रम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल सम्यमिन्ध्यात्वका उन्हर अन्तर होता है।

असंयतसभ्यन्दिएका नाना जीवाँकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; एक जीवकी अपेक्षा क्रम्यसं अन्तर्मुहुर्त और उक्तर्यंत देशोन अधेपुहुल्परिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल है। केवल जो विरोधना है वह कही जाती है- एक अनादिसिक्यादिए जीव तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपरामसभ्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१) और उपरामसभ्यक्त्वको कालमें छह आबलियों अद्योप रह जाने पर सालाहत गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होगया। प्रश्नात् अधेपुहुल्परिवर्तन काल परिवर्तित होकर छिदरम भवमें पंत्रिन्द्रिय तिर्येचोंसे उत्पन्न हुआ। पुनः मनुष्योमें वर्षपृथक्त्वकी आयुको बांधकर उपरामसभ्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः मनुष्योमें वर्षपृथक्त्वकी आयुको बांधकर उपरामसभ्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पीछे आवलाके असंस्थानवे मागमाच कालके, अथवा यहांते लगाकर एक समय कम छह आवली कालप्रमाण तक, उपरामसभ्यक्त्वको कालमें अवशेष रह जानेपर सासा-वन गुणस्थानको जाकर मनुष्याति योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। हसके ऊपर सासादनके समान कथन जानना चाहिए। इस मकार पन्द्रह अन्तर्मुहुर्तोसे अधिक आठ वर्षसे कम अर्धपुहुल्परिवर्तनकाल असंयनसभ्यन्द्रिको उत्कृष्ट अन्तर्मुहुर्तोसे अधिक आठ वर्षसे कम अर्थपुहुल्परिवर्तनकाल असंयनसभ्यन्द्रिको उत्कृष्ट अन्तर्म होता है।

संजदासंजदाणं णाणाजीवं पहुच्च णात्थि अतरं, दगजीवं पहुच्च जहुण्णेण अतोमुद्दुणं, उक्कस्सेण अद्भूगोग्गलपरियद्वं देवूणं । एत्य विसेसो उच्चदे— एक्को अणादियमिच्छादिद्द्वी अद्भूगोग्गलपरियद्वस्सादिसम्प उनसमसम्मचं संजमासंजमं च जुगवं पिटवण्णो (१) छानिल्यावसेसाए उनसमसम्मचद्भाए आसाणं गंतूगंतरिदो मिच्छचं गदी ।
अद्भूगोग्गलपरियद्वं परिभमिय दुचरिमे भेव पीचित्वितिरुक्खेस उप्युक्तिय उनसमसम्मचं
संजमासंजमं च जुगवं पिडिवण्णा ८) । लद्धमंतरं । वदो मिच्छचं गदो (३) आउअं
विषय (४) विस्समिय (५) कालं गदो मणुसेसु उनवण्णो । उनित्य सासणमंगो ।
एवमद्वारसमेतोसुहुक्तकसिद्वय-अद्वनस्सेहि जुणमद्वपोग्गलपरियद्वं संजदासंजदुक्कस्संतरं
होदि । तिरिक्षेसु संजमानंजममाहणादो पुच्चमंच मिच्छादिद्वी मणुसाउअं किण्ण वंचाविदो १ ण, बद्धमणुसाउमिन्छादिद्वस्स संजममाहणाभाग ।

पंचिंदियतिरिक्स-पंचिंदियतिरिक्सपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्स-जोणिणीषु मिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ३९ ॥

संयतासंयतोंका नामा जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; एक जीवकी अपेक्षा ज्ञायन्त्रे अन्तर्मुहुते और उन्कर्पसे कुछ कम अर्थपुहुल्परिवर्तनकाल अन्तर है। यहांपर जो विरोधता है उसे कहते हैं - एक अनादि मिण्यादिष्ठ जीव अर्थपुहुल्परिवर्तनके आदि समयमें उपासस्यक्त्यको और संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (१) उपासस्यम्यक्त्यके कालमें छह आविल्यां अवशेष रह जानेपर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त होता हुआ मिण्यात्ममें गया। पश्चात् अर्थपुहुल्परिवर्तनकाल परिक्रमण करके द्विज्यस्य भवमें पंचेन्द्रियतिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर उपशासस्यक्त्यको और संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ । पश्चात् सिण्यात्मको गया (३) व आयु वांचकर (४) विश्वास ले (५) प्ररक्तर मञुज्योंमें उत्पन्न हुआ। इसके उपर सासादनका वांचकर (४) विश्वास ले (५) प्ररक्तर मञुज्योंमें उत्पन्न हुआ। इसके उपर सासादनका ही कम है। इस प्रकार महारह अन्तरहुंहतींसे अधिक आठ वर्षोस कम अर्थपुहुल्परि-वर्तनकाल संयतासंयतका उन्हण्य अन्तर होता है।

र्श्वका — तिर्येखोंर्मे संयमासंयम ग्रहण करनेसे पूर्व ही उस मिण्याहिष्ट जीवकी मनज्य आयका बंध क्यों नहीं कराया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, मनुष्यायुको बांध छेनेवाले मिथ्याहि जीवके सर्वमका प्रहण नहीं होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमतिर्योमें भिष्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३९ ॥ सुगममेदं सुर्च ।

एगजीवं पहुच्च जहणोण अंतोमुहत्तं ॥ ४० ॥

कुदो ? तिण्हं पंचिदियतिरिक्खाणं तिष्णि मिच्छादिष्ठिजीवे दिष्टमग्गे सम्मचं षेद्ण सञ्ज्ञहण्णकालेण पुणो मिच्छचे गेण्हाविदे अंतोम्रहुचकालुवलंगा ।

उनकस्सेण तिण्णि पछिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ४१ ॥

तं जवा- तिणिण तिरिक्खा मणुसा वा अद्वाशीससंतक्रिम्मया तिपिलदेश्वमाउ-द्विदिवसु पंचिदियतिरिक्खतिगकुक्कुड-मक्कडादिवसु उववण्णा, वे मास गन्भे अन्छिद्ण णिक्खता, ग्रुहुतपुध्येण विसुद्धा वेदगतम्मतं पढिवण्णा अवशाणे आउअं वंधिय मिच्छकं गदा। रुद्धमंतरं। भूओ सम्मतं पडिवज्जिय कालं करिय सोधम्मीसाणदेवेसु उववण्णा। एवं वेअंतोसुहुत्वेहि सुहुतपुधत्तनभिहिय-वेमाभिहिय उज्णाणि तिण्णि पलिदोव-माणि तिण्हें भिच्छादिईणसुक्कस्थतं होदि।

सासणसम्मादिट्वि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केविवरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ४२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है ॥ ४०॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंचांके तीन मिळ्याहिए हप्रमागीं जीवोंको असंबतसम्बन्ध गुणस्थानमें हे जाकर सर्वज्ञधन्यकालसे पुनः मिळ्यात्वके प्रहण कराने पर अन्तर्महर्तकालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि तिर्यन्त्रोंका अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम-

प्रमाण है ॥ ४१ ॥

असे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियाँकी सला रखनेवाले तीन तियँच अथवा मनुष्य, तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले पंचेन्द्रिय तियँच श्रिक कुक्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न हुए व दो मास गर्ममें रहकर निकले और मुहूर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदकः सम्यक्त्वको प्राप्त हुए और आयुके अन्तमें आगामी आयुको वांचकर मिष्यात्वको प्राप्त हुए। हर्स प्रकारसे अन्तर मागत हुन। पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर और प्रदण करके सीधर्म देशान देवाँमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन दो अन्तर्भृहतौंसे और मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे कम तीन पत्योपमकाल तीनों जातिवाले तियँच मिष्यादिध्यांका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादनसम्यन्दृष्टि और सम्यन्मिण्यादृष्ट्योंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥४२॥

१ प्रतिषु 'सम्मत्तस्स ' इति पाउः ।

तं जहा- पंचिदियत्निरिक्खतिगसासणसम्मादिष्टिपवाहो केचियं पि काळं णिरंतर-मागदो । पुणो सञ्जेसु सासणेसु मिच्छचं पडिवण्णेसु रगसमयं सासणगुणविरहो होर्ण-विदियसमए उवसमसम्मादिष्टिजीवेसु सासणं पडिवण्णेसु रुद्धसेगसमयमेतरं । एवं चेव तिरिक्खतिगसम्मामिच्छादिष्टीणं पि वचर्न्यं ।

## उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४३ ॥

तं जहा- पंचिदियतिरिक्खतिगसासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिष्टिजीवेसु सम्बेसु अष्णगुणं गदेसु दोण्हं गुणहाणांणं पंचिदियतिरिक्खतिएसु उक्तस्सेण पिट्यिवमस्स असंखेज्जदिभागमेचंतरं होद्य पुणो दोण्हं गुणहाणांणं संभवे जादे रुद्धमंतरं होदि ।

एगजीवं प**डुच** जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहृतं ॥ २२ ॥

पंचिदियतिरिक्खतियसासणाणं पिलदोवमस्स असीक्षेज्जदिभागो, सम्मामिच्छा-दिद्दीणं अंतोम्बहुचभेगजीवजहण्णंतरं होदि । सेसं सुगर्म ।

जेसे- पंचेन्द्रिय तिर्यंच-त्रिक सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रवाह कितने ही काल तक निरन्तर आया। पुनः सभी सासादन जीवोंक मिथ्यात्वको प्राप्त हो जानेपर एक समयके लिए सासादन गुणस्थानका विरह होकर द्वितीय समयमें उपदामसम्यग्दिष्ट जीवोंके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक समय प्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होगया। इसी क्वार तीनों ही जातिवाले तियंच सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका भी अन्तर कहना चाहिए।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादन और सम्यग्निष्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ४३ ॥

जैंसे- तोनों ही जातिवाले पंचेन्द्रिय तियँच सासादनसम्यण्टि और सम्य-ग्मिप्यादिह सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन दोनों गुणस्थानोंका पंचेन्द्रिय तियँचित्रकमें उत्कर्षसे पत्योपमके असंस्थातवें भागमात्र अन्तर होकर पुनः दोनों गुणस्थानोंके संभव हो जानेपर उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेश्वा जघन्य अन्तर कमश्चः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्भृदृत्ते है ॥ ४४ ॥

पैचेन्द्रिय तिर्येचित्रक सासादनसम्यग्दिष्टियोंका पन्योपमके असंक्यातर्वे माग और सम्यग्निप्यादिष्टियोंका अन्तर्मुहर्तप्रमाण एक जीवका जबन्य अन्तर होता है। शेष सुगम है।

## डक्कस्सेण तिष्णि पलिदोवमाणि पुरवकोडिपुभत्तेणग्भहिः याणि ॥ ६५ ॥

एत्य ताव पंचिदियतिरिक्खसासणाणं उच्चदे । तं जहा- एक्को मणुसे णेरहजो देषो वा एगसमयावसेसाए सासणद्वाए पंचिदियतिरिक्खेसु उववण्णो । तत्य पंचा-णउदिपुच्चकोडिजन्महिरातिण्णि पलिदोवमाणि ग्रामिय अवसाणे (उवसमसम्मर्च वेच्ण) । एगसमयावसेसे आउए आसाणं गदो कार्ल करिय देवो जादो । एवं दुसमऊणसगद्विदी सासणुकस्संतरं होदि ।

सम्माभिच्छादिद्वीणमुच्चदे - एक्को मणुसो अद्वावीसधंतकिम्मओ सण्णिपीर्चि-दियितिरिक्खसम्बुच्छिमपज्जनएसु उवरण्णो छहि पज्जनीहि पज्जनपदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) सम्माभिच्छनं पहिनण्णो (४) अंतरिय पंचाणउदिपुज्यकोडीओ परिममिय तिपलिदोविमएसु उववज्जिय अवसाणे पहमसम्मनं घेन्ण सम्माभिच्छनं गदो । लद्धमंतरं (५) । सम्मनं वा भिच्छनं वा जेण गुणेण आउअं वद्धं तं पहिनक्षिय (६) देवेसु उववण्णो । छहि अंतोमुहुनेहि ऊणा सगद्विदी उक्कस्संतरं होदि । एवं पीर्च-

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकारके तिर्येचोंका अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम है।। ४५॥

इनमेंसे पहळे पंचेन्द्रिय तिर्यंच सासाइनसम्यग्दष्टिका अन्तर कहते हैं। जैसे-कोई एक मनुष्य, नारकी अधवा देव सासाइन गुणस्थानके कालमें एक समय अवदोष रह जानेपर पंचेन्द्रिय निर्यंचोंमें उत्पन्न हुजा। उनमें पंचानंच पूर्वकाटिकालसे अधिक तीन पर्योपम बिताकर अन्तमें (उपरामसम्यक्त प्रत्यंच करके) आयुक्ते एक समय अवदोष रह जाने पर सासाइन गुणस्थानको माप्त हुआ और मरण करके देव उत्पन्न हुजा। इस मकार दें। समय कम अपनी स्थिति सासाइन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

भव तिर्यंविषक सम्यग्निय्यादृष्टियोंका अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृति-योंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक मृत्रुयः, संबी पंवेतित्रय तिर्यंव सम्पूर्वंक्षम पर्यारकोंमें उत्तख हुआ और छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्यान्त हो (१) विश्वास ते (१ विश्वास हो (१) सम्य-सिम्य्यात्वको प्राप्त हुआ (४) तथा अम्बरको प्राप्त होकर पंवानवे पूर्वकोटि कालप्रमाण उन्हीं तिर्यंवोंमें परिश्रमण करके तीन पर्यापमकी आयुवाले तिर्यंवोंमें उत्तख होकर और अन्तमें प्रथम सम्यपन्यको प्रष्टण करके सम्यग्निय्यात्वको गया। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (५)। पीछ जिस गुणस्थानके आयु वांघी थी उसी सम्यपन्य अथवा निय्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होकर (६) देवोंमें उत्तब हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्युहर्तोंस कम अपनी स्थिति ही इस गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार पंचेत्रिय तिर्यंव पूर्वाराव्यान दियसिरिक्खपञ्जराणं। णविर सत्ततालीसपुष्टकोडीओ तिण्णि पलिदोवसाणि च पुरुष्ट्रप्तासमयछं अंतोग्रहु चिह य ऊणाणि उक्तस्तरं होदि। एवं जोणिणीसु विं। णविर झम्मापिच्छादिद्विउक्कस्तिम्ह अत्थि विसेसो। उच्चदे- एक्को णेरहु देके सा संप्रुसो वा
अड्डावीससंतकित्माओ पीचिदियतिरिक्खजोणिणिकुक्कुड-मक्कडेसु उववण्णो वे मासे गब्के अच्छिय णिक्खंता ग्रहु चपुप्रचेण विसुद्धो सम्मामिच्छत्तं पडिवण्णो। पण्णास्स पूष्ट्रकोडीओ परिमित्तय कुरवेसु उववण्णो। सम्मचेण वा मिच्छत्तेण वा अच्छितः अवसीणे
सम्मामिच्छत्तं गदो। लद्धमंतरं। जेण गुणेण आउअं वद्धं, तेणेव गुणेण सदो विशे तादो। दोहि अंतोग्रहु चेति ग्रहु सुत्वपुत्रचाहिय-वेमासिह य ऊणाणि पुच्ककोडिपुत्रक्तिस्तर्याह्यतिण्णि पलिदोवमाणि उक्तस्तर्याह्य देवि। सम्बुच्छिमेसुप्याह्य सम्मामिच्छत्तं कृष्णः
पिडेवउजाविदो ? ण, तत्य इत्यिवदाभावा। सम्बुच्छिमेसु इत्यि-पुरिसवेदा किम्महं ण
होति ? सहावदो चेय।

असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, **माणाजीवं** पहुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ४६ ॥

उन्छट अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि सैंतालीस पूर्वकोटियां और पूर्विक हो समय और छह अन्तर्मुहुर्तीस कम तीन पत्योपमकाल इनका उन्क्रष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार योनिमतियां का भी अन्तर जानना चाहिए। केवल उनके सम्यमिष्ण्यादि-सम्बन्धी उन्छट अन्तरमें विशेषता है, उसे कहते हैं—मोहकमंडी अहार्दित प्रकृतियां सत्ता रखनेवाला एक नारकी, देव अथवा मतुष्य, पंचेत्रिय तिर्यंच योनिमती कुन्कट, मकंट आदिमें उत्पन्न हुआ, दो मास गर्मेमें रहकर निकला व सुन्नतंष्ट्रपक्त्यसे खिहुक्त-होकर सम्यग्निम्प्यात्यको प्राप्त हुआ। (पक्षात् विश्यात्यमें जाकर) पन्त्रह पूर्वकीटि-कालप्रमाण परिक्रमण करके देवजुरु, उत्तरकुरु, इन देरे योगभूमियोमें उत्पन्न हुमा। वहाँ सम्यक्त्य अथवा मिथ्यात्यके साथ रहकर आयुक्ते अन्तमें सम्यग्निम्पात्यक्तो प्राप्त हुमा। इस प्रकार अन्तर पान्त होगया। पक्षात् जिस गुणस्थानसे आयुक्ते वांधा था उन्हीं गुणस्थानसे मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तर्सुहर्त और सुद्वर्तपृथक्त्यसे किंक हो मासोंसे होन पूर्वकीटिगुयक्त्यसे अधिक तीन पत्योपसकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है।

र्यका--सम्मूर्ध्छम तिर्यचोमें उत्पन्न कराकर पुनः सम्यग्मिश्यात्वको क्यों नहीं

शास कराया ?

समाधान—नर्हा, क्योंकि, सम्मूर्विछम जीवोंमें स्वीवेदका अभाव है। श्रृंका—सम्मूर्विछम जीवोंमें स्वीवेद और पुरुषवेद क्यों नहीं होते हैं?

समाधान - स्वभावसे ही नहीं होते हैं।

उक्त तीनों असंपतसम्यादिष्ट निर्यवोका अन्तर कितने काल होता है ? नामा जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ४६ ॥

**१** प्रतिप्र ' ७ ' इति पाठा नास्ति ।

कुदो ? अमंजदसम्मादिद्विविग्हिदपंचिदियतिविक्सतिगस्स सव्बद्धमणुवरुंमा । एगजीवं पद्धच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ४७ ॥

क्कदो १ पींचिदियतिरिक्खतियअसंजदमम्मादिद्वीणं दिद्वमग्गाणं अण्णगुणं पिड-बज्जिय अइदहरकालेण पुणरागयाणमतोमुहृत्तंतरुवलंगा ।

उक्कस्सेण तिष्णि पिलदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भिहयाणि ॥ ४८ ॥

पंचिद्रयतिरिक्खअसंजदमम्मादिद्वीणं ताव उबदे— एको मणुसो अद्वावीससंत-कम्मिओ सण्णिपंचिद्रयतिरिक्खमम्ब्रुव्छिमपञ्जनएमु उववण्णा छहि पञ्जनंहि पञ्जन-यदो (१) विस्तंतो (२) विमुद्धो (३) वेदगमम्मत्तं पडिवण्णा (४) संकलिद्वो मिच्छत्तं गंतृणंतरिय पंचाणउदिपुट्वकोडीओ गमृत्ण तिपल्दिरोबमाउड्डिदिग्नुववण्णा योवावसेसे जीविए उवसमसम्मत्तं पडिवण्णा। लद्धमंतरं (५)। तदा उवसमसम्मतद्वाए छ आवल्पियोओ अन्थि नि आसाणं गंतृण देवा जादा। पंचिह अतोमुह्नेहि उज्णाणि पंचाणउदिपुट्वकोडिअव्सहियतिणिण पल्टियेवमाणि पंचिद्दयतिरिक्सअमंजदसम्मादिद्वीणं

क्योंकि, असंयत्तसम्यग्टिष्ट जीवोंसे विरक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यचिक किसी मी कालमें नहीं पाये जाते हैं।

उक्त तीनों अमंयतसम्यग्रहष्टि तिर्थचोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्सहर्त है ॥ ४७॥

क्योंकि. देखा है मार्गको जिल्होंने ऐने तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंच असंयतसम्बन्हिए जीवोंके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अत्यन्य कालेन पुनः उसी गुण-स्थानमें आनेपर अन्तर्महर्त कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों असंयतमम्पग्टिए तिर्पचोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्क्रप्ट अंतर पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे अधिक तीन पन्योपमकाल है ॥ ४८ ॥

पहले पंचेन्द्रिय निर्यंच असंयनसम्यार[१२]का अन्तर कहने हैं- मोहकर्मकी अद्वार्द्ध महत्वियांकी सत्तावाना एक मनुष्य, संवीर्षयंन्द्रियतियंच सम्मृिंग्ट्स पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ व छहाँ पर्यान्तियों पर्यान्ति हों (१) विश्वास लें (२) विश्वस हां (१) वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हों (१) वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हों कर एका- अवेत प्रवेच के सम्यक्त्वको प्राप्त हों कर एका- अवे पूर्वकोटियां विताकर तीन पत्योपमकी आयुध्यितवाले उत्तम भोगभूमियां तियंचों से उत्तम अवेत प्रवेच के अवेत अवेत प्रवेच के स्वयं अवेत के अवेत अवेत प्रवेच के स्वयं अवेत के अवेत के स्वयं प्रवेच के स्वयं प्रवेच के स्वयं प्रवेच प्रवेच प्रवेच प्रवेच प्रवेच प्रवेच प्रवेच प्रवेच के स्वयं प्रवेच प्र

उकस्संतरं होदि ।

पंचिदियतिरिक्खपज्जनएसु एवं चेव। णवरि सत्तेतालीसपुष्यकोडीओ अहियाओ ति भाणिदृवं। पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेव। णवरि कोच्छि विसेसो अरिथ, तं परुवेमो। तं जहा- एक्को अट्टाबीससंतकिम्मओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उववण्णो। देतिहै मासेहि गञ्मादो णिक्खमिय सुदूत्तपुष्ठचेण वेदगसम्मचं पडिवण्णो (१) संकिल्डिहो मिच्छचं गंतुणंतिरिय पण्णारम पुउनकोडीओ भामिय तिपिलिदोबमाउद्विदिएसु उपपण्णो। अवसाणे उवसमसम्मचं गदो। लद्धमंतरं (२)। छावल्यियावसेसाए उवसमसम्मचद्धाए आताणं गदो मदो देवे जादो । दोहि अतेसिक्डुहेचिह सुहुत्तपुष्ठचन्भिद्ध-वेमासेहि य जला सगद्विदी असंवदसम्मादिद्वीणमुक्कम्मनर होदि।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४९ ॥

इदो ! संजदासंजदिगिहिदपींचिदियातिरिक्सतिगस्म सव्यदाणुवलंगा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ५० ॥

असंयतसम्यग्दिपयोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्यानकोमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विदोपना यह है कि हनके सेतालीस पूर्वकीटियां ही अधिक होती है, ऐसा कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल जो थोड़ी विदोपना है उसे कहते हैं। यह इस प्रकार है — मोहकमंकी अनुहंस्य प्रकृतियोकों सत्तावाल एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोमें उत्पन्न हुआ। है मासके प्रधात गर्भेसे निकल्क समुद्धत्रपृथक्तमें वेदकत्रपत्रच्यकों प्राप्त हुआ। है। य संतिष्ट हो मिथ्यात्वमें जाकर अन्तरको मास हो प्रप्तुह पूर्वकोटिकाल परिक्रमण करके तीन पत्योपमकी आयुश्चितिवाले भोगभूमियोमें उत्पन्न हुआ। वहां आयुक्त अन्तमें उपदामसथ्यक्त्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। वहां आयुक्त अन्तमें उपदामसथ्यक्त काल अवशेष रह जाने पर सासा-इआ (१)। पुतः उपदामसथ्यक्त्यके कालमें छह आविल्यां अवशेष रह जाने पर सासा-इन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और सरकर देव होगया। इस प्रकार दो अन्तर्मुह्वतोंस और मुद्धत्रपुष्टक्तसे अधिक दो मासोंसे कम अपनी स्थित असंयतसस्यन्दिष्ट योनिमती वियंचोका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

तीनों प्रकारके संयतासंयत तिर्युचोंका अन्तर क्षितने काल होता है ? नाना

जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ४९ ॥

क्योंकि, संयतासंयतोसे रहित तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंच जीवॉका किसी भी कालमें अभाव नहीं हैं।

उन्हीं तीनों प्रकारके तिर्थंच संयतासंयत जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर एक अन्तर्भुहुते है ॥ ५० ॥ **डुदो १ पींचिदियतिरिक्स्या**तगसंजदासंजदस्स दिड्डमम्गुस्स अष्णगुणं गं**त्ण अइट-इरकालेण पुणरागदस्स अताहुडुत्तं**तरुवलंगा ।

## उक्करसंण पुन्वकोडिपुधत्तं ॥ ५१ ॥

तस्य ताव पंचिदियतिरिक्खसंजदासंजदाणं उच्चदे । तं जहा- एको अद्वावीस-एंतकस्मित्रो सिण्पपंचिदियतिरिक्खसमुन्दिमपञ्जचएसु उववण्णो छिह पज्जचिहि पज्जचयदो (१) विस्तती (२) विसुद्धी (३) वेदगासम्मचं संजमासंजमं च जुगवं पिट-बण्धो (४) सिक्तिछद्दो सिन्छचं गंतुणंतिरय छण्णउदिपुट्वकोडीओ पिनसिय अपस्छिमाए पुचकोडीए मिच्छचंण सम्मचेण वा सोहम्मादिसु आउन्नं वंधिय अंतोसुहुचावसेसे जीविए संजमासंजस्ने पिडचण्णो (५) कालं करिय देवो जादो । पंचिह अंतोसुहुचेहि जगाओ कृष्णउदिपुचकोडीओ उक्कसंतरं जादं।

पंचिदियतिरिक्खपज्जनएसु एवं चेव । णविः अहेताली मपुण्यकोडीओ जि भाणिदर्ष्यं । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेव । णविः कोह विमेमी अन्यि तं भणिस्सामे । तं जहा- एक्को अड्डाबीससेतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्छजोणिणीसु उप्पणी

क्योंकि, देखा है मार्गको जिन्होंने, ऐसे तीनों प्रकारके पेनेन्द्रय निर्यंच संयता-श्रंवको अन्य गुणस्थानको जाकर अतिम्बल्पकालसे पुनः उसः। गुणस्थानमें आने पर अन्तर्भुतिप्रमाण काल पाया जाता है।

उन्हीं सीनों प्रकारके नियाँच संयतासंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-

इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच संयतासंयतांका अन्तर कहते हैं। जैसे-मोह-कर्मेको अद्वर्षेच महतियांकी सत्तावाटा एक जीव संबंधी पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्मृच्छिम प्यांत्रकोंमें उत्पन्न हुआ, व छहां पर्यांत्रियांसे पर्यात हो (१) विश्वास छ (२) विश्वस हो (३) वेवकस्त्रयन्त्व और स्वयासंयमको एक सत्य प्राप्त हुजा (४) तथा संक्षिष्ट हो क्रिण्यात्वको आकर और अन्तरको प्राप्त हो छथाक्ष्य पूर्वकोश्टिमाण परिक्रमण कर अन्तित पूर्वकोश्चिम पर्याप्त अथवा सम्यक्त्यक साथ सीधमादि कर्योंको आयुको बांधकर ह जीवनके अन्तर्गद्वेत अवशेष रह जाने पर संयतासंयमको प्राप्त हुआ (५) और मरण कर देव हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्गद्वेतांस होन छथाक्षय पूर्वकोश्चियां पंचेन्द्रिय तिर्यंच संयतास्त्रयतांका उन्क्रप्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि इ**बके अह**ताळीस पूर्वकोटिप्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय निर्यंच योति-मिलवोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल कुछ विशेषता है उसे कहने हैं। जैसे-मोइकमैकी अद्वार्देस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योतिमतियोंमें वे क्रांसे गन्मे अन्छिय िक्सलेते । युदुचपुधचेण विस्तृद्धों वेदक्सम्पर्ध संज्ञमारंजमं च जुगांव पढिवण्णों (१)। संक्षिलिट्टो मिच्छलं गंत्गंतिय सोलसपुष्वकोडीको परिममिय देवाउमं बंधिय अंतोसुदुचावसेसे जीविए संज्ञमारंजमं बढिकम्मो (२)। लद्भमंतरं। मदो देवो जादो । वेदि अतिसुदुचेहि सुदुचपुधचन्मिद्दय-वेमासेहि य ज्ञमाओ सालहपुच्य-कोडीओ उक्कस्मेतरं होदि।

पंचिदियितिरिक्खअपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाषाजीवं पड्डच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ५२ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पद्धस्य जहण्गेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ५३ ॥

कुदो १ पेचिदियतिरिक्खअपन्जनयस्स अण्णेसु अपन्जनस्सु खुदाभवग्गहणाउ-द्विदीएसु उवक्जिय पडिणियस्तिय आगदस्स खुदाभवग्गहणमेन्तरुवन्छमा ।

उक्कस्तेण अफंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ५४ ॥ इदो १ पॅचिदियतिरिक्खअपजनयस्स अणप्पिदजीवेस उप्पत्जिय आवलियाए

उत्पन्न हुआ व दो मास गर्भमें रहकर निकला, मुह्तंपृथक्तस्वसे विशुक्ष होकर, बेदकसम्ब-क्त्वको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः संक्षिष्ट हो मिण्यात्वकी जाकर, अन्तरको प्राप्त हो, सीलह पूर्वकोटिप्रमाण परिभ्रमण कर और देवानु बांधकर जीयनके अन्तर्गृहतंप्रमाण अवशेष रहनेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। प्रश्नात् प्ररक्तर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तर्गृहतों और मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो माससे हीन सोलह पूर्वकीटियां पंचेत्रिय तिर्मेव योनिमतियांका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेत्द्रिय तिर्यंच रुण्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नामा जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच रुब्ध्यपर्यासकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभव-ब्रहणप्रमांगों है।। ५२।।

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच तरुपपर्याप्तकका श्रुद्रसवमहणप्रमाण आयुस्थितिबाले अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर और लीटकर आये हुए जीवका श्रुद्धसक्यहण-प्रसाम अन्तर पाया जाता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ज्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अनन्त-कालप्रमाण असंख्यात पुद्रलगरिवर्तन है ॥ ५४ ॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्यपर्याप्तकके अविवक्षित जीवोंमें उत्पन्न होकर आव-

असंखेज्जदिभागमेत्त्रपोग्गलपरियङ्काणि परियङ्किय पिङ्क्षियात्त्रिय आगंतृण पंचिदिय-तिरिक्खापज्जत्तेसु उप्पष्णस्स सुतुत्तंतस्त्रलंभा ।

### एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ५५ ॥

जीवहुाणम्हि सम्माणिवेसेसिदगुणहाणाणं जहण्णुककस्तंतरं वचव्यं । अदीरसुचे पुणो सम्माणाए उत्तर्मतरं । तदो णेदं घडीदे चि आसंक्रिय गंथकत्तारो परिहारं भणिदि-एवमेदं गर्दि पहुच्च उत्ते सिस्समहविष्फारणहें । तदो ण दोमो चि ।

गुणं पहुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५६ ॥

एदस्सत्था- गुणं पड्डच अंतरे भण्णमाणे उभयदो जहण्णुककस्पेहितो णाणेग-जीवेडि वा अंतरं णत्थि, गुणंतरगहणाभावा पवाहवोच्छेदाभावाच्च ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत-मणुसिणीसु मिच्छादिङ्गीणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णात्थि अंतरं, णिरं-तरं ॥ ५७ ॥

स्त्रीक असंस्थातर्थे भागमात्र पुरुष्ठपरिवर्तन परिश्रमण करके पुनः लौटकर पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्बद्धपर्याप्तकोमें उत्पन्न हुए जीवका सुत्रोक उत्स्रष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा गया है ॥ ५५ ॥

यहां जीयस्थानसंडमें मार्गणाविशेषित गुणस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए । किन्तु, गत सूत्रमें तो मार्गणाकी अपेक्षा अन्तर कहा है और इसिटए यह वहां घटित नहीं होता है। पेसी आरांका करके प्रेयकर्ता उत्तका परिहार करते हुए कहते हैं कि यहां यह अन्तर अपना गतिकी अपेक्षा शिष्योंकी बुद्धि यिस्कुरित करनेके टिट किया है, अनः उसमें कोई दोष नहीं है।

गुणस्थानकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों प्रकारोमे अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ५६।।

इसका अर्थ-गुणस्थानकी अपेक्षा अन्तर कहने पर जयन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों ही प्रकारोंसे, अथवा नाना जीव और एक जीव इन दोनों अपेक्षाओंसे, अन्तर नहीं है; क्योंकि, उनके मिथ्यादिष्ट गुणस्थानके सिवाय अन्य गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है, तथा उनके प्रवाहका कभी उच्छेद भी नहीं होता है।

मनुष्यगितमें मनुष्य, मनुष्यपर्यापक और मनुष्यनियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।।५७।।

१ मनुष्यगती मनुष्याणां मिष्यादृष्टेस्तिर्यन्वत् । स. सि. १, ८.

सुगममेदं सुत्तं। •

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृतं ॥ ५८ ॥

कुदो ? तिविहमणुसमिच्छादिद्विस्स दिट्टमम्मस्स गुणंतरं पडिवार्ज्जय अह्दहर-कालेण पडिणियत्तिय आगदस्स सच्वजहणातीग्रहुतृतंतरुवलंगा ।

## उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ५९॥

ताव मणुसमिच्छादिद्वींणं उच्चदे । तं जधा- एक्को तिरिक्खो मणुस्सा वा अद्वावीससंतकभ्मिजो तिपल्दिदामिएसु मणुसेसु उववण्णो । णव मासे गब्भे अन्छिदो । उत्ताणसंज्जाए अंगुलिआहारेण सत्त, रंगता सत्त, अधिरगमणेण सत्त, थिरगमणेण सत्त, कलासु सत्त, गुणेसु सत्त, अण्णे वि सत्त दिवसे गमिय विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पढिवण्णो। तिर्णिण पलिदोवमाणि गमेद्ण भिच्छनं गदा। लद्धमंतरं (१)। सम्मतं पढिवण्णो। मदो देवो जादा । एगूणवण्णदिवसब्भविद्याणविद्द मासिह वेअंतोसुहृत्वहि य ऊणाणि तिर्णिण पलिदोवमाणि मिच्छनुक्षसंतरं जादं। एवं मणुसपज्जत्व-मणुसिणीसु वज्चनं, भेदाभावा।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्न है ।। ५८ ।।

क्योंकि, इष्टमागी तीनों ही प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टिके किसी अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अति स्वल्पकालसे लोटकर आजाने पर सर्व जघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य भिध्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ५९॥

उनमेंसे पहले मनुष्य सामान्य मिथ्याइष्टिका अन्तर कहते हैं। वह इस मकार है—
मोहकर्मकी अद्वाइंत प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक नियंच अथवा मनुष्य जीव तीत
पत्यापमकी स्थितिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। नो मास गर्भमें, रहकर निकला। फिर
उत्तानराथ्यासे अंगुष्ठको चूसते हुए सात, रंगते हुए सात, अस्थिर गमनेसे सात, हिपर
गमनसे सात, कलाओंमें सात, गुणोंम सान, नया और भी सात दिन विताकर विश्वह हो
येदकसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पश्चान् तीन पत्योपम विताकर मिथ्यात्यको प्राप्त हुआ। इस
प्रकार अन्तर प्राप्त होगया (१)। पीछे सम्यक्तको प्राप्त होकर (२) मरा और देव
होगया। इस प्रकार उनंचास दिनोंसे अधिक नी मास और दो अन्तर्गुंहुताँसे कम तीन
पत्योपम सामान्य मनुष्यके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे मनुष्य
पर्यात और मनुष्यनियोंमें अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि; इनसे उनमें कोई भेद नहीं है।

सासणसम्मादिद्विसम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं : केविषरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमर्यं ॥ ६० ॥

इदो १ तिविद्दमणुर्तेसु द्विद्तासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्विगुणपरिणदजीवेसु अष्णगुणं गदेसु गुणंतरस्त जहण्णेण एगसमयदंसणादो ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥

**कुदो** ? सासणसम्मादिष्टि-सम्माभिच्छादिष्टिगुणद्वाणिहि विणा तिविहमणुस्साणी परिदेशिमस्स असर्वेजज्जदिसागभेत्तकालमवद्वाणदंसणादो ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिटदोवमस्स असंखेज्जिदशागो, अंतौसुहुर्तं ॥ ६२ ॥

सस्सणस्य जहणीतरं पलिदीवमस्स असंखेजजदिभागो। कुदो ? एतिएण कालेण विषा पढमसम्मनगाहणपाओग्गाए सम्मन-सम्मामिच्छनहिदीए सागरोवमपुधनादो हेड्डिमाए उप्पत्तीए अभावा। सम्माभिच्छादिद्विस्स अंतीष्ठपुत्तं जहणीतरं, अष्णगुणं

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य सासादनसम्पग्दाष्ट और सम्प्रिमध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ६०॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके अनुष्योंमें स्थित सासादनसम्यादिए और सम्य-मिक्यादिष्ट गुणस्थानसे परिणत सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन गुण-स्थानोंका अन्तर जञन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ६१ ॥ क्योंकि, सासादनसम्यग्हिए और सम्यग्मिष्यादृष्टि गुणस्थानके विना तीनों ही प्रकारके मनुष्योंके पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है ।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पुरुषोपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ६२ ॥

सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर पत्योपमका असंस्थातवां भाग है, क्योंकि, इतने काळके विना प्रथमसम्यक्त्यके प्रहण करने योग्य सागरापमध्यक्त्यसे नीचे होनेवाली सम्यक्त्यप्रहति तथा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका अभाव है।सम्यग्मिथ्यादष्टिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहते होता है, क्योंकि, उसका अन्य गुणस्थानको

१ तासादनसम्बन्धष्टिसम्बन्धियायादृष्टभोर्नानाजीवापेश्वया सामान्यवत् । स सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जधन्येन पस्योपमार्तस्थ्येयभागोऽन्तर्मृहर्तश्च । स सि. १, ८.

गंत्ण अंतामुहुत्तेण पुणराममुवर्लमा ।

#### उक्कस्सेण तिष्णि पश्चिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणग्मिदयाणि' ॥ ६३ ॥

मणुससासणसम्मादिष्ट्रीणं ताव उच्चदे- एकको तिरिक्खा देवो णेरहुओ वा सासणद्वाए एगो। समञ्जो अत्थि चि मणुसो जादो। विदियसमए मिच्छनं गंतूण अंतरिय सचेतालीसपुच्चकोडिअब्मिह्यतिण्णि पलिदोनमाणि भिमय पच्छा उनसमसम्मर्च गदो। तिम्ह एगो समञ्जो अत्थि चि सासणं गंतूण मदो देवो जादो। दुसमऊणा मणुसुक्कस्स-द्विदीं सासणकस्मंतरं जादं।

सम्माभिच्छादिष्टिस्स उच्चदे - एक्को अद्दावीससंतकस्मिओ अण्णगदीदो आगदो मणुसेसु उववण्णो । गडभादिअद्ववस्सेसु गदेसु विसुद्धो सम्माभिच्छनं पडिवण्णो (१)। भिच्छनं गदो सत्तेतालीसपुच्यकोडीओ गमेदृण तिपलिदोवमिएसु मणुसेसु उववण्णो आउअं विधिय अवसाणे सम्माभिच्छनं गदो । लद्धमंतरं (२)। तदो भिच्छन्तसम्मनाणं जेण आउअं वर्द्ध तं गुणं गंतृण मदो देवो जादो (३)। एवं तीहि अंतोसुहुनेहि अद्ववस्सेहि जाकर अन्तर्गद्धतंसे पुनः आगमन पाया जाता है।

उक्त मनुष्योंका उरकृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षप्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम-काल है ॥ ६३ ॥

पहले मनुष्य सासादनसम्यरदृष्टियाँका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक तिर्येख, देव अथवा नारकी जीव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रहने पर मनुष्य हुआ। ब्रितीय समयमें मिण्यात्यको जाकर और अन्तरको मान्त होकर सैतालीस पूर्व- काटियाँस अधिक तीन पत्योपमकाल परिभ्रमणकर पीछे उपशाससम्यक्त्यको मात हुआ। उस उपशाससम्यक्त्यके कालमें एक समय अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार दो समय कम मनुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति सासादन गुणस्थानको उत्कृष्ट स्थिति सासादन गुणस्थानको उत्कृष्ट स्थिति सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होगया।

अब सनुष्यसम्प्रिमच्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मको अद्वृह्यस्त्र प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्मको आहि लेकर आठ वर्षोंके व्यतीत होने पर विगुद्ध हो सम्यम्प्रिय्यात्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिच्यात्वको प्राप्त हुआ सैतालीस पूर्वकोटियां विताकर, तीन पच्योपमकी स्थितिचाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आयुको बांधकर अन्तर्में सम्यम्प्रिय्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारले अन्तर रूप्त हुआ और आयुको बांधकर अन्तर्में सम्यम्प्याय्वेको प्राप्त हुआ। इस प्रकारले अन्तर रूप्त हुआ (२)। तत्यक्षात् और सम्यम्स्वमेंसे जिसके द्वारा आयु बांधी थी, उसी गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया (२)। इस प्रकार तीन

र उत्कर्षेण त्रीणि पच्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्त्वैरम्यधिकानि । स. सि. १, ८.

२ प्रतियु ' दुसमऊषाणमणुकस्सद्विदी ' इति पाठः ।

य ऊणा सगड्डिदी सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं।

ष्यं मणुसपञ्जन-मणुसिणीणं पि । णवरि मणुमपञ्जनेसु तेवीस पुल्वकोडीओ, मणुसिणीसु सत्त पुल्वकोडीओ तिस् पलिदोवमेसु अहियाओ त्ति वत्तन्त्रं ।

असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ६४ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच जहणोण अंतोग्रहत्तं ॥ ६५ ॥

कुदो ? तिविहमणुसेमु द्विदशसंजदमम्मादिद्विस्स अण्णगुणं गंतूणंतरिय पिडणिय-चिय अतीम्रहत्तेण आगमणुवलंभा ।

उक्कस्सेण तिर्णण पलिदोवमाणि पुन्यकोडिपुधत्तेणन्भिहयाणि । ॥ ६६ ॥

मणुसअसंजदसम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे- एक्को अद्वावीमसंतकस्मिश्री अण्णगदीदो . . . अन्तर्महर्त और आह वर्षोसं कम अपनी स्थित सम्यग्मिण्यात्वका उन्कट अन्तर है ।

ह्सी प्रकार मनुष्यपर्यात और मनुष्यांनयोका भी अन्तर जानना चाहिए। विदेश बात यह है कि मनुष्यपर्याप्तकोंमें तेवीस पूर्वकोटियां और तीन पत्यापमका अन्तर कहना चाहिए। और मनुष्यनियोंमें सात पूर्वकोटियां तीन पत्यापमोंने अधिक कहना चाहिए।

असंयतमम्पण्टिष्ट सनुप्यत्रिकका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ६४॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा मनुष्यत्रिकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ ६५ ॥

क्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित असंयतसम्बन्धिका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो और छौटकर अन्तर्मक्वतिसं आगमन पाया जाना है।

असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्यत्रिकका उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्पोपम है ॥ ६६ ॥

इनमेंसे पहले मनुष्य असंयतसम्यग्दिशका उत्क्रप्ट अन्तर कहते हैं- अट्राईस मोह-

१ असयतसम्यन्द्रष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स सि १, ८.

२ पुक्जीवापेक्षया जधन्येनान्तर्मुहूर्तः । स सि. १, ८.

३ जत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटापृथक्तवरम्यधिकानि । स. सि. १, ८,

आगरो मणुसेसु उवबण्णो। गन्भादिअहबस्सेसु गदेसु विसुद्धो वेदमसम्मन्तं पिडवण्णो (१)।
मिच्छन्तं गंतुर्णतिस्य सन्तेनालीसपुन्वकोडीओ गमेदृण तिपलिदोवमिएसु उवबण्णो। तदो
बद्धाउओ संतो उवसमसम्मन्तं पिडवण्णो (२)। उवसमसम्मन्तदाए छ आवलियावसेसाए
सासणं गंत्र्ण मदो देवो जादो। अहुबस्सेहि वेहि अंतोमुहुनेहि ऊणा सगद्विदी असंजदसम्मादिहीणं उक्कस्संतरं होदि। एवं मणुमपज्जन्त-मणुसिणीणं पि। णवरि तेवीस-सन्तपुन्वकोडीओ तिपलिदोवसेसु अहियाओ नि वनन्वं।

संजदासंजदपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि. णाणाजीवं पडच णात्थि अंतरं. णिरंतरं ॥ ६७ ॥

सुगगमेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ६८ ॥

कुदो ? तिविहसणुसेसु हिद्दिनगुणद्वाणजीवस्स अण्णगुणं भतूणंतरिय पुणो अती-स्रहत्तेण पोराणगुणस्तारामुबळंसा ।

प्रकृतियों की सत्तावाला कोई एक जीव अन्यगतिसे आया और मनुर्योमें उत्पन्न हुआ।
पुनः गर्भको आदि लेकर आठ वर्षके वीतनेपर विद्युद्ध हो वेदकसम्यक्तवको प्राप्त
हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो सिंतालीस पूर्वकोदियां विताकर
तीन पत्योपमवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। तत्यक्षात् आयुक्ते बंधला हुआ उपद्यससम्यत्वको प्राप्त हुआ (२)। उपदाससम्यत्वको प्राप्त हुआ (२)। उपदाससम्यसालावन गुणस्थानको जाकर मरा और देव हुआ। हुस प्रकार आठ वर्ष और दो अन्तमृह्योंने कम अपनी स्थित अमंयतसम्य-दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर है।

स्भी प्रकार मजुष्यपर्यान और मजुष्यनियोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि मजुष्यपर्यान अनंदरतसम्बग्दियोंका अन्तर तेहेंस पूर्वकेटियां तीन पर्यापममें अधिक तथा मजुष्यनियोंमे सात पूर्वकेटियां तीन पर्यापममें अधिक होती हैं, ऐसा कहना चाहिए।

संयतामंयतोंसे लेकर अप्रमनमंयतों तकके मनुष्यत्रिकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ ६८ ॥

क्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित संयतासंयतादि तीन गुणस्थानवर्ती जीवका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर और पुनः लौटकर अन्तर्भुद्वर्त हारा पुराने गुणस्थानका होना पाया जाता है।

१ संयतासयतप्रमत्ताप्रमतानां नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स सि. १, ८.

# ् उक्कस्सेण पुन्वकोडिपुधर्त्तं ॥ ६९ ॥

मणुससंजदासंजदाणं ताव उचदे- एक्को अड्डावीससंतकिम्मओ अण्णगदीदो आगंत्ण मणुसेसु उववण्णो । अड्डविस्सओ जादो वेदगसम्मनं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो (१)। मिच्छतं गंतृगंतिस्य अड्डतिलासपुज्यकोडीओ पिरमिमय अवसाणे देवाउअं वंधिय संजमासंजमं पिडवण्णो । लर्डमंतरं (२)। मदो देवो जादो । एवं अड्डवस्सेह वे-अंतोसुहुन्हित य जणाओ अड्डतिलासपुज्यकोडीओ संजदासंजदुकस्संतरे होदि।

पमत्तस्स उक्कस्संतरं उबदे- एको अद्वावीससंतकिस्मओ अण्णनदीदो आगंत्ण् मणुसेसु उक्वण्णे। गन्भादिअद्वरस्मेहि वेदगमस्मतं संजमं च पिडवण्णो अप्पमत्तो (१) पमत्तो होद्ण (२) मिच्छतं गंतुर्णतिस्य अद्वेतालीमपुष्यकोडीओ परिभमिय अपिछ्माए पुन्यकोडीए बद्धाउओ संतो अप्पमत्ता होद्य पमत्ता जादो। लद्दमंतरं (३)। मदो देवो आदो। तिण्णिअतोस्रहुत्तक्महियअद्वरसेष्ण्यअद्वेदालीसपुष्यकोडीओपमनुक्कस्संतरं होदि।

उक्त तीनों गुणस्थानवाले मनुष्यित्रकोंका उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथ<del>वस्</del>त्र है।। ६९।।

इनमेंसे पहले मनुष्य संयनासंयतका उन्हण्ड अन्तर कहते हैं - मोहकर्मकी अट्टाईस मक्कतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगतिस आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हो साद वर्षका हुआ। और वेदकसम्यक्त तथा संयमास्यमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः सिष्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ हुआ । इस अद्याप्त के आयुक्ते अन्तर्म वेदायुको बांधकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आत्र के अन्तर कर्मा हुआ। हुमः प्रकार और दे। अन्तर्महुतांसे क्रम अकृतालीस पूर्वकोटियां संयतासंयतका उन्हण्ड अन्तर होता है

अब प्रमाससंयतका उन्हण्ड अन्तर कहते हैं- मोहकमंकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगतिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः गर्भको आदि लेकर आठ वर्षसे वेदकसम्यभ्य और संयमको प्राप्त हुआ। पश्चात् वह अप्रमाससंयत (१) प्रमाससंयत होकर (२) मिष्यात्वमें जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर, अबतालीस पूर्वकोटियां एरिअमण कर अन्तिम पूर्वकोटियें वदानुष्क होता हुआ अप्रमाससंयत होकर पुनः प्रमाससंयत हुआ। इस प्रकारसं अन्तर लच्च होता हुआ अप्रमाससंयत होकर हुना । इस प्रकार तीन अन्यसंय अपित आधिक आठ वर्षसे कम अब्तालीस पूर्वकोटियां प्रमाससंयत होता है।

इ. उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्खानि । स. सि १,८.

अप्पमत्तस्त उक्कस्संतरं उच्चेद् एक्को अद्वानीससंतक्किम्मओ अष्णानदीदो आगंत्ण मणुसेसु उप्पन्जिय गन्भादिअद्वनिस्तओ जादो। सम्मत्तं अप्पमत्तगुणं च जुनावं पिडवण्णो (१)। पमत्ते। होद्गंतिरिदो अद्वेतालीसपुन्यकोडीओ परिभिष्य अपिड्यमाए पुन्यकोडीए बद्धदेवाउओ संतो अप्पमत्तो जादो। लद्धमंतरं (२)। तदो पमत्तो होद्ण् (३) मदो देवो जादो। तिहि अतोष्ठकुत्तेहि अन्मिह्यअद्वनस्तिहि ज्ज्णाओ अद्वेदालीस-पुन्यकोडीओ उक्कससंतरं। पञ्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव। णविर पञ्जतेसु चउवीस-पुन्यकोडीओ मणुसिणीसु अद्वपुन्यकोडीओ मणुसिणीसु अद्वपुन्यकोडीओ ति वत्तन्तं।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच जहण्णेण एगसमयं ॥ ७० ॥

कुदो ? तिबिहमणुस्ताणं चउन्त्रिहउत्रसामगेहि बिणा एगसमयाबहाणुत्ररुंभा । उक्तस्सेण वासपुधतं ॥ ७१ ॥

कुदो ? तिविहमणुस्साणं चउन्बिहउवसामगेहि विणा उक्कस्सेण वासपुधत्तावद्वाणु-वरुंमादो ।

अव अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वार्ध्स प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्मको आदि ककर आठ वर्षका हुआ और सम्यक्त्य तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)।पुन: प्रमत्तसंयत हो अन्तरको प्राप्त हुआ तथा अह्म स्वार्धिक पूर्वकोटियां परिक्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटियें व्वायुको बांधता हुआ अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त हुआ (२)। तत्यक्षात् प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा और देव होगया। पेसे तीन अन्तर्मुहतासे अधिक आठ वर्षोंसे कम अद्गालीस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पर्याप्त मनुष्यनियोंमें इसी प्रकारका अन्तर होता है। विशेष बात यह है कि इन पर्याप्तमनुष्योंके चौवीस पूर्वकोटि और मनुष्यनियोंमें आठ पूर्वकोटिकालप्रमाण अन्तर कहना चाहिए।

चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७० ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुत्योंका चारों प्रकारके उपशामकींके विना एक समय अवस्थान पाया जाता है।

चारों उपशामकोंका उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है ॥ ७१ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंका चारों प्रकारके उपशासकोंके विना उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व रहनेवाला पाया जाता है।

१ चतुर्णामुपद्मनकानां नानाजीवापेश्वया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोसुहुतंं ॥ ७२ ॥ सुगममेदं सुनं, ओधिन्द उननादो । उक्तस्तेण पुन्वकोडिपुधतंं ॥ ७३ ॥

मणुस्साणं ताव उबदे- एक्को अद्वावीससंतकिम ओ मणुसेसु उववण्णो गण्मादिअद्वयस्त्रेहि सम्मनं संजमं च समगं पडिवण्णो (१) । पमचापमचसंजदद्वाणे सादासादवंषपरावित्तस्तर्स्सं कार्ण (२) दंसणमोहणोयमुजमानिय (३) उवसममेहीपाओग्गअप्यमचो जादो (४) । अपुव्यो (५) ऑणगद्वी (६) सुदुमा (७) उवमती (८)
सुदुमो (९) अणियद्वी (१०) अपुव्यो (१) अपमचो होर्ण्तिदिवो । अहेतालीसपुव्वकोडीओ परिभमिय अपिव्छमाण पुव्वकोडील बढ्देवाउओ सम्मनं संजमं च पढिविजय दंसणमोहणीयमुदसासिय उवसमसेढीपाओग्गिविसहिण विमुद्धिक्य अपमचो होर्ण् अपुव्यो जादो । लद्दमंतरं । तदो जिद्दा-परलाणं वंधवोच्छेदपदसममण् कालं गदो देवो
जादो । अद्वयस्तेहि एक्कारस्यन्तेमुद्दुचिहि य अपुव्यद्वाण सचनमानाणं । णविर दसिहं

> उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गृहर्त है ॥ ७२ ॥ यह सूत्र सुराम है, क्योंकि, ओघमें कहा जा चुका है।

चारों उपशासकोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर पृत्रेकोटिप्रयुवन्य है ॥७३॥ हनमें से पहले मनुष्य सामान्य उपशासकोंका अन्तर कहने हैं-मेहकर्मकों अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रक्तवाला कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ, और गर्भकों आहि केकर आठ वर्षस सम्यक्त्य और संयमकों एक साथ प्रान्य हुआ, और गर्भकों आहि केकर आठ वर्षस सम्यक्त्य और संयमकों एक साथ प्रान्य हुआ (१)। प्रमन्त और अप्रमन्तसंयत गुणस्थानमें मना और असाना बदनीयक वंध परावर्गन सहलोंकों करके (२) दुर्शनमोहनीयका उपशास करके (३) उपशासकीय योग्य अप्रमन्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अतिवृत्तिकरण (६) मृद्धमसाम्यगय (७) उपशासक क्षाय (८) स्कृतसाम्यगय (७) अपिकृतिकरण (१) अपूर्वकरण (१२) और अप्रमन्त स्वर्षत हो अन्तरको प्रान्य होकर अवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (१२) और अप्रमन्त पूर्वकोटिस वेवायुकों बांध कर सम्यक्तव और संयमको गुणपन् प्रान्य होकर दर्शन मेहिनीयका उपशासकर उपशासकेणिक योग्य विश्विक्त विश्व होता हुआ अप्रमन्तसंयत होकर अपूर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकार समयमे कालको प्रान्त होता हुआ अप्रमन्तसंयत होकर अपूर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकार समयमे कालको प्रान्त होता हुआ अप्रमन्तसंयत होकर अपूर्वकरणके स्वप्त कालकों का अप्रमन्त संयह अन्तर्मुंहर्तिस तथा अपूर्वकरणके सप्तम अप्राप्त का अन्तर्मुंहर्तिस तथा अपूर्वकरणके सप्तम अप्रमन्त का अन्तर्म सुर्वकोटिकाल उन्कृत अन्तर्म होता है। इसी प्रकार का विश्व प्रयुवका के अप्त होता है। इसी प्रकार का विश्व प्रवुवकालिका भी अन्तर होता है। इसी प्रकार देश विज्ञ उत्पादकोंका भी अन्तर

१ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि १, ८.

२ उत्कर्मेण पूर्वकोटीपृथक्लानि । सः सिः १,८.

णविह अट्टिहि अंतेपुष्ट्रचिहि एगसमयाहियअड्डवस्सीहय उन्णाओ अड्डेदालीसपुष्ट-कोडीओ उक्कस्संतरं होदि चि वचव्वं । पञ्जन-मणुसिणीसु एवं चेव । णविर पञ्जतेसु चउवीसं पुष्टवकोडीओ, मणुसिणीसु अड्ड पुच्चकोडीओ चि वचच्वं ।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवलीणमंतरं केविचरं कालादो होदि,

णाणाजीवं पद्धच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७४ ॥

कुदो ? एदेसु गुणद्वाणेसु अण्णगुणं णिव्युदि च गदेसु एदेसिमेगसमयमेच-जहण्णतस्वरुंमा ।

उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं ॥ ७५ ॥

मणुस-मणुसपञ्जताणं छमासमंतरं होदि । मणुसिणीसु वासपुधत्तमंतरं होदि । जहासंखाए विणा कथमेटं णव्यदे ? गुरूवदेसादो ।

एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ७६ ॥

कुरो? भूओ आगमणाभावा। णिरंतरणिहेसो किमई बुच्चदे? णिग्मायमंतरं बन्हा हाता है। किन्तु उनमें कमशः दश, नी और आठ अन्तर्मृह्रतांसे और एक समय अधिक आठ वर्षोंसे कम अङ्गालीस पूर्वकोटियां उन्ह्रप्ट अन्तर होता है। ऐसा कहना चाहिए। मनुष्यपदीनोंसे वा मनुष्यवियांमें भी ऐसा ही अन्तर होता है। विशेषता यह है कि पर्यानोंसे चौबीस पूर्वकीटियों और मनुष्यवियोंमें आठ पूर्वकीटियोंके कालप्रमाण अन्तर कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोशिकेवालियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना

जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय है ॥ ७४ ॥

क्योंकि, इन गुणस्थानोंके जीवोंसे चारों क्षपकोंके अन्य गुणस्थानोंमें तथा अयो-पिकेवलींके निर्वतिको चेल जानेपर एक समयमात्र जधन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर, छह मास और वर्षपृथक्त होता है ॥ ७५ ॥

मनुष्य और मनुष्यपर्यातक क्षपक वा अयोगिकेवलियोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मास-प्रमाण है। मनुष्यिनयोंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है।

शंका—सूत्रमें यथासंख्य पदके विना यह बात कैसे जानी जाती है ?

समाधान गुरुके उपदेशसे।

चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ७६ ॥ क्योंकि,चारों क्षपक और अयोगिकेवलीके पुनः आगमनका अभाव है।

श्रंका-सूत्रमें निरन्तर पदका निर्देश किस लिए है ?

समाधान—निकल गया है अन्तर जिस गुणस्थानसे, उस गुणस्थानको निरन्तर १ क्षेत्रणा सामान्यवत् । स सि. १, ८. **गुणहाणादो** तं गुणहाणं णिरंतरमिदि विहिम्रुहेण दव्वद्वियणयावलंबिसिस्साणं पडिसेह-**परु**जयद्वं ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ७७ ॥

णाणेगजीवं पहुच णात्थ अंतरं, णिरंतरमिच्चेदेण भेदाभावा ।

मणुसअपज्ञत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धन्व जहण्णेण एगसमयं ॥ ७८ ॥

किमडुमेदस्स एम्मइंतस्स राप्तिस्स अंतरं होदि १ एसो महाओ एदस्स । ण च सडावे जुलिबाटस्स पुवेसो अस्यि, भिण्णविसयादो ।

उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ७९ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पद्भच्च जहण्णेण खुदाभवगगहणं ॥ ८० ॥

कुदो ? अणाप्पिदअपञ्जत्ताएसु उप्पञ्जिय अइदहरकालेण आगदम्स सुद्दाभव-ग्गहणमेर्चतरुवर्लमा ।

कहते हैं। इस प्रकार विधिमुखसे दृष्यार्थिकनयके अवलम्बन करनेवाले शिष्योंके प्रतियेध प्रकारण करनेके लिए 'निरन्तर ' इस पदका निर्देश सुत्रमें किया गया है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।।७७॥

क्योंकि, ओघर्मे वर्णित नाना जीव और एक जीवकी अंपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है. इस प्रकारसे इस प्रकुपणामें कोई भेद नहीं है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७८ ॥

शंका-इस इतनी महान् राशिका अन्तर किस लिए होता है ?

समाधान—यह तो राशियोंका स्वभाव ही है। और स्वभावमें युक्तिवादका प्रवेश हैं नहीं, क्योंकि, उसका विषय शिक्ष है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।।७९॥ यह सत्र सगम है।

एक जीवकी अपेक्षा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ ८० ॥

क्योंकि, अविवक्षित रुष्यपर्यातकोंमें उत्पन्न होकर अति स्वरणकारुसे पुनः रुष्यपर्यातकोंमें भाप हुए जीवके शुद्रभवष्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है। उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजजपोग्गलप्रियष्टं ॥ ८१ ॥

कुदो ? मणुसअपज्जनस्स एइंदियं गदस्स आवित्याएँ असंखेजजीदभागमेस-पोग्गत्परियद्वी परियद्विद्ण पडिणियस्यि आगदस्स सुनुस्तरुवरुंमा ।

एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ८२ ॥

सिस्साणमंतरसंभवपदुष्पायणद्वमेदं सुर्त ।

गुणं पडुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ८३ ॥ उभयदो जहण्युक्कस्तेण णाणेगजीवेहि वा णत्थि अंतरमिदि बुत्तं होदि । कुदो १ मनगणमञ्जीवय गुणंतरम्महणाभावा ।

देवगदीए देवेसु भिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ८४ ॥ सममेदं सर्च ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ८५ ॥

उक्त लब्ध्यपूर्यास्तक मसुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ ८१ ॥

क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें गये हुए लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यका आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपियर्तन परिश्रमण कर पुनः लौटकर आये हुए जीवके सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा है ॥ ८२ ॥

यह सुत्र शिप्योंको अन्तरकी संभावना वतलानेके लिए कहा गया है।

गुणस्थानकी अपेक्षा तो दोनों प्रकारमे भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८३ ॥ उभयतः अर्थात् जवन्य और उत्कर्षसे, अथवा नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए । क्योंकि, मार्गणाको छोड़े विना लञ्ज्यपर्यात्वक जीवोंके अन्य गुणस्थानका ब्रहण हो नहीं सकता ।

देवगतिर्मे, देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ८४ ॥

यह सूत्र स्गम है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्र्युद्धर्ति है ॥ ८५ ॥

१ देवगती देवानां मिध्यादष्टवसयतसम्यग्दष्टवोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्वन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

कुदो ? मिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीणं दिद्वमग्गाणं देत्राणं गुणंतरं गंतृण अइद-इरकालेण पडिणियचिय आगदाणं अतोग्रहुत्तअंतहवलंमा ।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ८६ ॥

मिच्छादिद्विस्स ताव उच्चरे- एको दन्वर्तियां अद्वावीसमंतकस्मिओ उविरस-गेवेज्जेसु उववण्णा । छदि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मनं पडिवण्णा । एककत्तीमं सागरोवमाणि सम्मनेणंतरिय अवनाणे मिच्छतं गदो । छद्धमंतरं (४) । चुरो मणुमो जादो । चुर्हि अंतोमुहृत्तेहि ऊणाणि एककत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्तंतरं होदि ।

असंजदसम्मादिद्वस्य उच्चरे- एक्को द्व्वित्मि अड्डावीसमंतकाम्मओ उवरिस-गवञ्जेसु उववण्णो । छदि पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मन्तं पडिवण्णो (४) मिच्छनं गंतृणंतिस्य एक्कतीसं सागरोवमाणि अच्छित्ण आउअं वंधिय सम्मनं पडिवण्णो । लद्धमंतरं (५)। पंचिह अंतोसुहुचेहि जणाणि एक-चीसं सागरोवमाणि असंजदसम्मादिद्वस्य उक्कस्मंतरं होदि।

क्योंकि, जिन्होंने पहले अन्य गुणस्थानोंमें जाने आनेस अन्य गुणस्थानोंका मार्ग हेका है ऐसे मिथ्यादिष्टे और अमेयतसम्यन्दिष्ट दवीका अन्य गुणस्थानको जाकर अति स्वस्पकालसे प्रतिनिवृत्त होकर आये हुए जीवींके अन्तर्मुहर्तग्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपमकालप्रमाण है ॥ ८६ ॥

इनमेंसे पहले मिथ्याइपि देवका अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-योंके सत्त्ववाला एक द्वव्यालिंगी लाखु उपरिम प्रवेचकोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियाँसे पर्याप्त हो (१) विभाम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकत्त्वस्थवत्यको प्राप्त हुआ। इकतीस सागरोपमकाल सम्यक्त्यके साथ विताकर आयुक्त अन्तर्म मिथ्याल्यको प्राप्त हुआ। इस मकारले अन्तर लच्च हुआ (४)। पश्चात् वहांस ब्युन हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुहृतीसे कम इकतीस सागरोपमकाल मिथ्याइपि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब असंयतसम्यग्दिष्ट देवका अन्तर कहते हैं - मोहकर्मकी अद्वाहंस मक्रतियों के सस्ववाला कोई एक द्रव्यलिंगी साधु उपरिम अवयकों में उत्तरत हुआ। छहाँ पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विकास ले (२) विकास ले (२) विकास हो (१) विकास में एक हुआ (४)। प्रधात मिध्यात्वको आकर अन्तरको मान्त हो इकतीन सागरोपम रहकर और आयुको बांधकर, पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लक्ष्य हुआ (१)। ऐसे पांच अन्तर्सुहुतींसे कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसम्यग्दिष्ट देवका उन्ह्रप्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्वेण एकत्रिंशःसागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८,

# सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविषरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ८७ ॥

क्कदो? दोण्हं पि सांतररासीणं शिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं एगसमथंतस्वस्त्रंमा। उनकस्सेण पलिदोवमस्स असंस्वेज्जदिभागो ॥ ८८॥

कुदो ? एदानि दोण्डं रामीणं सांतराणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं उक्कस्सेण पलिटोचमस्स असंखेज्जदिमागमेत्ते अंतरं पढि विरोहाभावा ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिल्टिदोवमस्त असंखेज्जादिशागो, अंतोमुहुतंं ॥ ८९ ॥

सासणसम्मादि। ह्वस्य पलिदोवमस्य असंखेज्जदिशागो अंतरं, सम्माभिच्<mark>छादिहिस्स</mark> अंतोग्रहुचं । सेसं सुगमं, बहुसो पर्स्तविद्वादो ।

सासादनसम्यारिष्ट ऑर सम्याग्मिथ्यारिष्ट देवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ८७ ॥

क्योंकि, इन दोनों ही सान्तर राशियोंका निरवशेषकपसे अन्य गुणस्थानको गयं इए जीवोंके एक समयत्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ८८ ॥

क्योंकि, इन दोनों सान्तर राशियोंके सामस्यक्रपसे अन्य गुणस्थानको चले जानेपर उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालमें अन्तरके प्रति कोई विरोध नहीं हैं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश्चः पल्योपमका असं-रूयातवां भाग और अन्तर्भ्रहर्त है ॥ ८९ ॥

सासादनसम्यग्दिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है और सम्यग्निमध्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुद्धर्त है। शेष सुत्रार्थ सुगम है, क्योंकि, पहले बहुतवार प्ररूपण किया जा चुका है।

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

१ पुक्रमीवं प्रति अवन्येन पृष्योपमासंस्येयमागोऽन्तर्म्हर्तम् । स. सि. १, ८.

### उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ९०॥

सासणस्य ताबुज्वदे- एक्को मणुसो दव्विज्ञिय सासणं गंतूण तत्य एगसमत्रो अत्य ित मदो देवो जादो। एगसमयं सासणगुणेण दिहो। विदियसमए मिच्छत्तं गंतूणंतिय एक्कतीसं सागरोवमाणि गमिय आउअं विधिय उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो सासणं गदो। उद्धमंतरं। सामणगुणेणगसमयमिन्छयं विदिय-समए मदो मणुसो जादो। तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सासणु-क्करसंतरं।

सम्माभिच्छादिद्विस्स उबदे- एको दव्विलिगी अट्टावीससंतकिम्मओ उविस्मिगेवजेसु उववण्णो । छिद्दि पञ्जत्तिकि पञ्जत्तपदी (१) विस्मतेत (२) विसुदो (३) सम्माभिच्छत्तं पिट्टिबण्णो (४) मिच्छतं गंतुर्णतिन्य एक्कतीसं सागरोवमाणि गभिय आउअं वंधिय सम्माभिच्छत्तं गदो (५)। जेग गुणेण आउअं वदं, तेणेव गुणेण मदो मणुसो जादो (६)। छिद्द अतासुकृतिह ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सम्माभिच्छत्तं सहस्ति होति ।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती देवोंका उन्क्रष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम-काल है।। ९०।।

उनमेंसे पहुछे सासादनसम्यग्दिष्ट देवका उत्छट अन्तर कहते हैं – एक द्रव्यक्तिगी मतुष्य उपरामसम्यक्तको मान्त हो करके और सासादनगुणस्थानको जाकर उसमें एक समय अवदोग एकेन सरा मेर देव होगया। वह देव पर्योगमें एक समय सासादन गुणस्थानके साथ दृष्ट हुआ और दृसरे समयमे मिण्यात्वगुणस्थानको जाकर अन्तर्यक्ति मान्त हो इक्तीस सागरापम विताकर, आचुको वांधकर उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर क्रव्य हुआ। तब सासादनगुणस्थानके साथ एक समय रहकर द्वितीय समयमें मरा और मतुष्य होगया। इस प्रकार तिस समयोसे कम इक्तीस सागरापमकाल सासादनसम्यन्दि देवका उत्क्रप्ट अन्तर होता है।

अब सम्यग्मिथ्याइष्टि देवका उरहण्ड अन्तर कहते हैं - मेहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियों के सत्त्ववाला कोई एक दृष्यिलंगी साथु उपरिम्न प्रवेशकोम उत्पन्न हुआ। उन्हों पर्यात्त्वांसे पर्यान्त हो (१) विश्राम के (२) विश्राम हो हि हो हो १) सम्यग्निभ्यात्वको प्रान्त हुआ (४)। पक्षान् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्रान्त हो इकतीस सागरोपम विनाकार अनामी भवकी आयुको बांधकर सम्यग्निभ्यात्वको प्रान्त हुआ (४)। पक्षान् जित्त गुण्यस्थानसे मरा और ममुख्य होगया (६)। इस प्रकार छह अन्तर होता हो। अन्तर हुआ क्षानुको बांधाया, उसी गुणस्थानसे मरा और ममुख्य होगया (६)। इस प्रकार छह अन्तर होता हो।

१ उत्कर्षेणेकत्रिश्चलागरीयसाणि देशोनानि । स. सि. १ ८

भवणवासिय चाणवेंतर जोदिसिय सोधम्मीसाणपहुिं जाव सदार-सहस्सारकपवासियदेवेषु मिच्छादिट्टि असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच णात्थ अंतरं, णिरंतरं ॥९१॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९२ ॥

कुरो ? णवसु सम्मेसु वहुंतभिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिहीणं अण्णगुणं गंतूर्णंतरिय लहुमागदाणं अतीसुहृत्तंतस्वलंशा ।

उक्कस्सेण सागरोवमं पल्टिदोवमं वे सत्त दस चोइस सोल्स अट्रारस सागरोवमाणि सादिरेगाणि ॥ ९३ ॥

मिच्छादिद्विस्स उच्चेद्देन तिरिक्खो मणुसो वा अप्पिददेवेसु सग-सगुक्कस्साउ-ट्विदिएसु उववण्णो । छहि पज्जनीहि पज्जनयदा (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) वद्गसम्मनं पिडवण्णो । अंतरिदो अपणो उक्कस्साउद्विदिमणुपालिय अवसाणे मिच्छनं गदो । लडमंतरं (४) । चद्दि अंतामुहुवेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ मिच्छादिद्विउक्कस्मंतरं होदि ।

भवनवासी, बानव्यन्तर, ज्योतिष्क और सौधर्म-देशानसे लेकर श्रतार-सहस्रार तकके कल्पवामी देवोंमें मिध्यादृष्टि और असंयत्तमम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ ९२ ॥

क्योंकि, भवनत्रिक और सहस्रार तकके छह करपपटल, इन नी स्वर्गोंने रहेने वाले मिथ्यादिए और असंयतसम्यग्दिए देवेंकि अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हा पुनः लघुकालसे आये हुओंके अन्तर्महर्नप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है।

उक्ते देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कमकाः सागरोपम, पल्योपम और साधिक दो, सात, दश, चौदह, सोलह और अद्वारह सागरोपमप्रमाण है।। ९३।।

इनमेंसे पहले मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- कोई एक तियंव अथवा मतुष्य अपने अपने स्वर्गकी उत्कृष्ट आयुवाले विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्वाप्तियोंसे पर्यात हूं। (१) विधाम से (२) विद्युद्ध हो (१) वेदकसम्यक्तवको मान्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पश्चान् अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अपुरालनकर अन्तर्मे सिय्यात्वको प्राप्त हुआ। इस मकारसे अन्तर उच्च हुआ (४)। इन बार अन्तर्मुहुतींसे कम अपनी अपनी आयुस्थितियां उन उन स्वर्गोके मिथ्यादृष्टि बेचोंका उत्कृष्ट अन्तर है। एयमसंजदसम्मादिष्ट्रिस्म वि । णवरि पंचिह अंतोम्रहुचेहि ऊणउक्कस्सिहिदीओ अंतरं होति ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्डादिद्वीणं सत्थाणोघं ॥ ९४ ॥

कुदो ? णाणाजीनं पहुच्च जहण्णेण एगसमञ्जा, उक्तस्तेण पलिदोवमस्स असं-स्रेडजादिभागाः एगजीनं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंस्वेजिदभागाः, अंतोष्ठहुत्तंः उक्कस्सेण वेहि समएहि छहि अंतोष्ठहुत्तेहि ऊणाओ उक्कस्सिट्टिरीओ अंतरमिच्चेएहि भेदाभावा । णविर सग-सगुक्कस्तिट्टिरीओ देवणाओ उक्कस्संतरमिदि एत्य वचन्त्रं, सत्याणोवण्णहाणुववत्तीदो ।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेखु मिच्छादिट्टिःअसंजद-सम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ९५ ॥

सुगममेदं सुनं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९६ ॥

... इसी प्रकारसे असंगतसम्यग्दष्टि देवोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके पांच अन्तर्गुहुनोंसे कम अपनी उन्हुए स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

उक्त स्वर्गोंके सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादीष्ट देवोंका अन्तर स्वस्थान ओषके समान है ॥ ९४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यमे एक समय, उत्कर्षसे एव्योपमका असंक्यातवां भाग अन्तर हैं। एक जीवकी अपेक्षा जयन्यसे एव्योपमका असंक्यातवां भाग अन्तर हैं। एक जीवकी अपेक्षा जयन्यसे एव्योपमका असंक्यातवां भाग और अन्तर हैं। इत्यादि कर्ष से नेया और छह अन्तर्गृहर्ते कि कम अपनी उत्कृष्ट क्यितिमाण अन्तर हैं। हत्यादि कर्षसे ओवंक अन्तर हैं हत्यादि कर्ष आया है। विशेष वाय वह है कि अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट क्यितियां ही यहां पर उत्कृष्ट अस्तर हैं ऐसा कहना वाहिए; क्योंकि, अन्यया सूत्रमें कहा गया स्वस्थान ओय अस्तर क नहीं सकता।

आनतकरपसे लेकर नवधैवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टियोंका अन्तर किनने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है ॥ ९६ ॥

कुदो <sup>१</sup> तेरसञ्जरणहिदमिन्छादिष्टि-सम्मादिङ्गीणं दिङ्गमगाणमण्णगुणं गैत्ण लडु-मागदाणमेतोस्रुङ्तेतरुवलंगा ।

उक्कस्सेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छव्वीसं सत्ता-वीसं अट्टावीसं ऊणतीसं तीसं एक्कतीसं सागरे।वमाणि देसूणाणि ॥ ९७ ॥

मिच्छादिष्ट्रिस्स उबरे- एक्को दब्बार्लमी मणुसो अप्पिददेवेसु उबवण्णो । छहि पज्जचीहि पज्जचपदी (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पडिबाज्जिय अंतिरिदो। अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ अणुपालिय अवसाणे मिच्छतं गदो (४)। चद्हि अंतो-मुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्साद्विदीओ मिच्छादिष्ट्रिस्स उक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिष्टिस्स उच्चदे- एको द्व्यितिमी बदुक्कस्साउओ अपिद्देवेसु उववण्णो । छदि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदग-सम्मनं पडिवण्णो (४) मिन्छनं गंतुणंतिदिते । अपपपणो उक्कस्साउद्विदियमणु-पालिय सम्मनं गंतूण (५) मदो मणुसो जादो । पंचिह अंशोध्रहुचेहि उज्यउक्कस्स-द्विदिमेचं लद्धमंतरं ।

क्योंकि, आनत प्राणत आदि तेरह अवनोंमें रहनेवाले दृष्टमार्गी मिष्यादिष्ट और असंयतसम्यन्दिष्ट देवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः शीव्रतासे आनेवाले उन जीवोंके अन्तर्भुहर्नप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तेरह भ्रुवनोमें रहनेवाले देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कमछः देशोन बीस, बाईस तेर्हस, चीवीन, पचीस, छन्बीम, सत्ताईस, अद्वाईस, उनतीस, तीस और स्कतीस सागरोपम कालप्रमाण होता है॥ ९७॥

इनमेंस पहले भिध्याइष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक द्रध्यक्तिगी मनुष्य विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियाँसे पर्यात हो (१) विश्वास ले (२) विश्वास हाँ (३) वेदकस यक्त्वको भाग्त होकर अन्तरको भाग्त हुआ और अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुक्त्यितिको अनुपालन कर जीवनके अन्तर्मे मिष्यात्वको गया (४)। इन चार अन्तर्मुहताँसे कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उक्त मिध्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अव असंयतसम्यादिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- बांधी है देवोंमें उत्कृष्ट आयुक्ते जिससे, ऐसा एक द्रव्यक्तिंगे साचु विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्ति पाँस पर्याप्त हो (१) विश्वाम के (२) विश्वाद हो (३) वेदकसम्यक्तिको प्राप्त हुआ (४)। पद्मात् सिय्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ । अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको असुपालन कर सम्यक्त्यको जाकर (५) मरा और मनुष्य हुआ। इस प्रकार इन पांच अन्तर्भुद्वतींसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिग्रमाण अन्तर क्रम्य हुआ।

### सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणं सत्थाणमोघं ॥ ९८ ॥

कुदो ? णाणाजीर्व पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिल्दोवमस्स असंखेज्जदिशामो; एगजीर्व पहुच्च जहण्णेण (पिल्दोवमस्स) असंखेज्जदिशामो, अतो-स्नुहुनं, उक्कस्सेण बेहि समएहि अंतोस्नुहुन्तिह ऊणाओं अप्पप्पणो उक्कस्साद्विदीओं अंतरं होदि, एदेहि भेदाभावा।

अणुदिसादि जाव सन्बद्दसिद्धिविमाणवासियदेवेषु असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च (णित्य) अंतरं, णिरंतरं ॥ ९९ ॥

> सुगमभेदं सुर्च । एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १०० ॥ एगगुणचादो अष्णगुणगमणाभावा ।

> > एव गदिमग्गणा समत्ता ।

उक्त आनतादि तेरह भ्रुवनवामी मामादनसम्पग्दष्टि और सम्पिगमध्यादृष्टि देवींका अन्तर स्वस्थान ओषके समान है ॥ ९८ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय, उत्करिने पर्यापमक असं-क्यातवें भागप्रमाण अन्तर है: एक जीवकी अपेक्षा जवन्यसे पर्यापमका असंख्यातवों भाग और अन्तर्मुहर्त है, उत्करिने हो समय और अन्तर्मुहर्त कम अपनी अपनी उत्रुप्ट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है; इस प्रकार ओधके साथ इनका कोई भेद नहीं है।

अनुदिशको आदि लेकर सर्वार्थामिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयत्मस्यग्रदृष्टि देवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। १९॥

यह सत्र सगम है।

उक्त देवोंमें एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०० ॥ उक्त अनुदिश आदि देवोंमें एक ही असंयतगुणस्थान होनेसे अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इंदियाणुवादेण एइंदियाणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणा-जीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०१ ॥

सुगगमेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०२ ॥

कुदो १ एईदियस्स तसकाहयापञ्जनएस उप्पत्जिय सन्वलहुएण कालेण पुणो एईदियमागदस्स खुद्दाभगगहणभेत्रंतरुवलंभा ।

उक्कस्तेण वे सागरोवमसहस्ताणि पुज्वकोडिपुधत्तेणव्यहि-याणि ॥ १०३ ॥

तं जहा- एइंदिओ तसकाइएसु उववज्जिय अंतरिदो पुष्वकोडीपुधत्तेणस्महिय-वेसागरोवसमहस्समेत्तं तसिद्विदि परिभिष्मय एइंदियं गदो । ट्रद्धसेईदियाणधुकस्संतरं तस-द्विदिमेत्तं । देवभिच्छादिद्विमेइंदिएसु पवेसिय असंखेज्जपोग्गरूपरियद्वी तत्य भमाडिय पच्छा देवसुप्पाइय देवाणसंतरं किष्ण परूविदं ? ण, णिरुद्धदेवमदिसग्गणाए अभावप्यसंगा।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रिगेंका जधन्य अन्तर श्रुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१०२॥ क्योंकि, एकेन्द्रियके जसकायिक अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वेट्यु काटसे पुनः एकेन्द्रियपर्यायको प्राप्त हुए जीवके श्रुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

एकेन्द्रियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटिग्रथक्त्वसे अधिक दो इजार सागरोपम है।। १०२।।

जैसे- कोई एक एकंन्त्रिय जीव बसकायिकों में उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और पूर्वकोटिग्रथक्त्वसं अधिक दो हजार सागरोपमप्रमित असकाय स्थितिप्रमाण परि-भ्रमण कर पुनः एकंन्द्रियों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर अस-स्थितिप्रमाण कृष्य हुआ।

श्रुंका--देव मिथ्यादृष्टियोंको एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करा, असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन उनमें परिश्लमण कराके पीछे देवोंमें उत्पन्न कराकर देवोंका अन्तर क्यों नहीं कहा ?

समाधान नहीं, क्योंकि, वैसा करनेपर प्ररूपणा की जानेवाली देवगति-

१ इन्द्रियातुवादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन श्रुदमवग्रहणम् । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्त्वेरम्याधिके । स. सि. १, ८.

सम्मणसङ्कंतेण अंतरपह्नणा काद्वा, अण्णहा अव्यवस्थावनीदो । एहंदियं तसकाहएसु उप्पादिय अंतरे मण्णमाणे मग्गणाए विणासो किष्ण होदीदि चे होदि, किंतु और मग्गणाए वसुगुणहाणाणि अस्यि तीए तं सग्गणमञ्जेडिय अण्णगुणेहि अंतरिबिय अंतर-पह्नणा काद्वा । जीए पुण मग्गणाए एकं चेत्र गुणहाणं तस्य अण्णमग्गणाए अंतरिबयं अंतर्पह्नणा काद्वा । जीए पुण मग्गणाए एकं चेत्र गुणहाणं तस्य अण्णमग्गणाए अंतरिबयं अंतर्पह्नणा काद्वा हिएसो मुनाभिष्पाओ । ण च एहंदिएसु गुणहाण-वसुमानियं, तेण तसकाहएसु उप्पादियं अंतर्पह्नणा कदा ।

बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच फरिय अंतरं, णिरंतरं ॥ १०४ ॥

सुगममेदं मुत्तं ।

एगजीवं पद्भ जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १०५ ॥

क्कदो ? बादरेइंदियस्स अण्णअपज्जत्तेसु उप्पज्जिय सन्बन्धावेण कालेण पुणो बादरेइंदियं गदस्स सुद्दाभवग्गहणेमत्तेतस्वलंगा ।

उक्स्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १०६ ॥

... मार्गणाके अभायका प्रसंग प्राप्त होगा। विवक्षित मार्गणाको नहीं छोड़ने हुए अन्तर-प्रकृपणा करना चाहिए, अन्यथा अव्यवस्थापनकी प्राप्त होगी।

र्शका—पकेन्द्रिय जीवको त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न कराकर अन्तर कहने पर फिर यहां मार्गणाका विनाज क्यों नहीं होता है ?

समाधान — प्रार्गणाका विनास होता है, किन्तु जिस मार्गणामें बहुत गुणस्थान होते हैं उसमें उस मार्गणाको नही छोड़कर अन्य गुणस्थानोंस अन्तर कराकर अन्तरप्रकृषणा करना चाहिए। परन्तु जिस मार्गणामें एक ही गुणस्थान होता है, वहांपर अन्य मार्गणामें अन्तर करा करके अन्तरप्रकृषणा करना चाहिए। इस प्रकारका यहांपर सुचका अभिमाय है से एकेन्द्रियोमें अनेक गुणस्थान होने नहीं है, इसछिए असकाधिकोमें उत्पन्न कराकर अन्तरप्रकृषणा की यो है।

बादर एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जपन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।। १०५।। स्पॉकि, बादरप्रकेट्विय जीवका अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पक्ष होकर सर्व स्पोककालसे पुनः बादर प्रकेट्वियपर्यायको गये हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ॥ १०६ ॥

तं जवा- एक्को बादरेइंदिओ सुहुमेइंदियादिसु उप्पिज्जिय असंस्रेज्जलोगमेच-कालमंतिस्य पुणो बादरेइंदिएसुं उववण्णो । लद्धमसंस्रेज्जलोगमेचं बादरेइंदियाणमंतरं ।

एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्जताणं ॥ १०७ ॥ कदो? बादरेइंदिएहिंतो सन्त्रपयारेण एदेसिमंतरस्स भेदाभाषा ।

सुहुमेईदिय-सुहुमेईदियपज्जतः अपज्जताणमंतरं केदिचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ १०८ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १०९ ॥

कुदो ? सहुमेईदियस्स अणिप्दिअपञ्जनएसु उप्पिज्जिय सन्वन्थेविण कालेण तीसु वि सहमेईदिएसु आगेतृणुप्पणस्स खुहाभवग्गहणमेन्ततस्वलंमा ।

उक्कस्सेण अंगुळस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ ॥ ११० ॥

जैसे− पक बादर एकेन्द्रिय जीव, स्क्ष्म प्केन्द्रियादिकों अंत्रज्ज हो वहां पर असंख्यात लोकप्रमाण काल तक अन्तरको प्राप्त होकर पुनः बादर एकेन्द्रियोंमें उत्पक्ष हुआ। इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण बादरएकेन्द्रियोंका अन्तर लब्ध हुआ।

इसी प्रकारमे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर जानना चाहिए ॥ १०७॥

क्योंकि, बादर पंकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सर्व प्रकारसे इन पर्याप्त और ऋक्ष्यप्रयक्षिक बादर प्रकेन्द्रियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं हैं।

सक्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और सक्ष्म एकेन्द्रिय रुष्ण्यपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१०९।। क्योंकि, किसी सूक्त एकेन्द्रियका अविवाधन टक्क्यपर्यान्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्व स्तोककालसे तीनों ही प्रकारके सूक्त एकेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुए जीवके क्षद्रभवग्रहणग्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त स्रक्ष्मत्रिकोंका उत्क्रष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यातें भाग असंख्यातासंख्यात उत्सरिणी और अवसर्पिणी कालप्रमाण है ॥ ११० ॥ तं जहा- एक्को सुदुगेइंदिओ पज्जतो अपज्जतो व बादरेइंदिएसु उववण्णो । तसकाइएसु बादरेइंदिएसु च असंखेज्जासंखेज्जा ओसप्पिण-उस्सप्पिणीपमाणमंगुरूस्स असंखेज्ज्ञदिभागं परिभमिय पुणो तिसु सुदुगेइंदिएसु आगंत्ण उववण्णो । लद्धमंतरं बादरेइंदियतसकाइयाणधुक्कस्सिट्टिदी ।

बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय-तस्तेव पज्जत अपज्जताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥१११॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ११२ ॥

कुदो १ जणिपद्रअपज्जत्तमम् उप्पिज्जिय सम्बन्धिवेण कालेण पुणे। णवसु विग-सिदिएस आर्मातृण उप्पण्णस्म खुद्दाभवग्गदणभेत्तंतरुवलंगा ।

#### उकस्रोण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ११३ ॥

असे- एक स्का पकेन्द्रिययर्याजक, अथवा लञ्चपर्याजक जीव वादर एकेन्द्रियमं उत्पन्न हुमा। बहु स्वकारिकोंमें, और बादर एकेन्द्रियोंमें अंगुल्क असंख्यातवें भाग असंख्यातांसंख्यात उत्पर्विणी आंत वससीर्पणी कालप्रमाण परिश्रमण कर पुतः उक तीनों प्रकारके सुक्त पर्केन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वादर एकेन्द्रियों और समकारिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिमाण सुक्षात्रिकका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध हुआ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उन्हींके पर्याप्तक तथा सम्बयपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १११॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त द्वीन्द्रियादि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रअवग्रहण-प्रमाण है।। ११२।।

क्योंकि, अविवक्षित लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वस्ताक कालस पुनः नी प्रकारके विकल्प्ट्रियोंमें भाकर उत्पन्न होनेवाले जीवके शुद्रभवप्रहणमात्र अन्तरकाल पाया जाता है।

उन्हीं विकलेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है ॥ ११३ ॥

१ विक्लेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स सि. १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जवन्येन श्रुदमवग्रहणम् । स. सि. १,८.

<sup>🔾</sup> उत्कर्षेणानन्तः काळोऽसरूपेयाः पुद्रलपरिवर्ताः । स. सि. १, ८.

तं जहा- णव हि निगलिदिया एर्र्दियाए्र्र्दिएमु उप्पन्जिय आवलियाए अक्षेत्र-ज्जदिभागमेत्रपोग्गलपरियर्ड्रे परियद्विय पुणो णवसु निगलिदिएसु उप्पण्णा । स्ट्रसंतरं अक्षेत्रज्जपोग्गलपरियङ्गमेतं ।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओर्घ ॥ ११४ ॥

कुदो ? णाणाजीनं पड्च्च णात्य अंतरं, एमजीनं पड्च्च जहण्णेण अंतोसुहुनं, उक्कस्सेण ने छानदिसागरोवमाणि अंतोसुहुनेण ऊणाणि इच्चएण भेदाभावा ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच जहण्णेण एगसमयं ॥ ११५ ॥

दोगुणद्वाणजीवेसु सब्बेसु अण्णगुणं गदेसु दोण्हं गुणद्वाणाणं एगसमयविरहु-वरुंभा ।

उक्कस्सेण पल्टिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११६ ॥ कुदो१ सांतररासिचादो । बहुगमंतरं किण्ण होदि१ सभावा ।

जंस- नवीं प्रकारके विकलेन्द्रिय जीव, एकेन्द्रिय या अनेकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर आवलीके असंस्थातवें भागमात्र पुद्रलपरिवर्तन कालतक परिभ्रमण कर पुनः नवीं प्रकारके विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए। इस प्रकारसे असंस्थात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओषके समान

है ॥ ११४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जपन्यसे अन्तर्गुहर्न और उत्कर्षसे अन्तर्गुहर्न कम दो हयासठ सागरोपमकाल अन्तर है; इस प्रकार ओवकी अपेक्षा इनमें कोई भद्र नहीं है।

उक्त दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अण्ञा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ११५ ॥

उक्त दोनों गुणस्थानोंके सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जाने पर दोनों

गुणस्थानोंका एक समय विरद्द पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ११६ ॥ क्योंकि, ये दोनों सान्तर राशियां हैं।

शुंका हिनका पत्थोपमके असंस्थातवें भागसे अधिक अंतर क्यों नहीं होता ? समाधान स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है।

१ पर्वेन्द्रियेप मिध्यादृष्टेः सामान्यवत । स. सि. १. ८.

२ सासादनसम्यग्दिष्टसम्यग्मिध्यादृष्टवीर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एगजीनं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो, अंतीसुहुतं ॥ ११७ ॥

सुगममेदं सुत्तं, बहुसो उत्ततादो ।

उनकस्तेण सागरोवमसहस्ताणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि सागरोवमसदपुधतं ॥ ११८ ॥

सासणस्स ताव उचदे - एकको अर्थातकारुमसंखेज्जरोगमेलं वा एईदिएसु हिदो असिणपंचिदिएसु आमंतृण उववण्णे। पंचिह पज्जनीहि पज्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरेसु आउअं विधय (४) विस्पंतो (५) किस्मंतो (किस्सेतो (व) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरेदेसुप्पण्णे।। छिहि पज्जनीहि एज्जनदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसममम्मं पिडवण्णो (९) सामणं गरा । आदि दिद्धा । मिन्छमं गेतृणंतिय सर्गाहिदं परियद्धियावसाणे सामणं गरा । ठद्ध मंतरं । तदा थावरपाओग्गाय-विचाय असंखेज्जदिभागमा-छ्य कार्लं किरिया असंखेज्जदिभागमा-छ्य कार्लं किरिय धावरकारसु उववण्णो आविज्याए असंखेज्जदिभागमा-छ्य

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर ऋमशः पत्योपमके असं-स्वातर्वे मान और अन्तर्मुहूर्त है ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, बहुत बार कहा गया है।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्धी पंचेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक एक हजार सागरोपम काल है, तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपम-क्रतपुथक्त है ॥ ११८ ॥

हानमेंसे पहले सासादनसम्बन्धिका अन्तर कहते हैं - अनन्तकाल या असंक्यात-क्षेण्ठमात्र काल तक पक्षेण्टियोंमें रहा हुआ कोई एक जीव असंबी पंचेन्द्रियोंमें आकर उत्पक्ष हुआ। पांचे पर्याप्तियांसे पर्याप्त हो (१) विकास ले (१) विद्युद्ध हो (६) अवक्षवासी या वानव्यन्तरंते आयुक्ते वोधकर (४) विकास ले (५) कास सरण कर अवक्षवासी या वानव्यन्तरंतेगोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विकास ले (७) विद्युद्ध हो (८) उपराससम्बन्धको प्राप्त हुआ (९)। पुनः सासादन-पूर्णस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थानको प्रारम्भ दष्ट हुआ। पक्षात् सिध्या-स्वको आकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिवर्तित होकर आयुक्ते अन्तर्स्य सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पक्षात् स्थायरकायके पोग्य आवालीके असंख्यात्रे सागप्रमाण काल तक उनमें रह कर, मरण करके स्थायर कामिकासे करन्तर हुआ। इस प्रकार आवालीके असंख्यात्रे प्राप्त और नी अन्तर्गुहर्तीसे कस अपनी स्थिति ही इनका उत्कृष्ट अन्तर है।

१ एकजीव प्रति जधन्येन पस्योपसासस्येयसागोऽन्तर्ग्यहर्तभ । स. सि. १, ८. २ उत्कर्त्रेण सागरोपसदहस्रं पूर्वकोदीपूषक्तीरम्बिकस् । स. सि. १, ८.

सम्माभिष्छादिष्ट्रिस्स उच्चते- एक्को जीको एदंहियाद्विदिक्किंछदो असण्ण-पंचिदिएमु उववण्णो। पंचिह पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्तंतो (२) विमुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरेसु आउअं वंधिय (४) विस्तिमिय (५) देवेसु उववण्णो। छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (६) विस्तंतो (७) विमुद्धो (८) उवसमसम्मन्तं पिडवण्णो (९) सम्माभिच्छनं गदो (१०)। मिच्छनं गत्णंतिय सगिद्धिदं परिम्मिय अंतीमुहुनाव-सेसे सम्माभिच्छनं गदो (११)। लद्भंतरं। भिच्छनं गत्णंत् १२) एदंदिएसु उव-वण्णो। वारसेहि अंतोमुहुनेहि कपसगिद्धिदं सम्माभिच्छन्वकृत्सर्सतरं।

'जहा उदेसो तहा णिदेसो' चि णायादे। पंचिदियद्विदी पुच्चकोडियुध<del>रोणस्यदिय</del> सागरोवमसहस्समेता, पज्जनाणं सागरोवमसदपुधनमेता चि वत्तव्यं।

असंजदसम्मादिद्विषहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं' ॥ ११९ ॥ सगमवं सर्च ।

अव सम्यामध्याद्दाष्ट पंचेन्द्रिय जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रियकी स्थित एक जीव असंही पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। मनके किया सेण पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वाम ले (२) विश्वाम ले (३) मवनवासी या वाम-व्यन्तरोंमें अयुको बांधकर (४) विश्वाम ले (५) देवोंमें उत्पन्न हुआ। बहु पर्वाक्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्वाम ले (७) विश्वास हो (८) उपज्ञाससम्यन्त्रको प्राप्त हो (६) सम्याम्मध्यात्वको प्राप्त हुआ। (१०)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्वमण कर आयुके अन्तर्मुहुतैकाल अवशेष रह जाने पर सम्याम्मध्यात्वको प्राप्त हुआ (११)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर (१२) पकेन्द्रियोंसे ज्ञास (१४)। उत्तर हुआ। ऐसे इन वारह अन्तर्मुहुतौंसे कम स्वस्थिति सम्बन्धिमध्यात्वका उन्द्रष्ट अन्तर है।

'जैसा उद्देश होता है, उसीके अनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पंकेन्द्रिय सामान्यकी स्थिति पूर्वकोटीप्रथम्त्यसे अधिक एक हजार सागरोपमप्रमाण होती है, और पंकेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी स्थिति शतपृथम्त्यसागरोपमप्रमाण होती है, ऐसा कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अप्रमन्तर्सयत्त गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती बीवोंका अन्तर कितने काठ होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ११९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ असंयतसम्यग्दष्टभाषप्रमत्तान्तानां नानाजीकारेक्षवा नारत्वन्तस्य । स. वि. १, ८.

## एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ।। १२० ।।

कुदो ? एदेसिमण्णगुणं गंत्ण सन्तदहरेण कालेण पडिणियत्तिय अप्यप्पणो गुण-मागदाणमतोधुइत्तंतस्त्रलंमा ।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि, सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२१ ॥

असंजदसम्मादिष्ट्रिस्स उचदे— एको एईदियद्विदियनिछदो असिणापंचिदियसम्ब-च्छिमपञ्जचएसु उववण्णा। पंचिद्द पञ्जचादि पञ्जचयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवंतरदेवेसु आउअं वंधिय (४) विस्संतिय (५) मदो देवेसु उववण्णो। छिद्द पञ्जचीदि पञ्जचयदो (६) विस्संता (७) विसुद्धो (८) उवत्तमसम्मन पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मन पिडवण्णो (१०)। उवसमसम्मन पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मन व्यव्यव्या (१०)। पूर्णो मासणं गदो अवन्धियाए असंबेखदिसार्ग कालमच्छिदण थावरकाएम उववण्णो। टमिट अंतीष्ट्रहेचेहि

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्त है ॥ १२० ॥

क्योंकि, इन असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वेळचु काल्से लौटकर अपने अपने गुणस्थानको आये हुओंके अन्तर्मृहर्नमात्र अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक सहस्र सागरोपम तथा श्वतप्रयक्त्व सागरोपम है।। १२१।।

हुनमेंसे पहुले असंयतसम्यग्रहिका अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रिय अवश्यितको प्राप्त कोर एक जीव, असंबी एंचिन्द्रिय सम्मूर्णिड्या पर्यातकों उत्पन्न हुआ। पांची पर्याक्तियों स्वाति हो (१) विकाम ले (२) विश्वज्ञ हु (१) अवनवासी या वानव्यन्तर देवों सायुक्त वांक्रस्त (४) विकाम ले (५) मरा और देवों उत्पन्न हुआ। छहां पर्यातियों पर्यात हो (१) विकाम ले (७) विश्वज्ञ हो (८) उपरामसम्यक्तको प्राप्त हुआ (७)। उपरामसम्यक्तको कालमें छह आविज्यां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थातको गया और अस्तरको प्राप्त हुआ। पिछ मिय्यात्यको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिक्रमणकर अन्तमें उपरामसम्यक्तको प्राप्त हुआ (१०)। पुनः सासादन गुणस्थातको गया और वहांपर अवश्वज्ञेक अस्तरवात्र माण्यात्रमाण काल तक रहकर स्थावरकायिकोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार हात्र देश अन्तर्गृहर्तीसे कम अपनी स्थितिप्रमाणकाल उक्त असंयतस्थरहृष्टिका

१ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्युद्दर्तः । स सि. १,८

२ उत्कर्षेण सागरोपमसङ्ख पूर्वकोटीपृथक्तवैरम्याधकम् । स. सि. १,८.

1 44

ऊणिया सगद्विदी लद्धबुक्कस्तंतरं । सागरोवमसद्युवनं देखणिमिदं वचार्चं १ ण, पेष्टि-दियपञ्जचिद्विदीए देखणाए वि सागरोवमसद्युवन्तादो । तं पि कथं णब्बदे १ तुने देखणवयणाभावादो । सण्णिसम्बुन्छिमपीनिदिएसुप्पाइय सम्मनं गेण्हाविय सिन्छनेण किण्णांतराविदो १ ण, तत्थ पहमसम्मन्तगाहणाभावा । वेदगसम्मनं किण्ण पिडवजाविदो १ ण, एईदिएसु दीहद्धमबद्धिदस्स उच्वेछिदसम्मन्तसमाभिन्छन्तस्स तदुष्पायणे संभवाभावा ।

संजदासंजदस्स बुरुवदे- एक्को एइंदियद्विदिमन्छिदो सण्णिपंचिदियपज्ज**मण्ड** उववण्णो तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्तेहि (१) पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च खुगवं पडिवण्णो (२) छाविरुयाओ पढमसम्मत्तद्वाए अत्थि ति आसार्ण गंतूर्णतिरिह्यै। मिच्छत्तं गंतूण सगद्विदिं परिभमिय अपन्छिमे पंचिदियभवे सम्मत्तं वेन्ण दंसणमोहणीयं

उत्क्रप्ट अन्तर होता है।

इंक्स-पंचेन्द्रिय पर्यावकोंका जो सागरोपमशतपृथकत्वप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर बताया है, उसमें 'देशोन' ऐसा पद और कहना चाहिए ?

समाधान---नर्हां, क्योंकि, पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी देशोन स्थिति भी सागरोपम-शतप्रथक्त्वप्रमाण ही होती है।

शंका--यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान-क्योंकि, सुत्रमें 'देशोन 'इस वचनका अभाव है।

र्शका—संत्री सम्मूर्विछम पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराकर और सम्यक्त्यको प्रहण कराकर मिथ्यान्यके द्वारा अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संक्षी सम्मूर्विद्यम पंचेन्द्रियोंमें प्रथमापशमसम्यक्त्वके प्रकृण करनेका अभाव है।

शंका-विदक्तसम्बद्धत्वको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें दीर्घ काल तक रहनेवाले और उद्रेलना की है सम्यक्त और सम्यागम्यान्य प्रकृतिकी जिसने, ऐसे जीवके वेदकसम्यक्तवा उत्पन्न कराना संगव नहीं है।

संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्ट्रियकी स्थितिको प्राप्त एक जीव, संबी पंचेन्ट्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पक्ष हुआ | तीन एक्ष, तीन दिवस और अन्त- गृहतंसे (?) प्रथमोपदामसम्यक्त्यको तथा संयमासंयमको गुगपत् प्राप्त हुआ (२) प्रथमोपदामसम्यक्तक काळमें छह आविष्यां अद्योग एके पर सासादन गुगस्थानको प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हुआ । मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिग्रमाण परिश्रमण करके अन्तिम पंचेन्ट्रिय अवर्षे सम्यक्त्यको प्रष्टण कर दर्शनमोहनीयका क्षय कर और संसारिक

खबिय अंतोपुड्नावसेसे संसारे संज्ञामंत्रकं च पडिवण्णो (३) अप्यमत्तो (४)। पमत्तो (५)। उबार छ प्रुड्वणा। तिण्णिपक्सेहि तिण्णिदिवसेहि वारसंजंतो- क्षुड्वचेहि य ऊणिया समाहिदी लई संजदामंजदाणप्रक्करसंतरं। एईदिएसु किण्ण उप्याद्दो १ छद्धंसंतरं करिय उबार सिज्ज्ञणकालादो मिच्छनं गंत्ण एईदिएसु आउअं वंधिय तत्युष्पज्ज्ञणकालो संखेज्ज्ञगुणो चि एईदिएसु ण उप्पादिदो । उबारमाणं पि एदमेव कारणं वचन्तं।

पमत्तस्त बुबदे- एक्को एईदियद्विदियान्छिदो मण्नेसु उववण्णो । गटभादिअङ्क-बस्सेहि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च अगवं पडिवण्णो (१) पमत्तो जादो (२)। हेड्डा पडिद्णंतिरदो समाद्विदि परिभामिय अपन्छिमे भवे मणुमो जादो । दंसणमोहणीयं खविय अतीसुहृचावसेसे संसारे अप्पमतो होद्ण पमत्तो जादो (२)। लड्कंतरं । भूओ अप्पमत्ती (४) उविर छ अतीसुहृत्ता । अद्विह वस्सेहि दसिह अतीसुहृत्तेहि य ऊणिया सम-द्विदी पमत्तस्यक्रस्संतरं लर्दं ।

अन्तर्मुहुर्तप्रमाण अवदोष रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। पश्चान् अप्रमत्तः संयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) हुआ। इनमें अपूर्वकरणादिसम्बन्धी ऊपरके **छह शुहुर्तोको** मिलाकर तीन पक्ष, तीन दिवस और वारह अन्तर्मृहर्तोसे कम अपनी स्थितिम्रमाण संयतासंयतोंका उन्ह्राप्ट अन्तर है।

शंका-उक्त जीवको एकेन्द्रियों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—संयतासंयतका अन्तर लब्ध होनेक पश्चान् उपर सिद्ध होने तकके कालसे मिथ्यात्यको जाकर एकेन्द्रियोंमें आयुको बांधकर उनमें उत्पन्न होनेका काल संख्यातगुणा है, इसलिय एकेन्द्रियोंमें नहां उत्पन्न कराया। इनी प्रकार प्रमत्तावि उपरितन गुणस्थानवर्ती जीवोंके भी यही कारण कहना चाहिए।

प्रमत्तसंयतका उन्कृष्ट अन्तर कहते हैं - एकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त का मनुष्यांमें उत्पन्न हुआ और गर्मीद आठ वर्षोसे उपरामसम्यक्त्य और अप्रमत्तगुणस्थानको एक-साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत हुआ (२)। पीछ नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्लमण कर अन्तिम अयमें मनुष्य हुआ। दर्शनमोहनीयका क्षयकर अन्तर्मुह्नतंकाल संसारके अवशिष्ट रहने पर अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत क्ष्या (१) हुआ। इनमें उत्पर्तक छह अन्तर्मुह्नते मिलाकर आठ वर्षो हुआ। १) इस प्रकार अन्तर उन्ध्य हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (१) हुआ। इनमें उत्परके छह अन्तर्मुह्नते मिलाकर आठ वर्षे और दश अन्तर्मुह्नते में कम अपनी स्थिति प्रमत्तसंयतका उक्कृष्ट अनतर प्राप्त होता है।

अप्यमत्तस्स उच्चदे- एको एइंदियिट्टिद्मिन्छ्दो मणुसेसु उववण्णो गम्भादिअहु-वस्साणमुत्रि उवसमसम्मत्तमत्त्रमृत्यां च जुगवं पिडवण्णो। आदी दिद्वा (१)। अंत-दिदो अपन्छिमे पंचिदियमेव मणुस्सेसु उववण्णो। देसणमोहणीयं खिवय अंतोम्रहुत्तावसेसे संसोर विसुद्धो अप्यमत्ते। जादो (२)। तदो पमत्ते। (३) अप्यमत्ते। (४)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता। एवमहुबस्सेहि दसहि अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया पंचिदियद्विदी उक्कस्संत्रं।

चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीवं पडि ओघं ॥ १२२ ॥ कुदो १ जहण्गेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुत्रचमिच्चेएहि ओघादो भेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १२३ ॥

तिण्हसुवसामगाणसुवीर चढिय हेड्डा ओदिष्णे जहण्णमंतरं होदि। उत्रसंतकसायस्स हेड्डा ओदरिय पुणो सन्वजहण्णेण कालेण उत्रसंतकमायचं पडिवण्णे जहण्णमंतरं होदि।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि, सागरोवमसदुष्धत्तं ॥ १२४ ॥

अप्रमत्तसंयतका उत्हर अन्तर कहते हैं - पकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और गर्भादि आठ वर्षोंसे ऊपर उपशमसम्यक्त्व तथा अप्रमत्तगुण-स्थातको युगपत् प्राप्त हुआ । इस मकार इस गुणस्थातका आरंभ विकाद विदार पक्षात् अन्तरको प्राप्त हो अनिमा पंचेन्द्रिय भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। दर्शनमोहनीयका स्थाय कर संसारके अन्तमुंहते अद्योग रहने पर विश्व हो अप्रमत्तसंयत (व) अप्रमत्तनंयत (व) इसा । इमों ऊपरके छह अन्तमुंहते विद्योग एक पार्म प्रमत्तनंयत (व) अप्रमत्तनंयत (व) अप्रमत्तनंयत (व) अप्रमत्तनंयत (व) क्रम प्रमत्ते हैं।

चारों उपजामकोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान है ॥ १२२ ॥ क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय और उत्करेसे वर्षपृथक्त, इस प्रकार ऑग्रस इनमें कोई भेव नहीं हैं।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्श्वहुर्त है ॥१२३॥ अपूर्वकरणसंयत आदि तीनों उपशामकोंका ऊपर चढ़कर नीचे उतरनेपर जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकपायका नीचे उतरकर पुनः सर्वेजघन्य काळसे उपशान्तकपायको प्राप्त होनेपर जघन्य अन्तर होता है।

चारों उपज्ञामकोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिष्ट्यक्त्यसे अधिक सागरोपमसहस्र और सागरोपमञ्जनप्रयक्त्य है ॥ १२४ ॥

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत । स. सि. १, ८,

२ एकजीवं प्रति जचन्येनान्तर्मृहर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरोपमसहस्र पूर्वकोटीपृथक्त्वैरभ्यविकम् । सः सिः १, ८.

एक्को एइंदियद्विदिमिरुव्दो मणुसेसु उववण्णो । गुन्भादिअहुवस्सेहि विसुद्धो 
उवसमसम्मन्तमप्यमन्तगुणं च जुगर्व पिडवण्णो अंतोसुहुनेण (१) वेदगसम्मनं गदो। तदो 
अंतोसुहुनेण (२) अणंताणुवंची विसंजोजिय (२) विस्तमिय (४) दंमणमोहणीयसुवसमिय 
(५) पमनापमचवरावनसहस्मं काद्ण (६) उवनमंसठीपाओग्गअप्यमनो जादो (७)। 
अषुक्वो (८) अणियद्वी (९) सुद्गुमं (१०) उवसंतो (११) सुद्गुमं (१२) अणियद्वी (१३) 
अपुक्वो (१४)। हेद्वा ओदिरिद्ण पंचिदियद्विद्वं परिभमिय पिन्छमं भव मणुसेसु उववण्णे। । 
दंसणमोहणीयं खविय अंतोसुदुनावसेमं मंगारे विसुद्धो अप्यमनो जादो । गुणो पमनापमनपरावनसहस्सं काद्ण उवसममेहीपाओग्गअप्यमनो होद्ण अपुक्वउवत्रसमो 
बादो । लद्धमंतरं (१५) । तदो अणियद्वी (१६) सुद्गुमं (१७) उवसंतकसाओ (१८) 
सुद्भुमं (१९) अणियद्वी (२०) अपुक्यो (२१) अप्यमनो (२२) पमनो (२३) 
अप्यमनो (२४) । उवरि छ अंतोसुद्वना । एवं अद्विद्व वस्सेहि तीमिहि अंतोसुद्वनेहि 
ऊणिया सगद्विदी अपुक्वुकस्मंतरं । एवं चेव तिण्हसुवसामगाणं वन्नवं । णविर अद्वावीसछक्वीस-चद्वीसअंतोसुद्वनिह अन्भिह्यअद्वस्त्वणा सगद्विदी अंतरं होदि ।

पकेन्द्रिय-स्थितिमें स्थित एक जीव, मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। गर्माद आठ वर्षोंसे विश्वत हो उपशमसम्यक्त्वको और अप्रमत्तगुणस्थानको युगपत् प्राप्त होता हुआ अन्त-र्महर्तसे (१) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। प्रधान् अन्तर्मुहर्तसे (२) अनन्तानुबन्धी कवायचतक्कका विसंयोजन करके (२) विश्राम ले (४) दर्शनमोहनीयका उपराम कर (५) प्रमत्त-अप्रमत्तराणस्थानसम्बन्धी परावर्तन-सहस्रोंको करके (६) उपरामश्रेणीक प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (७)। पश्चात् अपूर्वकरणसंयत (८) अनिवृत्तिकरणसंयत (९) सक्ष्म-साम्प्ररायसंयत (१०) उपशान्तकपाय (११) सुक्ष्मसाम्पराय (१२) अनिवस्तिकरण-संयत (१३) अपूर्वकरणसंयत (१४) हो, नीच उतरकर पंचेन्द्रियकी स्थितिप्रमाण परि-धमणकर अन्तिम भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात दर्शनमोहनीयका क्षयकर संसारके अन्तर्महर्तमात्र अवशेष रहनेपर विशुद्ध है। अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तपरावर्तन-सहस्रोंको करके उपशमश्रेणीक योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपर्यकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१५)। प्रधात अनिवृत्तिकरणसंयत (१६) सङ्गसाम्परायसंयत (१७) उपशान्तकपाय (१८) सङ्गसाम्परायसंयत (१९) अनिवत्ति करणसंयत (२०) अपूर्वकरणसंयत (२१) अप्रमत्तसंयत (२२) प्रमत्तसंयत (२३) और अप्रमत्तसंयत हुआ (२४)। इसके ऊपर क्षपकश्चेणीसम्बन्धी छह अन्तर्महर्त होते हैं। इस प्रकार तीस अन्तर्मुहर्त और आठ वर्षोंसे कम एंचिन्द्रियस्थितिप्रमाण अपर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारस दोष तीनों उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके क्रमशः अट्राईस छन्वीस और चौबीस अन्तर्महताँसे अधिक आठ वर्ष कम पंचेन्द्रिय स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

### बदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ १२५ ॥

णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमञ्जो, उनकस्तेण छम्पासाः; एगजीवं पहुच णारिय अंतरं, णिरंतरमिच्चेएहि ओघादो भेदाभावा ।

सजोगिकेवली ओधं ॥ १२६ ॥

इदो ? णागेगजीवं पड्ड णश्य अंतरं, णिरंतरमिञ्चेदेण ओघादो मेहाभावा । पंचिंदियअपज्जन्ताणं वेइंदियअपज्जन्ताणं भंगो ॥ १२७ ॥

णःणाजिथं पहुःच शन्धि अंतरं, णिरंतरं, एगजीवं पहुःच जहण्णेण खुद्दामवरगहणं, उक्करसेण अर्णतकालमसंवेजजयोग्गलपन्धिङ्गिच्चेण्हि वेहेदियअपञ्जनेहितो पंसिदिय-अपञ्जनाणं भेदाभावा ।

एदमिंदियं पडुच्च अंतरं ॥ १२८ ॥

गुणं पडुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १२९ ॥ एदाणि दो वि सुनाणि सुगमाणि ।

एवमिदियमग्गणा समत्ता ।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२५ ॥ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह मास अन्तर है , एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघक्रफणांस कोई भेद नहीं हैं।

मयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२६ ॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओवसे कोई भेद नहीं है।

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर बीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान है ॥१२७॥ नाना जीवोंकी अंपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। एक जीवकी अंपेक्षा जघन्यसे श्रुद्रभवष्ट्रणप्रमाण और उन्कर्षसे अनन्तकालासक असंस्थात पुरुल्परिवर्तनप्रमाण अन्तर है। इस प्रकार ब्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्यान्तकोंसे पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्यान्तकोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

यह गतिकी अपेक्षा अन्तर कहा है ॥ १२८॥ गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम है।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

१ तेषाणां सामान्योत्तम् । स. सि. १, ८. १ एवमिन्द्रियं फ्रयन्तसमुत्तम् । स. सि. १, ८. १ युणं मन्युभयतोऽपि नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८. कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-चाउकाइय-बादर-सुदुम-पज्जत्त-अपज्जताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पहुःच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३० ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एंगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १३१ ॥

कुदो ? एदेसिमणप्पिदअपज्जलग्मु उप्पार्ज्जय सन्वत्थोवेण कालेण पुणो अप्पिद-कायमागदाणं खुदाभवग्गहणमेत्रजहण्णंतरुवरुंमा ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंबेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ १३२ ॥

कुरो ? अस्पिदकायारो चणप्करिकाइएसप्पाञ्जय अंतरिदजीनो चणप्करिकाय-हिर्दि आचलियाए असंखेज्जरिभागयोगालपरियट्टमंत्रं परिभभिय अणिप्पदसंसकायद्विदि च, तदो अस्पिदकायभागरो जो होदि, तस्स सुत्तुत्वकरसंतहन्नलंभा।

कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, हनके बादर और सहम तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१३१।। क्योंकि, इन पृथिवीकायिकाहि जीवोंका अविवक्षित अपर्यान्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वेस्तोक कालसे पुनः विवक्षित कायमें आये हुए जीवोंके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण जयन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त पृथिवीकायिक आदि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुदुरुपरिवर्तन है ॥ १२२॥

क्योंकि, विवक्षित कायस वनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ जीव आवळीके असंख्यातवें भाग पुरुष्ठपरिवर्तन वनस्पतिकायकी स्थिति तक परिश्लमण कर और अविवक्षित रोष कायिक जीवोंकी भी स्थिति तक परिश्लमण करके तत्पश्लात् विवक्षित कायमें जो जीव आता है उसके सुत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

१ कायानुवादेन पृथिव्यन्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्यन्तरम् । स सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्यंन श्रुद्रमवग्रहणम् । स. सि. १, ८,

**६ उत्कर्वेणान**न्तः काळोऽसरूपेयाः पुद्रळपरिवर्ताः । सः सि १, ८.

वणफदिकाइयःणिगोदजीव-बादर-सुहुम-पञ्जत-अपज्जताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं॥ १३३॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३४ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो अणप्पिदकार्य गेत्ण अहलहुएण कालेण पुणो अप्पिद-कायमागदस्स खुहाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंगा ।

उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगां ॥ १३५॥

कुदो १ अप्पिदकायादो पुढिनि-जाउनोउ-नाउकाइएसु उप्पिठ्जिय असंखेज्जलोग-मे तकालं तत्थेत्र परिभमिय पुणो अप्पिदकायमागदस्स असंखेज्जलोगभेत्तंतक्वलंभा ।

बादरवणफिदिकाइयपत्तेयसरीरपञ्जतः अपञ्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३६ ॥ सुगमेमंदं सुनं ।

वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, उनके वादर व खक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१२४॥ क्योंकि, विवक्षित कायंस अविवक्षित कायको जाकर अतिरुघु कालसे पुनः विवक्षित कायमें आये हुये जीवके क्षद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है ॥ १३५ ॥

क्योंकि, विवक्षित वनस्पतिकायस पृथिवी, जरू, अग्नि और वायुकायिक जोवोंसे उत्पन्न होकर असंख्यात लोकमात्र काल तक उन्होंसे परिश्रमण कर पुनः विवक्षित वनस्पतिकायको आये हुए जीवके असंख्यातलोकप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकस्मारीर और उनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ वनस्पतिकायिकाना नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन श्रुदमवमहणम् । स. सि. १,८. ३ उत्कवेंणासख्येया लोकाः । स. सि. १,८.

**एगजीवं पडुच** जह**ण्णेण खुदाभवग्गहणं .॥ १३७ ॥** एदं पि मुत्तं सुगमं चेय ।

उक्कस्सेण अङ्गाइज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ १३८ ॥

क्रदा ? अप्यिदकायादो णिगोदजीवेमुप्पणास अङ्गढ्ज्जेपागलपरियद्दाणि सेस-कायपरिव्ममणेण सादिरेयाणि परिभमिय अप्यिदकायमागदस्स अङ्गाइज्जेपोग्गलपरियङ्ग-मेर्चतरुवलंगा ।

तसकाइयत्तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १३९ ॥

कुदो ? षाणाजीवं पड्डन जहण्णेण णात्य अंतरं, णिरंतरं, एराजीवं पड्डन्च जहण्णेण अतोसुहुत्तं, उक्कस्सेण वे छावद्विसागरोवमाणि देखणाणि; इन्चेदेहि मिन्छादिद्वि-ओषादो भेदामावा ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्माभिच्छादिद्वीणमंतरं केविवरं कालादो **होदि, णाणाजीवं प**ड्डच ओघं ॥ १४० ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१३७॥ यह सूत्र भी सुगम ही है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अढ़ाई पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।। १३८ ।। क्योंकि, विवक्षित कायस निगोद जीवोमें उत्पन्न हुए, तथा उसमें अवृाई पुद्गल-परिवर्तन और रोप काथिक जीवोमें पान्त्रमण करनेले उनकी स्थितिप्रमाण साधिक काल परिक्रमणकर विवक्षित कायमें आये हुए जीवके अदाई पुद्गलपरिवर्तन कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

त्रसकायिक और त्रमकायिक पर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १३९॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अंपक्षा कोई अन्तर नहीं है, निरन्तर है, एक जीवर्का अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहुर्त अन्तर है और उत्करेंसे देशोन दो छ्यासठ सागरोपम अन्तर है; इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके ओघ अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक मासाइनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निम्प्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १४० ॥

१ त्रसकायिकेषु मिध्यादृष्टेः सामान्यवत् । सः मि १, ८.

२ सासादनसम्यन्दष्टिसम्यम्बयादष्टशोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि १, ८.

कुदो ? जहण्णेण एकसमओ, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेजजिदभागोः इज्वे-एहि भेदाभावा ।

एगजीवं पहुन्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोग्रहत्तं ॥ १२१ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

उक्कस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ १४२ ॥

तं जथा- एक्को एईदियट्टिदिमच्छिदो असण्णिपंचिदिएसु उववण्णो । पंचिह पज्जन्तिहि पज्जन्त्रदो (१) विस्संतो (२) विस्संतो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं वंधिद्ण (४) विस्संतो (५) मदो भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु उववण्णो । छहि पज्जन्तिहि पज्जन्त्रयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मन्तं पिडवण्णो (९) सामणं गदा । मिच्छनं गंत्णंतरिदो । तसिहिदि परियद्विद्ण अवसाणे सासणं गदो । रुद्धमंतरं । तदो तत्थ थावरपाओग्गमाविष्ठयाण असंखेज्जदिभागमन्छिद्ण कार्लं गदो

क्योंकि, जञ्जन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण अन्तर है, इस प्रकार आधसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश्चः पल्योपमके असे-ख्यातवें भाग और अन्तर्भृहर्तप्रमाण है ॥ १४१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कमग्नः पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम और कुछ कम दो हजार सागरोपम है।। १४२॥

जैसे- पकेन्द्रियकी स्थितमें स्थित कोई एक जीव असंकी पंचेन्द्रियोंमें उत्पक्ष हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्यात हो (१) विश्राम छे (२) विश्रुज्ज हो (३) भवनवासी या बानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम छे (५) मरा और भवनवासी या बानव्यन्तर देवोंमें अराक हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्यान हो (६) विश्राम छे (७) विश्रुज्ज हो (८) उपसासम्यवस्त्रको प्राप्त हो (९) सासादनशुणस्थानको गया पद्यात् मिध्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अस जीवांकी स्थितिप्रमाण परिवर्तन करके अन्तर्म सासादनशुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर रुष्ध हुआ। तत्यक्षात् उस सासादनशुणस्थानमें स्थावरकायको योग्य आवडीके असंस्थातवें भागप्रमाण काळ

**बाबरकाए**सु उववण्णो । आवलियाए असंखेजजदिभागेण णत्नहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया तसकाहप-तसकाहपपज्जत्तिद्वी अंतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिहिस्स उच्चदे- एक्को एइंदियद्विदिमच्छिय जीवो असण्णि-पंचिदिएसु उववण्णो। पंचिह पज्जनीहि पज्जनयदो (१) विस्तेतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरदेवेसु आउअं वंधिय (४) विस्तमिय (५) पुल्बुनदेवेसु उववण्णो। छिह पज्जनीहि पज्जनयदो (६) विस्तेतो (७) विसुद्धो (८) उवममसम्मन्तं पिढवण्णो (९)। सम्मामिच्छनं गदो (१०)। मिच्छनं गत्णंतिददो सगद्धिदि परिमिभय अंतोसुहुत्ताव-सेसाए तस-उत्सर्णजनद्विदीए सम्माभिच्छनं गदो। टद्धमंतरं (११)। मिच्छनं गत्ण (१२) एईदिएसु उववण्णो। वारसअंतेतसुकृत्तिह ऊणिया तस-तसपज्जनदिद्दी उक्क-संतन्तं होदि।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १४३ ॥ सुगममदं।

तक रह कर मरा और स्थायरकायिकोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार आवलीके असंख्यातयें भाग और नो अन्तर्मुहतोंसे कम त्रमकायिक और त्रसकायिकपर्यान्तकोंकी स्थितिप्रमाण अन्तर कोता है ।

ससकायिक और जनकायिकपर्याजक सध्याम्मध्यादाष्टिका अन्तर कहते हैंएकेन्द्रिय जीवोकी स्थितिको प्रान्त कांद्र एक जीव असंकी पंचित्त्रयोंमें उसक हुआ। पांच
पर्याणियोंसे पर्यान्त हो। (?) विश्राम ले (२) विग्रुत हो। (३) अवनवासी या वानव्यन्तर
हंबोंसे आयुको वांधकर (४) विश्राम ले (५) पूर्वोक हेबोंसे उन्पत्त हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे
पर्यान्त है। (६) विश्राम ले (७) विग्रुत हो। (८) उपरामसम्बन्धका प्राप्त हुआ। एक)।
पश्चान्त सम्यग्मिथ्यासको गया। (१०)। पुनः मिथ्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ।
हैस्यतिमाण परिश्रमण करके प्रसक्तायिक और प्रसक्तायिकपर्याप्तककी
स्थितिके अन्तर्गुष्टते अवशेष रह जानेपर सम्यग्नम्थात्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम वारह अन्तर्गुहते विश्वात जाकर (१२) एकेन्द्रियों उत्पन्न हुआ। इस
प्रकार हम बारह अन्तर्गुहतींसे कम प्रमान्नीर प्रसपर्यान्त्रकोकी स्थिति हो। उक्त दोनों
प्रकार के सम्यग्निष्ट्यारिट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमे लेकर अग्रमन्तसंयत तक त्रसकायिक और त्रस-कायिकपर्यान्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ १४४ ॥ एदं वि सुगमं ।

उनकस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुभत्तेणन्महि-याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ १४५ ॥

असंजदसम्मादिष्टिस्स उबदे- एको एइंदियिट्टिदिमा-छ्ट्री असण्णिपंचिंदियसम्बु-च्छिमपञ्जनएस उववण्णो। पंचिंद पञ्जन्नीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवंतरदेवेस आउअं वंधिय (४) विस्संतो (५) कालं करिय भवणवासिएस वाणवंतरेस वा देवेस उववण्णो। छिंद पञ्जन्निहि पञ्जन्यदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उत्तममसम्मनं पिंदवण्णो (९)। उत्तसमसम्मन्तद्वाए छाविल्यावसेसाए आसाणं गदो। वंतरिदो मिच्छमं गंतृण साहिदि परिभमिय अति उवसमसम्मनं पिंदवण्णो (१०)। लद्धमंतरं। पुणो साह्यां गदो आविल्याए असंस्व-क्षदिभागं कालमन्छिद्ण एईदिएस उववण्णो। दसिंद अतास्रुद्धनेहि ऊणिया तस-नस-पञ्जनिद्धरी उक्करसंतरं।

> उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ १४४ ॥ यह सत्र भी स्वाम है।

उक्त असंयताहि चारों गुणस्थानवर्गी त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिष्टथक्त्वसे अधिक दो सहस्रसागरोपम और कुछ कम दो सहस्र सागरोपम है ॥ १४५ ॥

हुनमेंसे पहले बस और असपर्यांन्तक असंयतसम्यग्हिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - एकेन्द्रियस्थितिको प्रान्त कोई एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रिय सम्मूर्व्छम पर्यान्तक जीवोंसे उत्पन्न हुआ। पांची पर्यानियोंसे पर्यान्त हा (१) विश्रास छे (२) विश्रुख हो (१) अवनवासी या वानव्यन्तर देवोंसे अयुको बांधकर (४) विश्रास छे (२) काल कर भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंसे उत्पन्न हुआ। छहा पर्यान्तियोंसे पर्यान्त हो (६) विश्रास छे (७) विश्रुख हो (८) उपरामत्यन्यक्वको प्रान्त हुआ। (९)। उपरामत्यन्यक्वको प्रान्त हुआ। (९)। उपरामत्यन्यक्वको प्रान्त हुआ। ए०)। इस प्रकार अन्तर छुआ। प्रस्थानको गया भौर अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिमणण परिभ्रमणकर अन्तर्से उपरामत्यन्यक्वको प्राप्त हुआ। एतः सासादन-गृणस्थानको जाकर वहां आवर्लीक असंख्यातवे भागप्रमाण कालत्य रहकर एकेन्द्रियोंमें उपराम्त्रका इस्तर वहां आवर्लीक असंख्यातवे भागप्रमाण कालत्य रहकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन त क्रा अन्तर्मुहुतींसे कम अस्त और अस्पर्यान्तककी उत्कृष्ट स्थिति उन्हींके असंयत्यसम्यग्रह जीवोंका उत्कृष्ट स्थार उन्हींक असंयत्यसम्यग्रह जीवोंका उत्कृष्ट स्थारत है।

१ उत्कारेण दे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्तवैरम्याधिके । स. सि. १, ८.

संजदासंजदरस उच्चेद एको एइंदियद्विदिम्हिट्ये सिष्णपॅचिदियपजनएसु उवकण्णो । अस्णिणसम्मुन्छिमपज्जनएसु किण्ण उप्पादिदो १ ण, तत्थ संजमासंजम-माहणाभावा । तिण्यपक्त-तिण्णिदिवेसीह अतीसुद्देनण य पदमसम्मनं संजमासंजम-माहणाभावा । तिण्यपक्त-तिण्णिदिवेसीह अतीसुद्देनण य पदमसम्मनं संजमासंजमं च जुगंद पिडवण्णो (१) । पदमसम्मन्तद्वाए छातिल्याओ अत्थि नि सामणं गरो । अतिरिदो मिन्छनं गेतृण साइदिं पिन्भिमय पन्छिमे तमभवे सम्मनं चेन्ण दंसण-मोहणीयं खिवय अतीसुद्दुन्तावेसे संसातं संजमासंजमं पिडवण्णो (१) । लद्दमंतरं । अप्यमनो (४) पमनो (५) अप्यमनो (६)। उद्दि खवगसेद्विम्ह छ सुद्दुन्ता । एवं चारसअतीसुद्दुन्ताहिय-अद्वेतालीसदिवेसीह ऊण्या तस-तसपज्जनिद्वदी संजदा-संजदुक्तस्तंतरं ।

पमत्तस्त उच्चदे- एक्को एईदियद्विदिमन्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गञ्मादिअङ्क-वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगर्व पडिवण्णो (१) पमत्तो (२) हेट्ठा परिवदिय अंतरिदो । सगद्विदिं परियमिय अपन्छिमे भेव सम्मादिट्टी मणुशे। जादो । देमणुगोहणीर्य

त्रस और त्रसपर्याप्तक संयतासंयतका उत्हुए अन्तर कहते हें- एकेन्द्रिय जीवींकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ ।

श्रृंका—उक्त जीवको असंक्षी सम्मूर्विछम पर्याप्तकोंमें क्यों नही उत्पन्न कराया ? समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें संयमासंयमके ब्रहण करनेका अभाव है।

पुनः उत्पन्न होनेके पश्चान् तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्सुहर्तसे प्रथमो-पद्ममसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमोपदासम्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां राग रहने पर सासादनगुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हो मिध्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम जनसवस्य सम्यक्तको प्रहणकर और दर्शनमोहतीयका अ्य कर अन्तर्मुहर्तप्रमाण संसारके अवशिष्ट रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर कृष्य हुआ। पश्चात् अप्रमत्त्रयाय (४) प्रमत्तर्सप्रत (५) और अप्रमत्तर्सयत (६) हुआ। इनमें क्षपक्रवेणीसम्बन्धी उत्परके छह अन्तर्सुहर्त और मिलाय। इस प्रकार बारह अन्तर्सुहर्तीसे अधिक अङ्गालीस दिनोंसे कम अस और अस्पर्यान्तकोंकी उन्हण्य स्थित हो उन संयतासंयत वीवोंका उन्हण्य अन्तर है।

वसकायिक और वसकायिकपर्यात प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-एकेन्द्रिय स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्मको आदि छे आठ वर्षके पश्चात् उपशमसम्यक्त्य और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत हो (२) नीचे गिर कर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण परिश्रमण करके अन्तिम अवमें सम्यग्दष्टि मनुष्य हुआ। पुनः दर्शनमोहनीयका खबिय अप्पमचो होद्ग पमचो जादो (३) लद्धमंतरं। भूओ अप्पमचो (४)। उनिर छ अंतोसुहुचा। एवं अद्वहि बस्सेहि दसहि अंतोझुहुचेहि य ऊणा तस-तक्षपः जचिद्वी उक्कस्पंतरं।

अप्पमचस्स उच्चदे- एक्को थावरहिदिमन्छिदो मणुसेसु उववण्णो गरुमादिअहु-वस्सेण उवसमसम्मचमप्पमचगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अंतरिदो सगिहिदि परिश्र-मिय पन्छिमे अवे मणुमो जादो । सम्मचं पिडवण्णो दंसणमोहणीयं खिवय अंतोसुहुचा-वसेमं संसारे विसुद्धो अप्पमचो जादो (२)। लद्धमंतरं । वदो पमचो (३) अप्पमचो (४)। उविर छ अंतोसुहुचा। एवमद्वि वस्सेहि दसिह अंतोसुहुचेहि य ऊणिया तस-तसपञ्जचिद्वी उक्कस्यंतरं।

चंदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओषं ॥ १४६ ॥

सुगममेदं ।

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृतं ॥ १४७ ॥

क्षय करके अप्रमत्तसंयत हो प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इसप्रकार अन्तर रुष्य हो गया। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुद्रते और मिलाये। इस प्रकार दश अन्तर्मुद्रते और आठ वर्षोंसे कम त्रस और त्रसपर्यातककी उन्कृष्ट स्थिति ही उन प्रमत्त-संयत जीवोका उन्कृष्ट अन्तर है।

श्रसकायिक और अस्कायिकपर्यंग्त अग्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-स्थायरकायकी स्थितिम वियमान कोई एक जीव मुद्रप्योमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि के आठ वर्षसे उपरामसम्यक्त्व और अग्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राण्त हुआ (१)। पक्षात् अन्तरको प्राप्त हिप्तित्प्रमाण परिश्लमणकर अन्तिम भवमें मुद्रुप्त हुआ। सम्यक्त्यको प्राप्त कर पुनः दर्शनमोहनीयका क्ष्य कर संसारके अन्तर्मुद्धते अवशिष्ट रह जानेपर विश्वक हो अग्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर रूच्छ हो गया। तत्यक्षात् प्रमत्तसंयत (२) और अग्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें अपरके क्षयककोत्र सम्यन्त्र्यो छह अन्तर्मुहुते और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहुतीले कम इस और अस्पर्यात्वकांकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन अग्रमत्तसंयत जीवांका उत्कृष्ट अन्तर है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल

होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १४६ ॥

यह सूत्र सुनम है। चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है॥१४७॥

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८०

२ एकजीवं प्रति जचन्येनान्तर्ग्रह्तैः । स. सि. १,८.

ष्दं ष सुनर्न । उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देस्रणाणि ॥ १४८ ॥

ज्ञा पंचिदियमन्गणाए चदुण्हमुबसामगाणमंतरपरूबणा परूबिदा, तथा एत्य वि णितवयवा परूबेदञ्जा।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं॥ १४९ ॥ सुगमेवं। सजोगिकेवली ओघं॥ १५० ॥

एटं पि सगमं।

तसकाइयअपज्जताणं पंचिंदियअपज्जतभंगो ॥ १५१ ॥

कुदो ? णाणाजीव पहुच्च णात्य अंतरं, एराजीव पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवरगहणं, उक्करसेण अर्णतकालमसंखज्जपोग्गलपरिषट्टभिच्चेपहि पंचिदियअपज्जेचीईती तसकाहय-अपज्जन्ताणं भेदाभावा ।

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कमग्रः पूर्वकोटिप्रथक्त्यसे अधिक हो सहस्र सागरोपम तथा कछ कम हो सहस्र सागरोपम है।। १४८।।

जिस प्रकारसे पंचेन्द्रियमार्गणामें चारों उपशामकोंकी अन्तरप्रक्षपणा प्रकापित की है, उसी प्रकार यहांपर भी सामस्यकपुसे अविकल प्रकृपणा करना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेनलीका अन्तर ओषके समान है ॥ १४९ ॥ यह सुत्र सुगम है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।।१५०।।

यह सूत्र भी सुगम है।

त्रसकायिक उच्चपपर्याप्तकोंका अन्तर पंचीन्द्रय उच्च्यपर्याप्तकोंके अन्तरके समान है ॥ १५१ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे श्रुद्रभवप्रहणप्रमाण, उत्कर्षसे अनन्तकालात्मक असंस्थात पुत्रलपरिवर्तन हैं; इस प्रकार पंचेत्रिय लज्यपर्यासकोंसे त्रसकायिक लज्यपर्यानकोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

१ उत्कर्षेण द्वे सागरोपससहस्रे पूर्वकोठीपुथक्तैरम्यधिक । स. लि. १, ८. १ श्रेषाणां पंचेत्रियवत् । स. लि. १, ८.

एदं कायं पहुच्च अंतरं । गुणं पहुच उभयदो वि णत्थि अंतरं. णिरंतरं ॥ १५२ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीधु कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीस मिच्छादिद्दि-असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजद-सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणेग-जीवं पद्भन्न णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५३ ॥

कदो ? अप्पिदंजीगसहिदअप्पिदगुणद्वाणाणं सन्त्रकालं संभवादो । कघमेग-जीवमाभेज अंतराभावो ? ण ताव जोगंतरगमणेणंतरं संभवदि, मग्गणाए विणासापत्तीदो। ण च अण्णगुणगमणेण अंतरं संभवदि, गुणंतरं गदस्स जीवस्स जोगंतरगमणेण बिणा पुणो आगमणाभावादो । तम्हा एगजीवस्य वि णत्थि चेव अंतरं ।

यह अन्तर कायकी अपेक्षा कहा है। गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५२ ॥

यह सुत्र सुगम है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें, मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्र-मत्तसंयत और सयोगिकेवलियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १५३ ॥

क्योंकि, सूत्रोक्त विवक्षित योगोंसे सहित विवक्षित गुणस्थान सर्वकाल संभव हैं। र्यका-पक जीवकी अपेक्षा अस्तरका अभाव कैसे कहा ?

समाधान- सत्रोक्त गुणस्थानोंमें न तो अन्य योगमें गमनद्वारा अन्तर सम्भव है. क्योंकि. ऐसा मानने पर विवक्षित मार्गणांके विनाशकी आपन्ति आती है। और न अस्य गणस्थानमें जानेसे भी अन्तर सम्भव है, क्योंकि, दूसरे गुणस्थानको गये हुए जीवके अन्य योगको प्राप्त इए विना पुनः आगमनका अभाव है। इसलिए सुत्रमें बताये ग्रेय जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है।

१ योगानुवादेन कायबार्मानसयोगिना मिथ्यादृष्टवसंयतसम्यन्दृष्टिसयतासयतप्रमत्ताप्रमत्तसयोगकेविस्तां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८. २ प्रतिष्ठ ' अपगद ' इति पाठः ।

सासणसम्मादिट्टिःसम्माभिच्छादिट्टीणमंतरं केविवरं कालादो **होदि**, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १५४ ॥

सुगममेदं ।

उनकरसेण पलिदोवमस्स असंस्वेज्जदिभागो ॥ १५५ ॥ इदो १ दोण्हं रासीणं सांतरचादो । सांतरचे वि अहियमंतरं किण्ण होदि १ सहावदो ।

एगजीवं पहुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १५६ ॥ इदो १ गुण-जांगंतरगमणेहि तदसंभग । चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओघं ॥ १५७ ॥

क्कदो? जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तमिचेएहि ओघादो भेदाभावा।

उक्त योगवाले सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निभ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक ममय अन्तर है।। १५४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवींका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग है।। १५५।।
क्योंकि, ये दोनों ही राशियां सान्तर है।
इंका—राशियोंके सान्तर रहने पर भी अधिक अन्तर क्यों नहीं होता है?
समाधान—स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होना है।
उक्त जीवोंका एक जीवकी अधिक अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १५६।।
क्योंकि, अन्य गुणस्थालों और अन्य योगोंमें गमनदारा उनका अन्तर असंभव है।
उक्त योगवाल चारों उपग्रामकोंका अन्तर किनने काल होता है? नाना जीवोंकी

अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १५७ ॥ क्योंकि, जमन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्गप्रथक्तव अन्तर है, इस प्रकार ओषके अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है ।

१ सासादनसम्यन्दष्टिसम्याभाष्यादृष्टभोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति नारत्यन्तरम् । सः सि, १,८.

३ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि. १, ८.

एगजीवं पहुच्च णत्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १५८॥

जोग-गुणंतरगमणेण तदसंभवा। एगजोगपरिणमणकालादो गुणकालो संखेआगुणो चि कर्ष णव्यदे १ एगजीवस्स अंतराभावपदुष्पायणसुत्तादो।

चदुण्हं खवाणमोघं ॥ १५९ ॥

णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण छम्मासं; एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरमिच्चेदेहि भेदाभावा ।

ओराल्यिमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवनिरं कालादे। होदि, णाणेगजीनं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६० ॥

तम्हि जोग-गुणंतरसंकंतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, **णाणाजीवं** पहुच ओघं ॥ १६१ ॥

एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १५८ ॥

क्योंकि, अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है। शका—यक योगके परिणमन कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—पक जीवके अन्तरका अभाव बतानेवाले सूत्रसे जाना जाता है कि एक योगके परिवर्तन-कालसे गुणस्थानका काल संस्थातगुणा है।

उक्त योगवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १५९ ॥

नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय, उन्कर्षसे छह मास अन्तर है, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, इस प्रकार ओघसे अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६०॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगियाँमें योग और गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है 🖁 नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ १६१ ॥

१ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १. ८.

२ बतुर्णा सपकाणामयोगकेविनां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो ? जहण्येव एगसमञ्जो, उनकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजजदिशाणाः इञ्चेदेहि ओषादो भेदाशाचा ।

एगजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६२ ॥

कुदो ? तत्य जागंतरवामणाभावा । गुणंतरं गदस्स वि पडिणियत्तिय सासणगुणेण तस्टि चेव जोगे परिणमणाभावा ।

असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविवरं कालादो होदि, णाणाजीवं षड्डच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६३ ॥

क्कदे ? देव-णेरहप-मणुस असंजदसम्मादिङ्कांण मणुनेल उप्पत्तीए विणा मणुन-असंजदसम्मादिङ्कांण निश्चित्रसु उप्पत्तीण विणा एगममयं असंजदमम्मादिङ्किविरिहद-आगालियमिस्सकायजागस्स संभगारी ।

उक्करसेण वासपुधतं ॥ १६४ ॥ तिरिक्ल-मणुस्मेमु वासपुधनमेनकालमसंबदमम्मादिई।णमुबवादामावा । एगजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६५ ॥

क्योंकि, जघन्यसे एक समय, और उत्कर्षस पस्योपमका असंख्यानवां भाग अन्तर है, इस प्रकार ओयसे कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६२ ॥

क्योंकि, औदारिकिमिश्रकाययागकी अवस्थामें अन्य योगमें गमनका अभाव है। तथा अन्य गुणस्थानको गये हुए भी जीवके ठीटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही योगमें परिणमनका अभाव है।

औदारिक्मिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है?

नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १६३ ॥

क्योंकि, देव, नारकी और सनुष्य असंयतसम्यग्रहिष्टाँका मनुष्योंमें उत्पत्तिके विना, तथा मनुष्य असंयतसम्यग्रहिष्योंका तिर्यचोंमें उत्पत्तिके विना असंयतसम्यग्रहिष् योंसे रहित औदारिकमिश्रकाययोगका एक समयप्रमाण काल सम्भव है।

औदान्किमिश्रकाययोगी असंयतमम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरं वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ॥ १६४ ॥

क्योंकि, तिर्यच और मनुष्योंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण कालतक असंयतसभ्यग्दृष्टि-योका उत्पाद नहीं होता है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्पग्टिश्योंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६५ ॥

तम्हि तस्स गण-जोगंतरसंकंतीए अभावा । सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पहुरुव

जहण्णेण एगसमयं ॥ १६६ ॥

कदो ? कवाडपञ्जायविरहिदकेवलीणमेगसमञ्जावलंभा । उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १६७ ॥

कवाडपञ्जाएण विणा केवलीणं वासपुधत्तच्छणसंभवादो ।

एगजीवं पड्डच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६८ ॥ कदो १ जोगंतरमगंतण ओरालियमिस्सकायजोगे चेव द्विदस्स अतरासंभवा ।

वेउव्वियकायजोगीसु चदुट्राणीणं मणजोगिभंगो ॥ १६९ ॥

कटो ? णाणेगजीवं पडच्च अंतराभावेण साधम्मादो ।

वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्दीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७० ॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यन्दिष्ट जीवमें उक्त गुणस्थान और आंदारिकमिश्रकाययागंक परिवर्तनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकवली जिनोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १६६ ॥

क्योंकि, कपाटपर्यायसे रहित केवली जिनोंका एक समय अन्तर पाया जाता है। औदारिकमिश्रकाययोगी केवली जिनोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥ १६७ ॥

क्योंकि, कपाटपर्यायके विना केवली जिनोंका वर्षप्रथक्त तक रहना सम्भव है। औदारिकामिश्रकाययोगी केवली जिनोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १६८॥

क्योंकि, अन्य योगको नहीं प्राप्त होकर औदारिकमिश्रकायये।गर्मे ही स्थित केवलीके अस्तरका होना असंभव है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें आदिके चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मनो-योगियोंके समान है ॥ १६९॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंग्ने समानता है।

वैकियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है. ॥ १७० ॥

तं जहा- वेडन्यियसिस्सकायजोगिभिच्छादिष्टिणो सन्वे वेडन्यियकायजोगं गदा। एगसमयं वेडन्थियसिस्सकायजोगो भिच्छादिष्टीहि विरहिदो दिद्दो । विदियसमए सत्तष्ट जणा वेडन्थियमिस्सकायजोगे दिद्दा । उद्दमेगसमयमंतरं ।

उक्कस्सेण बारस मुहुत्तं ॥ १७१ ॥

तं जघा- वेउव्यियमिस्समिन्छादिई।सु सच्येसु वेउव्यियकायजोगं गदेसु बारस-सुडुचमेचमंतरिय पुणा सत्तद्वजणेसु वेउव्यियमिस्सकायजोगं पडिवण्णेसु बारसमुहुचंतरं होदि ।

एगजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७२ ॥

तत्थ जोग-गुणंतरगमणाभावा ।

त्वयं जान-गुणतराननानानाः सासणसम्मादिद्धि-असंजदसम्मादिद्धीणं ओराल्टियमिस्सभंगो ॥ १७३ ॥

कुरो ! सासणसम्मारिट्टीणं णाणाजीवं पड्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमयं, पिठदो-वमस्स असंखेजजिदभागो तेहिं , एगजीवं पड्च णत्थि अंतरं तेणः, असंजदसम्मारिट्टीणं

वैकियिकिमश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर

बारह महर्त है।। १७१।।

जैसे- सभी वेकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादिष्ट जीवॉके वेकियिककाययोगाको प्राप्त हो जाने पर बारह सुक्रीप्रमाण अन्तर होकर पुनः सात आठ जीवॉके वैकियिक मिश्रकाययोगको प्राप्त होने पर बारह सुक्रीप्रमाण अन्तर होता है।

वैकियिकामिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७२ ॥

क्योंकि, उन वैकियिकमिश्रकाययोगी मिध्यादृष्टियोंके अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनका अभाव है।

वैकियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्रहष्टि और असंयतसम्यग्रहष्टि जीवोंका अन्तर औदारिकसिश्रकाययोगियोंके समान है।। १७३॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्हष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः एक समय और पत्योपमका असंस्थातवां भाग है इनसे, एक

१ अमती ' मागेहि '; आप्रती ' नागोत्तेहि ', ऋप्रती ' नागतेहि ' इति पाठः ।

णाणाजीवं पहुच्च जहण्युक्कस्सगयएगसमय-मासपुधर्चतरेण', एगजीवं पहुच्च अंतरा-भावेण च तटा भेटाभागा रं

आहारकायजोगीसु आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदाण-मंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जदृष्णेण एगसमयं ।। १७२ ।।

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १७५॥

एदं पि सुगममेव ।

एगजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७६ ॥

तम्ह जोग-गुणंतरग्गहणाभावा ।

कम्मइयकायजोगीसु मिन्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्धि-असंजद-सम्मादिद्धि-सजोगिकेवलीणं ओरालियमिस्सभंगो ॥ १७७ ॥

जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है इससे; असंयतसम्यग्दिष्टयोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उन्ह्रेष्ट मासपृथक्त अन्तर होनेसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे इन वैकिथिकमिश्रकाययोगी सासादन और असंयतसम्यग्दिशोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥१७४॥ यह सत्र सगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥ १७५ ॥

यह सूत्र भी सुगम ही है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अषेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७६ ॥

क्योंकि, आहारककाययोग या आहारकमिश्रकाययोगमें अन्य योग या अन्य गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है।

कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्पग्दृष्टि, असंयतसम्पग्दृष्टि और सयोगिकेवलियोंका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥१७७॥ मिन्छादिङ्काणं णाणेगजीनं पड्डन्च अंतरासावेण; सासणसम्मादिङ्काणं णाणाजीव-गयएयसमय-पिल्दावमासंखेज्जदिमार्गतरिहे, एगजीवगयअंतरासावेण; असंजदसम्मा-विङ्कालं णाणाजीवगयएयसमयमास-पुत्रचंतरिहे, एगजीवगयअंतरासावेण; सजोभिकेत्रलि-णाणाजीवगयएगसमय-नासपुत्रचंतिहे, एगजीवगयअंतरासावेण च दोण्हं समाणानुवलंसा ।

एवं जे।गमगणा समत्ता ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु भिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १७८ ॥ सममेवं सर्व ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहूतं ॥ १७९ ॥

कुदो ? इत्थिवेदमिच्छादिष्टिस्म दिद्वमग्वस्स अण्णगुणं गंत्ण पडिणियत्तिय लहुं मिच्छत्तं पडिचण्णस्स अतोष्ठहुत्तंतरुवलंशा ।

उनकस्सेण पणवण्ण पलिदोवमाणि देसुणाणि ॥ १८० ॥

क्योंकि, मिध्यादृष्टियोंका नाना जीव और एक जीवकी अंपक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, सालादनसम्पदृष्टियोंका नाना जीवनत जधन्य एक समय और उन्हृष्ट पत्योंन प्रमुक्त असंस्थातवें भागप्रमाण अन्तरसं, तथा एक जीवनत अन्तरक अभावसं, असंयत-सम्मादृष्टियोंका नाना जीवनत जन्य अन्तर एक समय और उन्हृष्ट अन्तर मास-पृथ्यस्वसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होनेस, सर्यागिकविल्योंका नाना जीवोंकी अरेक्षा जञ्ज एक समय और उन्हृष्ट वर्षयुव्यस्त्व अन्तरांसे, तथा एक जीवनत अन्तरका अभाव होनेसे औदारिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी, हन दोनोंके

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुरादसे स्त्रीवेदियोंने मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने कार होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीर्योका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्स्वहुर्त है ॥ १७९ ॥ क्योंकि, इष्टमार्गी खाँवेदी मिथ्यादिष्ट जीवके अन्य गुणस्थानको जाकर और क्षेरकर शीव ही मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर अन्तर्महर्त अन्तर पाया जाता है।

स्त्रीवेदी मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचनन पच्योपम है।। १८०॥

१ वेदातुवादेन क्षीवेदेवृ मिध्यादृष्टेर्नानाजीवावेक्षया नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्गृष्ट्रतीः । स सि १, ८.

इ उत्कर्षेण पचपंचाशत्पत्योपमानि देशोनानि । स सि. १, ८,

तं जहा- एको पुरिसवेदो णाउंसयवेदो वा अङ्गाबीसमोहसंसक्किम्मओ पणवण्ण-पिलदोवमाउड्डिदिदेवीष्टु' उववण्णो । छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) 'विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मनं पिडवण्णो अंतरिदो अवसाणे आउअं बंधिय मिन्छनं गदो । लद्धमंतरं (४) । सम्मन्तेण बद्धाउअनादो सम्मन्तेणव णिग्गदो (५) मणुसो जादो । पंचिह अत्तासुहृत्वेदि ऊणाणि पणवण्ण पिलदोवमाणि उनकस्संतरं होदि। छप्युदविणेरहप्सु सोहम्मादिदेवेसु च सम्माइड्डी बद्धाउओ पुटं मिन्छन्तेण णिस्सारिदो । एत्य पुण पणवण्णपिलदोवमाउड्डिदिदेवीसु तहा ण णिस्सारिदो । एत्य कारणं जाणिय वन्तन्वं।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच ओघं ॥ १८१ ॥

सुगममेदं ।

एँगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंक्षेज्जदिभागो, अंतोमुहत्तं ॥ १८२ ॥

जैस-मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक पुरुषवेदी, अथवा नपुंसकवेदी जीव, पचवन पत्यापमकी आयुध्धितिवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ। छद्दों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विधास ले (२) विद्युत्त हो (३) वेदक सम्प्रकृतको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हो और आयुक्ते अन्तर्से आगामी अवकी आयुक्ते वांधकर सिम्प्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लच्च होगया (४)। सम्प्रकृत्त काथ आयुक्ते वांधको सम्प्रकृत साथ हो विकला (५) और सनुष्य हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहृतौंसे कम पचवन पत्यापम स्विदेशी मिण्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पहले आध्यक्षणणों छह पृथिवियोंके नारिक्योंमें तथा सौधर्मादि देवोंमें क्या-युष्क सम्यग्हिष्ठ जीव मिथ्यात्यके द्वारा निकाला था। किन्तु यहां पचचन पत्योपककी आयुस्थितवाली देवियोंमें उस प्रकारसे नहीं निकाला। यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए।

स्रीवेदी सासादनसम्यग्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १८१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

स्त्रीवेदी सासादनसम्यण्डाष्टि और सम्यग्गिष्याडाष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमञः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्बक्कते है ॥ १८२ ॥

१ प्रतिष 'देवेस ' इति पाउः ।

२ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिध्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहृर्तश्च । स. सि. १, ८.

एदं पि सुनं सुगममेत्र । उक्तस्सेण पल्टितोवमसदपुधत्तं ॥ १८३ ॥

तं जहा- एको अण्गवेदहिदिमन्छिदो सासणहाए एगो समओ अस्थि चि इत्यिवेदेखु उववण्णो एगसमयं सासणगुणेण दिद्धो । विदियसमए मिच्छचं गंतुर्णतिरिदो । त्यीवेदद्धिदि एरिममिय अवसाणे त्यीवेदद्विदीए एगसमयावसेमाए सासणं गदो । लद्ध-मंतरं । मदो वेदंतरं गदो । वेहि समएहि ऊणयं पलिदोवमसदपुधचमंतरं लर्द ।

सम्माभिच्छादिद्विस्स उच्चेद् एको अद्वावीसमोहसंतक्तिमाओ अष्णवेदो देवीसु उववण्णो । छहि पञ्जनीहि पञ्जनवदा (१) विस्संतो (२) विसुद्वो (३) सम्मा-भिच्छनं पडिवण्णो (४) मिन्छनं गंतूणंतिदिदो । त्यीवेदिद्विदं परिभिय अंते सम्मा-भिच्छनं गदो (५)। लद्वमंतरं । जेण गुणेण आउअं बद्धं तं गुणं पडिविज्जिय अण्णवेदे उववण्णो (६)। एवं छहि अंतोग्रुहुनेहि ऊणिया त्यीवेदिद्विदी सम्माभिच्छनुक्रस्संतरं होदि ।

यह सूत्र भी सुगम ही है।

स्त्रीवेदी सामादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उरकृष्ट अन्तर पत्योपमञ्जरप्रवस्त्व है ॥ १८३ ॥

जैसे अन्य वेदकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव सासादनगुणस्थानके कालमें एक समय अविशय रहने पर स्वीवेदियों उत्पन्न हुआ और एक समय सासादनगुणस्थानके साथ दिलाई दिया। डितीय समयमें मिण्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्थानके साथ दिलाई दिया। डितीय समयमें मिण्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्थानको स्थितममाण परिक्रमण करके अन्तमें स्थितको स्थितमें एक समय अवशेष रहने पर सासादनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर तरुध हुआ। पुनः मरा और सम्ब वेदको प्राप्त होगया। इस प्रकार दो समयोंसे कम पत्योपमश्तपृथक्त्यकाल स्विवेदी सासादनसम्यन्दिए जीवका उन्तरुष अन्तर प्राप्त हुआ।

अब सम्प्रमाध्यादिष्ठ आविदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - मोहतीयकर्मकी अहाईस मक्कियोंकी सत्तावाका कोई एक अन्य वेदी जीव देवियोंमें उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विशाम के (१) विशुद्ध हो (१) सम्प्राम्ययायको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् मिष्यायको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् मिष्यायको प्राप्त होता थे, अन्य अन्य को प्राप्त हुआ (४)। एक प्रकार अन्य क्रम्य होता थे, (१)। हस प्रकार अन्य क्रम्य हो गया। पर्छि जिस गुणस्थानसे आयुको बांधा या, उसी गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्य जीवोंमें उत्पन्न हुआ (६)। इस प्रकार छह अन्तर्गृहतींस कम खाँवेदकी स्थिति सम्य-

१ उत्कर्षेण पत्योपमञ्चतपृथक्तमः । सः सिः १.८.

असंजदसम्मादिष्टिप्पहुडि जान अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केबचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८७॥ सपमपेरं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८५ ॥

इदो ? अण्णगुणं गंतुण पिडणियचिय तं चैत्र गुणमागदाणमेतोम्रहुचंतरुवरुंमा। उक्कस्सेण प्रतिदोवमसदपुधर्तं ॥ १८६ ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे। तं जहा- एक्को अट्टाबीससंतक्रीमओ श्रीवेसु उववण्णो। छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदग-सम्मन्तं पिडवण्णो (४) सिच्छनं गदा अंतिरिदो त्थीवेदिद्विदि परिभिमय अंते उवसम-सम्मनं पिडवण्णो (५)। रुद्धमंतरं। छाविरुयावसेसे पदमसम्मनकाले सासणं गंतुण मदो वेदंतरं गदो। पंचिह अंतोमुहुचेहि ऊण्णे पिलदोवमसदपुधनमंतरं होदि। देखण-

असंयतसम्परदृष्टिमे लेकर अप्रमत्तर्सयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्सी स्रीवेदियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त गुणस्थानवाले स्त्रीवेदियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्श्वहर्त है ॥ १८५ ॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और ठौटकर उसी ही गुणस्थानको आये हुए जीवोंका अन्तर्भुद्धते अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमशतपृथक्त है।। १८६ ॥

इनमेंसे पहले व्यविदा असंयतसम्यग्दिष्ट जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकी अद्वार्धस कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छही पर्याप्तियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छही पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् मिण्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो, स्विवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तर्मे उपरामसम्यक्त्यके प्राप्त हुआ। (५)। इस प्रकार अन्तर लक्ष्य हुआ। प्रथमोपरामसम्यक्त्यके कार्य छह आविलयों अवरोप रहने पर सासादनग्रण-स्थानको जाकर प्ररा और अन्य वेदको गय।। इस प्रकार पांच अन्तर्मृहुत्तिसे कम पत्यो-पनशतप्रपत्त्यप्रमाण अन्तर होता है।

१ असयतसम्यन्दष्टषाचप्रमचान्तानां नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । स सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्गुहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण परयोपमञ्चतपृथक्तम् । सः सि. १,८.

वयणं सुत्ते किल्ण कदं ? ण, पुधत्तिणिहेसेणेव तस्स अवगमारो ।

संबदासंबदस्स उच्चदे- एकको अद्वावीसमोहसंतकिमाओ अष्णवेदो त्यीवेदेखु उववष्णो वे मासे गच्मे अच्छिद्ण णिक्खंतो दिवसपुधत्तेण विसुद्धो वेदगसम्मत्तं संजमा-संजमं च जुगवं पिडवप्णो (१)। मिन्छत्तं गंतुर्णतिदिदो त्यीवेदिद्वीदं परिभिमय अते पढमसम्मत्तं देसक्षंत्रमं च जुगवं पडिवष्णा (२)। आसाणं गंतुर्ण मदो देवो जादो। वेहि सुक्तुंत्तिहि दिवसपुधत्ताहिय-वेमासिहि य ऊणा त्यीवेदिद्वदी उक्कस्संतरं होदि।

पमत्तस्य उच्चदे- एको अद्वानीसमोहमंतकः िमओ अण्णवेदो त्थीवेदमणुसेसु उवक्णो । गन्भादिअङ्वविस्मणे वेदगसम्मत्तमप्यमत्तगुणं च जुगवं पडिवणो (१)। पुणो पमत्तो जादो (२)। फिच्छतं गंतुलंतिरदो त्थीवेदिद्विदि परिभिभय पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (२)। मदो देवो जादो । अद्वतस्पतिः तीहि अतोमुहुत्तेहि ऊणिया त्थीवेदिद्विदी लद्धमक्ससंतरं । एवमप्यमत्तस्म वि उक्दस्यंतरं भणिवट्वः विसेसामावा।

शैका-सूत्रमें 'देशोन 'पेसा वचन क्यों नहीं कहा ?

समाधान--- नहीं, क्योंकि, 'पृथक्त्य' इस पदके निर्देशने ही उस देशोननाका कान हो जाता है।

कविदी संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी निवास होता कि एक अन्य बदी जीव, लांबिदियों में उत्यव हुआ। दो माम नमें रह कर निकला और दिवसपृथक्तचे विग्रुद्ध हो बेदकस्पयक्त्व और संयमा-संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रधान मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो स्ती-बेदकी स्थितप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तर्से प्रथमोपहाससम्बन्ध्य और देशसंबसको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुतः सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार वे मुहुर्त और दिवसपृथक्त्वसे अधिक दो माससे क्रम क्रांबिदको स्थित क्रांबिदी संवतासंबतका उन्कृष्ट अन्तर होता है।

स्वीवेदी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहत हैं मोहकर्मकी अट्टाइंस प्रकृतियों की सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, स्वीवेदी मनुष्यों में उत्यन्न हुआ। गर्मको आदि लेकर आठ वर्षका हो वेदकत्तयसम्ब और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ(१)। पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (२)। पश्चात् मिष्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हो स्विवेदकी स्थितप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमं प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लज्छ हुआ (३)। पश्चात् मार और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और तीन अन्तर्मुहताँसे कम स्वीवेदकी स्थितप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर लज्छ हुआ।

६सी प्रकारसे स्त्रीवेदी अप्रमत्तसंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भच्च जहण्णुककस्समोघं ॥ १८७॥

इदो? एंगसमय-वासपुधर्चतरेहि ओघादो भेदामावा । एंगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८८ ॥ संगमवेदं ।

उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८९ ॥

तं जहा- एक्को अण्णेयदो अद्वावीसमोहसंतकस्मिओ त्यीवेदमणुसेसुववण्णो। अद्व-विस्तओ सम्मत्तं संजमं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अणंताणुवंधी विसंजोहर (२) दंसणमोहणीयमुक्तामिय (३) अप्यमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्यमत्ते (६) अपुच्लो (७) अणियद्वी (८) सुदुमो (९) उवनंतो (१०) भूत्रो पिडिणियत्ते सुदूमो (११) अणियद्वी (१२) अपुज्वो (१३) हेद्वा पिडवृणंतिस्दो त्यीवेदद्विदि समिय अवसाणे संजमं पिडविज्जय कदकर्राणज्जो होद्ग अपुच्युक्तासमगो जादो। उद्धमंतरं । तदो णिहा-

स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशासकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओषके समान है ॥ १८७ ॥

क्योंकि, जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है, इनकी अपेक्षा भोग्रेस इनमें कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ १८८ ॥ यह सब स्वाम है।

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर परयोपमञ्जतपृथक्त है ॥ १८९ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टार्सस मकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदों जीव, क्विवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षका होकर सम्यक्त्व और संवमको एक साध्य प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् अनत्तानुवन्धों कपायका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपराम कर (३) अप्रकत्स्या (४) प्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (६) अप्रकत्स्या (६) अतिवृत्तिकरण (८) स्हमसाम्यत्य (९) और उपशान्तकपाय (१०) होकर पुत्र- प्रातिविवृत्त हो स्हमसाम्यत्य (११) अतिवृत्तिकरण (२२) और अप्रकत्यलसंयत हो (१३) मितिवृत्त हो स्हमसाम्यत्य (११) अतिवृत्तिकरण (२२) और अप्रकृत्यलसंयत हो (१३) मित्र विवृत्तिकर अन्तरको प्राप्त हो आत्र क्राप्त हो स्वत्वस्यवेदक हो कर अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार संयमको प्राप्त हो कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार

**१ इ**यो**र**पशमकयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्पहर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण पत्योपमशतपृथक्षम् । स. सि. १, ८.

पयलाणं क्षेत्र बोल्किण्णे मदो देवो जादो। अड्डबस्सेहि तरमंताम्बहुत्त्रहि य अपुज्वकरणद्धाए सत्तमभागेण च ऊणिया सराहिदी अंतरं। अणियहिस्प वि एवं चेव। णविर वारस अतिमुहत्ता एगसमओ च वत्तन्त्रो।

दोण्हं खवाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुःच जहण्णेण एगसमयं ॥ १९०॥

सुगममेदं।

उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ १९१ ॥ अप्पमतत्त्रीवेदाणं वासपुधतेण विणा अण्णस्म अंतरस्स अणुवरुंभादो । एगजीवं पहुच्च णित्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९२ ॥ सुगममेदं । पुरिसवेदएसु मिच्छादिट्टी औष्यं ॥ १९३ ॥

अन्तर लग्ध हुआ। पांछे निद्रा और प्रचलांक बंध विच्छेद हा जान पर मरा और देव होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और तंरह अन्तर्गृहर्गोनं, तथा अपूर्वकरण-कालके सानवें भागसे होन अपनी स्थितिप्रमाण उत्ह्रप्ट अन्तर है। अनिवृत्तिकरण उपनाप्तकका भी इसी प्रकारसे अन्तर होता है। विशेष बान यह है कि उनके तरह अन्तर्गृहर्गोंक स्थानपर बारह अन्तर्गृहर्त और एक समय कम कहना चाहिए।

क्षीवेदी अपूर्वकरण और अनिशृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर हैं 11 १९० 11

यह सूत्र सुगम है।

स्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥ १९१ ॥

क्योंकि, अप्रमत्तसंयत स्त्रीविदयांका वर्षपृथक्त्वके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं पाया ज्ञाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणव्यानवर्ती जीवोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पुरुषवेदियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १९३ ॥

१ इ.यो क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जवन्येनेक. समयः। स सि १,८

२ उत्कर्षेण वर्षप्रथनत्वम् । सं. सि. १,८. ३ एकजीव त्रति नास्त्यन्तरम् । सं. सि, १,८.

४ पुनेदेषु मिध्यादष्टे सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो? णाणाजीनं पडुञ्च अंतराभावेण, एगजीवनिसयअंतीग्रहुत्त-देखणवेच्छानहि-सागरोवमंतरेहि य तदो भेदीभावा ।

सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केविषरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १९४ ॥

सुगममेदं ।

उक्स्सिण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १९५ ॥ एदं वि सुगर्न ।

पगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिट्टविषमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ १९६ ॥

एदं वि सुबे।हं ।

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधतं ॥ १९७ ॥

तं जहा- एकको अण्णवेदो उवसमसम्मादिही सासणं गंतूण सासणद्वाए एगो समओ अत्थि ति पुरिसवेदो जादो। सासणगुणेण एगसमयं दिह्नो, विदियसमए मिच्छतं

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जग्रन्य अन्तर्गुहर्त और उत्कृष्ट कुछ कम दो छ्यासठ सागरोपम अन्तरकी अपेक्षा ओघमिण्यादृष्टिके अन्तरसे पुरुषवेदी मिण्यादृष्टियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्ट्रियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ १९५ ॥ यह सब भी सगम है ।

पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्गिष्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर ऋषञः पत्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्ग्रहुन है।। १९६।।

यह सूत्र भी सुबोध है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्जतपृथक्त है ॥ १९७ ॥

जैसे- अम्य वेदबाला एक उपशाससम्यन्दिष्ट जीव, सासादन गुणस्थानमें जाकर, सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशिष्ट रहने पर पुरुषवेदी होगया और सासादन गुणस्थानके साय एक समय हिंगोचर हुना। ब्रितीय समयमें मिथ्यात्वको

१ सासादनसम्यन्दष्टिसम्यग्मिष्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

९ एकजीव मति जबन्येन पर्योपमासंस्येयमानोऽन्तर्प्रप्रतेश्व । सः सि. १, ८,

१ उत्कर्तेण सागरीपमधतपूचक्ताम् । स. सि. १, ८.

**नंत्र्णंतरिर**े पुरिसवेदद्विदि समिय अवमाणे उवसमसम्मत्तं घेत्ण सासणं पडिवण्णो । विदियसमए मदो देवेसु उववण्णो। एवं वि-समऊणसागरे(वमसदयुधत्तसुकस्सतंतं होदि।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्को अड्डाबीससंतक्रीम्मओ अण्णवेदो देवेसु उववच्णो । छहि पञ्जत्तीहि पञ्जतपदो (१) विस्तंता (२) विसुद्धो (३) सम्मा-मिच्छत्तं पडिवण्णो (४) मिच्छतं गतुर्णतिदित्तं सगिद्विदि परिअमिय अते सम्मामिच्छत्तं गदो (५)। छद्धमंतरं । अण्णगुणं गतुर्ण (६) अण्णवेदे उववण्णो । छिह अते।सुहुत्तेहि ऊणं सागरोवमसदपुधनसुक्कस्तंतरं होदि ।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुब्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १९८ ॥ सममेरं ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुदुत्तं ॥ १९९ ॥ एढं वि सगमं।

ज्ञाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पुरुषेवरको स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके आयुक्ते अन्तर्मे कपदाससम्बन्धको प्रहण कर सामादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। पक्षात् द्वितीय स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्य

पुरुषेवरी सम्यग्निथ्यादृष्टि जीवका उन्ह्रप्ट अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी सद्भारंत महतियाँकी सत्तावाज काई एक अन्य वर्रो जीव, त्वाम उत्त्रव हुआ, छहों पर्याजियोंसे पर्यान्त हो (?) विभाग ले (२) विगुद्ध हो (२) सम्यग्नियात्वको प्राप्त हुआ। (४)। पद्मात् मिष्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परि-ध्रमण करके अन्तम सम्यग्निप्रयात्वको प्राप्त हुआ (१)। इस प्रकार अन्तर कर्ष्य होगया। सत्यक्षात् अन्य गुणस्थानको जाकर (६) अन्य वेद्म उत्त्रव हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहुतीसे कम साम्योग्नियात्वपृथक्त्य पुरुषेवर्दी सम्यग्निम्थ्यादृष्टि जीवका उन्ह्र्य अन्तर्मुहुतीसे कम साम्योगम्यातपृथकत्य पुरुषेवर्दी सम्यग्निम्थ्यादृष्टि जीवका उन्ह्र्य

असंपत्तसम्पर्दाष्टमे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक पुरुषवेदी जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९८ ॥ यह सुत्र सुत्रम है।

उक्त गुणस्थानवर्ती जीवोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ १९९ ॥ यह सत्र भी सगम है।

१ असयतसम्यग्दष्टवाच्यमनान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सं. सि १, ८. ९ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्पृष्ट्वतः । सः. सि. १, ८.

## उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ २०० ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे- एक्को अट्टाबीससंतकिम्मओ अण्णवेदो देवेषु उववण्णो। छहि पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्स्तेत (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मर्ज पडिवण्णो (४)। मिच्छत्तं गंतुर्णतिरिदो सर्गार्ट्विदं भिमय अंते उवसमसम्मर्ज पडिवण्णो (५)। छावल्यिवसेसे उवसमसम्मर्जके आसार्ण गंतुण मदो देवेषु उववण्णो। पंचिह

अंतोग्रहुचेहि ऊणं सागरोवमसदपुधतमंतरं होदि।

संजदासंजदस्स चुरुचदे - एक्को अण्णोदो पुरिसवेदेसु उववण्णो । वे मासे गम्भे अच्छिद्ण णिक्खंतो दिवसपुथचेण उवसमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगर्व पिडवण्णो । उवसमसम्मत्तदाए छावित्याओ अत्थि चि सामणं गदो (१) मिच्छत्तं गंत्ण पुरिसवेदद्विदि परिभिष्य अंत मणुसेसु उववण्णो । कदकरणिज्जो होद्ण संजमासंजमं पिडवण्णो (२) । लद्धमंतरं । तदो अप्पमत्तो (३) पमत्तो (४) अप्पमत्तो (५) । उविर छ अंतोसुहुना । एवं विह मासिह तीहि दिवसेहि एक्कारसेहि अंतोसुहुनेहि य ऊणा पुरिसवेदहिदी उक्करसंतरं होदि । किं कारणं अंतरे लद्धे मिच्छत्तं णेद्ण अण्णवेदेसु ण

असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदियोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्चत-प्रथक्त है ॥ २०० ॥

असंयतसम्यग्दष्टि पुरुषवेदी जीवका उन्हन्द्द अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रवातयोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है। (१) विकास ले (२) विद्युद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। प्रक्रान्त सिम्प्यत्यको जाकर अन्तरको प्राप्त है। अपनी स्थितिप्रमाण परिश्लामणकर अन्तर्से उपहास सम्यक्त्यको प्राप्त हुआ (५)। उपहाससम्यक्त्यके सालमें छह आविख्यां व्यद्योग रहने एर सासादनको जाकर सरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुद्धतींसे कम सागरोपस्थात्रध्यक्त्व पुरुषेदरी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका अन्तर होता है।

संयतासंयत पुरुषेवरी जीवका उत्हार अन्तर कहते हैं- कोई एक अन्य थेदी जीव पुरुषेवरियों में उत्पन्न हुआ। दो मास गर्भमें रहकर निकलता हुआ दिवस पूपक्खें उपहासस्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। ज उपहासस्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। ज उपहासस्यक्त्व के कालमें छह वालिल्यां रही तब सासादन पुण्याचाको प्राप्त हो (१) मिल्यात्वको जाकर पुरुषेवर्वकी स्थितिप्रमाण पिश्लमणकर अन्तमं मनुष्यों उत्पन्न हुआ और हतक्रस्यवेदक होकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (६)। इस प्रकार अन्तर उच्च होगया। पत्त्रात् क्षप्रमक्त संयत (३) प्रमक्तसंयत (४) और अपमक्तसंयत इस (५)। इस में उपरक्त स्वाप्त व्याप्त अपनक्षानों सम्बन्धी छह अन्तर्श्वर्ष्ट्र भी स्थित है। पुरुषेवर्ष संयत्त देश सा पुरुषेवर्वदकी स्थिति ही पुरुषेवरी संयतासंयक्त उत्कृष्ट अन्तर होता है।

शुंका-अन्तर प्राप्त हो जानेपर पुत्रः मिथ्यात्वको ले जाकर अन्य वेहियोंमें

१ उत्कर्षेण सागरोपमञ्जतपृथक्तम् । सः सिः १,८.

उप्पादिदो १ ण एस दोसो, जेण कालेण मिन्छनं गंत्णः आउअं बंधिय अण्णवेदेसु उववज्जिद, से। काला सिज्झणकालादो संखेज्जगुणो चि कडु अणुप्पाइदचादो । उविरिष्ठाणं पि एदं चेय कारणं वच्चवं । पमच-अप्पमचमंजदाणं पंचिदियपज्जचमंगो । णवि विसेसं जाणिय वच्चवं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओधं ॥ २०१ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २०२ ॥ एदं वि सुनमं । उक्कस्सेण सागरोवमसदपुथतं ॥ २०३ ॥

उत्पन्न नहीं कराया, इसका क्या कारण है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, फ्योंकि, जिस कालसे मिण्यात्वको जाकर और आयुको बांधकर अन्य बेदियोंमें उत्पन्न होता है, वह काल निख होनेवाले कालसे संक्यातगुणा है, इस अपेक्षांस उसे मिण्यात्वमें ले जाकर पुनः अन्य बेदियोंमें नहीं उत्पन्न कराया।

ऊपरके गुणस्थानोंमें भी यही कारण कहना चाहिए। पुरुषवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका भी अन्तर पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंके समान है। केवल इनमें जो विदोषता है उसे जानकर कहना चाहिए।

पुरुषयेदी अपूर्वकरण और अनिश्चत्तिकरण, इन दो उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २०१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ २०२ ॥ यह सत्र मी सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्जतपृथक्त्व है ॥ २०३ ॥

१ द्वयोदपशमकयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्पृहर्तः । स. सि १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरोपमञ्चतपृथवत्वम् । सः सिः १, ८.

तं जहा- एक्को अड्डावीससंतकिम्मओ अण्णवेदो प्रसिवेदमण्डोस्य उववण्णो अड्डविस्सओ जादो । सम्मन्तं संजमं च जुगवं पडिवण्णो (१)। अणंताणुक्षिं विसंजोह्य (२) दंसणमोहणीयमुक्सासिय (३) अप्यमन्तो (४) पमन्तो (५) अप्यमन्तो (६) अप्रुच्यो (७) अणियद्दी (८) सुहुमो (९) उवसंतकसाओ (१०) पढिणियन्तो सुहुमो (११) अणियदी (८) अप्रुच्यो (१३) हेड्डा परियद्विय अंतरिदो । सामरो-वमसद्युधनं परिभमिय कदकरणिज्जो होद्ग संजमं पडिवज्जिय अणुच्यो जादो । लद्धमंतरं । उवि पंचिदियभंगो। एवमइवस्मिह एग्णतीसअंतोमुहुन्तेहि य ऊणा समाहिदी अंतरं होदि । अणियद्विस्स वि एवं चेव वनव्यं। णवि अड्डवस्मेहि सत्तावीस्रक्रेनो-मुहुन्तिह य ऊणं सागरोवमसद्युधन्तमंतरं होदि ।

दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, **णाणाजीवं पहुच्च** जहण्णेण एगसमयं ॥ २०३॥

मुगममेदं ।

जैसे- माहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्यवेदी जीव पुरुपयेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ।?) अनन्तानुवन्योका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपशामन कर (२) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपृर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) प्रमत्तसंयत (१) अप्रमत्तसंयत (१) अप्रकृतकरण (१०) उपशानकषाय (१०) पुनः लटिकर स्वकान्यस्यत्य (११) अनिवृत्तिकरण (१२) अपृर्वकरण (१३) होता हुआ नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। सागरोपमशतपृथक्त्यमण परिक्षमण कर कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्य होकर संयमको प्राप्त कर अपृर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लच्छ हुआ। इस के उपर का कथन पंचित्रयोक समान है। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्श्रहतौसे कम अपनी स्थितिप्रमाण पुरुपयेदी अपृर्वकरण उपशामकका उत्तर छन्तर होता है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकार से अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि आठ वर्ष और सत्ताईस अन्तर्श्रहतौसे कम अपन वर्ष और सत्ताईस अन्तर्श्रहतौसे कम सागरोपमशतपृथक्त्य इनका उत्तर्ष्ट अन्तर होता है।

पुरुषवेदी अपूर्वकरणसंयत और अनिवृत्तिकरणसंयत, इन दोनों धपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥२०४॥ यह सब सन्तम है।

र इयो क्षपकयोर्नानाजीवापेक्षया जधन्येनेकः समय । स सि. १.८.

## उक्कस्सेण वासं सादिरेयं ॥ २०५ ॥ .

तं जहा- पुरिसवेर्ण अपुन्तगुणं पडिवण्णा सन्त्रे जीवा उवरिमगुणं गदा। अंतरिदमपुन्दगुणहाणं। पुणो छमासेसु अदिक्कंतेसु सन्त्रे इत्थिवेदेण चेव खवग-सेिंडमारूडा। पुणो चत्तारि वा पंच वा माने अंतरिद्गण खवगसेडिं चडमाणा णवुंसय-वेदोदएण चिदरा। पुणो वि एक्क-रेा मासे अंतरिद्ण इत्थिवेदेण चिदरा। एवं संखेज-वारिमित्य-णवुंमययेदोदएण चेव खवगसेडिं चटाविय पच्छा पुरिमवेदोदएण खवगसेडिं चिदरे वामं सादिरेयमंतरं होति। कुदो १ णिगंतरं छम्मानंतरस्स असंभवादो। एवमणि-यद्विस्स वि वत्तव्यं। केस वि सुत्तपोत्थएसु पुरिमवेदस्तरं छम्मामा।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६ ॥ इदो १ खगगणं पडिणियत्तीए असंभग ।

णउंसयवेदएसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २०७ ॥

उक्त दोनों क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है ॥ २०५ ॥

जसे- पुरुषंदरके द्वारा अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थानका प्राप्त हुए सभी जीव कपरके गुणस्थानों को चले गए और अपूर्वकरणगुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः छह सास व्यतीत हो जाने पर सभी जीव खींवरके द्वारा ही क्षपक्ष्मेण पर आहद हुए। पुनः चार या पांच मासका अन्तर करके नपुंत्रकांवरके उदयमें कुछ जोव अपवेश्वणीय चढ़े। इस वाहे अपक्रियणीय चढ़े। इस प्रकारणीय चढ़े। इस प्रकारणीय चढ़े। इस प्रकारणीय चढ़े। इस प्रकारणीय चढ़े। इस प्रकार संक्ष्मात वार क्षांवेद और नपुंत्रकांवरके उदयसे ही क्षपक्ष्मेणीय चढ़ा करके पीछे पुरुषवेदके उदयसे अपक्रमणीय चढ़ा करके पीछे पुरुषवेदके उदयसे अपक्रमणीय चढ़ने पर साथिक चर्यमणा अन्तर हो जाता है, क्योंकि, निरन्तर छह मासके अन्तरसे अधिक अन्तरको होना असम्भव है। इसी प्रकार पुरुषवेदका अनिवृत्तिकरणक्षपकका भी अन्तर कहना चाहिए। किननी ही सुवपोधियोंमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट अन्तर छह मास पाया जाता है।

दोनों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर् नहीं है, निरन्तर है ॥ २०६ ॥

क्योंकि, क्षपकोंका पुनः लोटना असम्भव है।

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। २०७।।

१ उत्कर्षेण सबत्तर सातिरंक । स. सि १,८. २ एकजीव प्रति नारत्यन्तरम् । स. सि. १,८. ३ नपुसक्तेदेषु भिष्यादष्टर्मानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम् । स. सि. १,८.

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २०८ ॥

एदं पि सुगमं।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ २०९ ॥

तं जंधा- एक्को मिच्छादिट्टी अद्वावीससंतक्तम्मओ सत्तमपुटवीए उववण्णो । छिहि पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मतं पिडविज्जय अंतिरिदो । अवसाणे मिच्छतं गंतुण (४) आउअं वंधिय (५) विस्समिय (६) मदो तिरिक्खो जादो। एवं छिह अंतोस्रुहुचेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव अणियद्विज्वसामिदो ति मूलोर्घं ॥ २१०॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका जबन्य अन्तर्ध्वहर्त है।। २०८।।

यह सूत्र भी सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २०९॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवी पूथिवीमें उत्पन्न हुआ। छहो पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विद्युद्ध हो (१) सम्पन्तको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुक्त अन्तर्मे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर (४) आयुक्तो बांध (५) विश्वाम ले (६) मरा और तियंच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्भेहुर्तीसे कम तेतीस सागरोपमकाल नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

सासादनसम्यग्दिष्टसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपश्चामक गुणस्थान तक नर्पुसकवेदी जीवोंका अन्तर मूलोघके समान है ॥ २१० ॥

१ एकजीन प्रति जघन्येनान्तर्महर्तः । स सि १.८.

१ उत्कर्षेण त्रयास्थिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स सि. १, ८.

सासादनसम्यग्टप्रशावनिवृत्त्युपश्चमकान्तानां सामान्योक्तम् । सः सिः १, ८.

कृदो ! सासणसम्मादिष्ट्रिस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिन्दोवमस्स असंखेज्जदिभागो; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण 'पिन्दोवमस्स असंखेज्जदिभागो; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण 'पिन्दोवमस्स असंखेज्जदिभागों, उक्कस्सेण अद्योग्गलपियई देख्णं । सम्माभिष्ठादिष्ट्रिस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिन्दोवमस्स असंखेज्जदिभागो; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतोष्ठहुनं, उक्कस्सेण अद्योग्गलपियई देखणं । असंजदसम्मादिष्ट्रिस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतोष्ठहुनं, उक्कस्सेण अद्योग्गलपियई देखणं । संजदामंजदस्स णाणाजीवं पड्डच्च णित्य अतंतं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतोष्ठहुनं, उक्कस्सेण अद्योग्गलपियई देखणं । पामचस्स णाणाजीवं पड्डच्च णित्य अतंतं; एगजीवं पड्डच्च णित्य अतंतं; एगजीवं पड्डच्च णित्य अतंतं; एगजीवं पड्डच्च णित्य अतंतं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेष्ठहुनं, उक्कस्सेण अद्योगगलपियई देखणं । अपुच्चकरणस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अद्योगगलपियई देखणं । अपुच्चकरणस्म णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुपचं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेष्ठहुनं, उक्कस्सेण वासपुपचं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेष्ठहुनं, उक्करसेण वासपुपचं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेष्ठहुनं, उक्करसेण वासपुपचं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेष्ठहुनं, उक्करसेण वासपुपचं; एगजीवं पडुच्च जहण्येण अतेष्ठहुनं, उक्करसेण वासपुपचं; एगजीवं पडुच्च जहण्येण अतेष्ठहुनं, उक्करसेण वासपुपचं हुण्यानिक्यस्य वासप्यानिक्षयानिक्यस्य वासप्यानिक्यस्य वास

क्योंकि, नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्र्डाएका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, एक जीवकी अपका जबन्य अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थपुद्रस्ट-परिवर्तनप्रमाण है। सम्यन्मिध्यादाएका नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग है: एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। अलंबनसम्बन्धिका नाना जीवोंकी अंप्रक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अंप्रक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृद्धते और उरक्रप्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्मृहते और उत्रुप्त अन्तर कुछ कम अर्घपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। प्रमन्तसंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. यक जीवकी अपक्षा जधन्यसे अन्तर्मुहर्न और उत्कर्यमं कुछ कम अर्धपुद्रस्टपरिवर्तन प्रमाण है। अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अंपक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अंपेक्षा जघन्यसे अन्तर्महर्ते और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धगृहलपरिवर्तनप्रमाण है। अपूर्वकरणका नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व, तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्युष्टर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धपुद्रलपन्चिर्तनप्रमाण अन्तर है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणका भी अन्तर जानना चाहिए। इन उक्त जीवोंका उक्त अधन्य और उत्कृष्ट अन्तरोंकी अपेक्षा ओघले कोई भेद नहीं है।

दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, **णाणाजीवं पहुच्च** जहण्णेण एगसमयं ॥ २११ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१२ ॥

कदो ? अप्पसत्थवेदचादो ।

एगजीवं पड्ड णित्थ अंतरं. णिरंतरं ॥ २१३ ॥

सुगममेदं ।

अवगदवेदएसु अणियट्टिजवसम-सुहुमजवसमाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१४ ॥

सुगममेद् ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१५ ॥

कदो ? उवसामगत्तादो ।

नपुंसकरेदी अपूर्वकरणसंयत और अनिष्टत्तिकरणसंयत, इन दोनों खपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अभेक्षा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥ यह सब सनम है।

उक्त दोनों नर्षुसकनेदी श्रवकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ २१२ ॥ क्योंकि, यह अपशस्त वेद है (और अपशस्त वेदसे क्षपकक्षेणी चढ़नेवा**ळ जीव** बढ़न नहीं होते )।

उक्त दोनों नयुंमकवेदी क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१२ ॥

यह सत्र सगम है।

अपगतवेदियोंमें अनिशृत्तिकरण उपशामक और ध्रक्षमसाम्पराय उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त दोनों अपगतवेदी उपशासकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त है।। २१५ ।। क्योंकि, ये दोनों उपशासक गुणस्थान हैं (और ओघर्से उपशासकोंका इतना दी उत्कृष्ट अन्तर बतलाया गया है)।

१ ह्रयो : क्षपकयोः क्षाविदवत् । स. सि. १, ८,

२ अपगतनेदेयु अनिदृतिबादरोपश्चममूक्ष्मसान्यरायोपश्चमकयोर्नानाजीवापेश्वया सामान्योक्तव् । सः सिः १,८.

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं' ।) २१६ ॥

इदो <sup>९</sup> उत्तरि चढिय हेट्ठा ओदिष्णस्स अंतोष्ठहुत्तंतरुवलंभा । उक्कस्सेण अंतो<u>स</u>हत्तं ॥ २१७ ॥

सुगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१८ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१९ ॥

कुदो १ एगवारसुवसमसेटिं चढिय ओदिरिद्ण हेट्टा पश्चिय अंतरिदे उक्कस्सेण उवसमसेढीए वासपुधर्चतरुवरुंमा ।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ध्वहर्त है ॥ २१६ ॥

क्योंकि, ऊपर चढ़कर नीचे उतरनेवाले जीवके अन्तर्मुहर्नप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्क्रष्ट अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है।। २१७।।

यह सूत्र सुगम है।

उपशान्तकपायवीतरागछबस्थाँका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उपञ्चान्तकषायवीतरागछबस्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ २१९ ॥

क्योंकि, एकवार उपशामधेणीपर चड़कर तथा उतर नीचे गिरकर उत्कर्षसे दपशमधेणीका वर्षपृथक्तवप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ प्कजीवं प्रति जघन्यमुन्द्रश्चं चान्तर्मेह्तः । स. सि. १, ८. २ उपश्चान्तकशयस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

सगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ।। २२० ॥ उत्तरे उनसंतकसायस्स चडणाभाग । हेद्दा पडिदे वि अवगदनेदचणेण चेय

उनसंत्रगुण्हाणपडिनज्जमे संभगभावा । अणियट्टिख्वा सुहुमख्वा खीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगि-केवळी ओर्च ॥ २२१ ॥

कुदो ? अवगदवेदचं पडि उहयत्थ अत्थविसेसाभावा । सजोगिकेवली ओघं ॥ २२२ ॥

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-छोहकसाईसु मिच्छादिट्टिप्यहुडि जाव सुहुममांपराइयउवसमा खवा ति मणजोगि-भंगों ॥ २२३ ॥

उपश्चान्तकषायका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२० ॥ क्योंकि, उपशानकपायबीतरागके ऊपर चढ़नका अभाव है। तथा नीचे गिरने पर भी अपरातवेदरूपसे ही उपशान्तकपाय गुणस्थानको प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

अपगतवेदियोंमें अनिवृत्तिकाणक्षपक, ब्रह्मसाम्परायक्षपक, क्षीणकषायबीतराग-छबस्य और अयोगिकेवठी जीवोंका अन्तर ओषके समान है ॥ २२१ ॥

क्योंकि, अपगतवेदत्वके प्रति ओधप्ररूपणा और वेदमार्गणाकी प्ररूपणा, इन दोनोंमें कोई अर्थकी विशेषता नहीं हैं।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओधके समान है ॥ २२२ ॥

यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

कपायमार्गणाके अनुवादसे कोघकपायी, मानकपायी, मायाकपायी और लोध-कपायियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर स्रहमसाम्पराय उपशामक और क्षपक तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान है ॥ २२३ ॥

नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकजीव प्रति नारत्यन्तरम् । क्षपकस्य तस्य सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

१ एकजीव प्रति नास्यन्तम् । स. सि. १, ८. २ श्रेषाणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८. १ क्यायात्त्रादेन को बमानवायाठोमञ्जायाणां विष्यादध्यायात्रवृत्युपक्षकातानां मनोयोगिवत् । द्वयोः सपकयोनीनाजीनापक्षया जनन्येनेक. समयः । उन्कोंच सहत्याः मातिरेक. । वेजठठोमस्य सुक्ससाम्यायोगक्षकस्य

मिन्छादिष्ट्री-असंजदसम्यादिष्ट्रि—संजदामंजद्द पमन --अप्पमन्तमंजदाणं मण जोिंगमंगो होतु, णाणेवाजीनं पिं अंतराभावेण साधम्मादो । नामणसम्मादिष्ट्वि-सम्मामिन्छादिद्वीणं मणजोिंगमंगो होतु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्स-एगसमय-पिल्दिवेमस्स
असंखेज्जदिभागंतरिष्ठे, एगजीवं पिंड अंतराभावेण च साधम्मादो । तिण्ह्रमुनसामगाणं
पि मणजोिंगभंगो होतु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्मेण एगसमयवामणुधनंतरिष्ठे, एगजीवस्संतराभावेण च साधम्मादो । किंतु तिण्डं खवाणं मणजोिंगभंगो ण घडदे । कुदो !
मणजोत्तास्सेव कसायाणं छम्मासांतराभावा। तं हि कथं णव्वदे ! अप्पिदकसायविदिग्विहि
तिष्टि कसाएहि एग-दु-ति-संजोगकमेण खवगलेिं चटमाणाणं बहुनंतरुनंतमा ! ण एस
दोसो, ओषेण सहप्पिदमणजोिंगभंगण्हाणुववन्तिदो । चदुण्डं कमायाणमुक्कस्मंतरस्म
कम्मात्मेचस्सेव सिद्धीदो । ण पाहुडसुनेण वियहिचागे, तस्स भिण्णावदेसन्तादो ।

श्रंका—सिध्यादृष्टि, असंयतसम्यन्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अम्मत्तसंयतांका अन्तर भले ही मनायांगियोंक समान रहा आये, क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाय होनेसे समानता पाई जाती है। सासादनसम्यन्दृष्टि और सम्यमिष्य्यादृष्टियोंका भी अन्तर मनोयोगियोंके समान रहा आये, क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जम्म्य अन्तर एक समय और उन्तृष्ट् अन्तर एन्दोगमके असंस्थातवें भागकी अपेक्षा, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। तीनों अपेक्षा, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। तीनों अपेक्षा अन्तर कमशा एक समय और वर्षपृथक्त्यकालसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। किन्तु नीनों क्षपक्षोक्षा अन्तर मनोयोगियोंके समान वर्षप्रभाक सम्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। किन्तु नीनों क्षपक्षोक्षा अन्तर मनोयोगियोंके समान घटित नहीं होता है, क्योंकि, मनोयोगियोंके समान कपायोंका अन्तर छह मास नहीं पाया जाता है?

प्रतिशंका-यह कैसे जाना जाता है?

प्रतिसमाधान—विवाधन क्यायसे व्यातिरक्त शेष तीन कपायोंक द्वारा एक, दो और तीन संयोगके क्रमसे क्षपकश्रेणीपर चड्नेचाले जीयोंका बहुत अन्तर पाया जाता है?

समाधान—चह कोई दोष नहीं, क्योंकि, जोषकं साथ विवक्षित मनोयोगियोंके समान कथन अन्यथा वन नहीं सकता है, तथा चारों कवायोंका उन्हष्ट अन्तर छह मासमान ही सिद्ध होता है। ऐसा माननेषर पाहुउसुकके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, उसका उपदेश भिन्न है। अकसाईसु उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २२४ ॥

सुगममेद् ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २२५ ॥

उवसममेढिविसयत्तादो ।

एगजीवं पहुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २२६ ॥ हेड्डा ओदरिय अकसायत्ताविणासेण पुणे उवसंतपञ्जाएण परिणमणामावा। स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगिकेवली ओर्घं ॥ २२७ ॥

सजोगिकेवली ओघं ॥ २२८ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि।

एवं करा।यमग्गणा समत्ता ।

अक्यायियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंका अन्तर कितने काल होता है 🕻 नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है।। २२४।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २२५ ॥

क्योंकि, यह गुणस्थान उपरामश्रेणीका विषयभूत है (और उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही वतलाया गया है)।

उपज्ञान्तकपायवीतरागछबस्यका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२६ ॥

क्योंकि, नीचे उतरकर अकपायताका विनादा हुए विना पुनः उपशान्तपर्यायके परिणमनका अभाव हैं।

अकषायी जीवोंमें श्लीणकपायवीतरागछबस्य और अयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२७ ॥

सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२८ ॥ ये दोनों ही सुत्र सुगम है।

इस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई।

१ अक्षायेषु उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि, १,८.

६ श्रेषाणां त्रयाणां सामान्यवत् । स सि.१,८.

णाणाणुनादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरंं ॥ २२९ ॥

अच्छिण्णपवाहत्तादो गुणसंकतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च ओवं ॥ २३० ॥

कुदो ? जङ्गणुक्कस्तेण एगसमय-पन्निदाबमासंखअदिमागेहि साधम्मादो । **एगजीवं पहुच्च ण**स्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३१ ॥ कृदो ? णाणंतरामणे मगणविणामादो ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३२ ॥

ज्ञानमार्गणाके अञ्चवादने मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभेगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर क्षितने काल होता है है नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२९॥

क्योंकि, इन तीनों अङ्गानवाले मिध्यादष्टियोंका अविच्छिन्न प्रवाह होनेसे गुण-

स्थानके परिवर्तनका अभाव है।

तीनों अज्ञानवाले सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ २३०॥

क्योंकि, जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातर्वे भागकी अपेक्षा समानता है।

तीनों अज्ञानवाले सासादनसम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३१॥

क्योंकि, प्ररूपणा किए जानेवाले झानोंसे भिन्न झानोंको प्राप्त होने पर विवक्षित मार्गणाका विनादा हो जाता है।

आभिनियोधिकञ्चान, अनुजान और अवधिज्ञानवालोंमें असंयतसम्बग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होना है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥२३२॥

श्रानाष्ट्रवादेन मसक्षानभुताक्षानविमगक्षानिषु विभ्याप्यनेनाजीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्त्यन्तस् । स सि. १, ८. २ सामादनसम्प्रवयेनानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स मि. १, ८. २ एकजीव प्रति नास्त्यन्तस् । स सि. १, ८

आभिनिवाधिकश्रुतावधिकानिषु असयतसम्यस्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

क्कदो ! सम्बकालमविच्छिण्णपवाहचादो । एगजीवं पद्भच्च जहण्णेण अंतोसहत्तंं ॥ २३३ ॥

तं जहा- एको असंजदसम्मादिट्टी संजमार्सेजमं पडिवणो। तत्थ सञ्वलहुमंता-सुदुत्तमच्छिय पुणो वि असंजदसम्मादिट्टी जादो। लद्धमंतीसुदुत्तमंतरं।

उकस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ २३४ ॥

तं जहा- जो कोई जीवो अद्वानीससंतकिम्मओ पुन्वकोडाउद्विदिसण्णिसम्मुच्छिम-पञ्जनएसु उववण्णो। छिद्दे पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्सेतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मन्तं पडिवण्णो (४) अंतोम्बहुनेण विसुद्धो संजमासंजमं गंतूणंतिरदो । पुज्व-कोडिकालं संजमासंजममणुपालिद्ण मदो देवो जादो। लद्धं चदुहि अंतोम्बहुनेहि ऊणिया पुज्वकोडी अंतरं।

ओधिणाणिअसंजदसम्मादिष्टिस्स उच्चेदे- एको अद्वानीससंतकाम्मओ साष्ण-सम्प्रुन्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (४)। तदो अंतोम्रहुत्तेण ओधिणाणी जादो ।

क्योंकि, तोनों झानवाले असंयतसम्यग्दिष्योंका सर्वकाल अविक्रिक्स प्रवाह रहता है।

तीनों ज्ञानवाले अमंयतसम्यग्दियोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है ॥ २३३ ॥

जैसे - एक असंयतसम्बन्धि जीव संबमासंबमको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्वे लघु अन्तर्मुहर्ते काल रह करके फिर भी असंबतसम्बन्धि होगया। इस प्रकार अन्त-मुहुर्तप्रमाण अन्तर लच्च हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उक्कष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है ॥२३४॥
मोहकर्मकी अट्टाईस महत्तियोंकी सत्तावाला कोई जीव पूर्वकोटीकी आयुस्थितिबाले संबी सम्मूर्विडम पर्यातकोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्यात्तियोंसे पर्यात हो (१)
विधाम ले (२) विद्युद्ध हो (२) वेदकसम्यक्त्त्वको मान्त हुआ (४) और अन्तर्भुद्धतेसे
विद्युद्ध हो संयमानंयमको प्रान्त होकर अन्तरको मान्त हुआ । पूर्वकोटीकालप्रमाण
संयमानंयमको परिपालन कर मरा और वेव हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्भुद्धतोंसे कम
पूर्वकोटीममाण मतिश्रतकानी असंयत्तम्यन्विष्ठका अन्तर लच्च हुआ।

अवधिवानी अर्तयतसम्यग्दिष्का जन्तर कहते हैं मोहकमेकी अट्टाईन प्रकृति-योकी सत्तावाला कोई एक जीव संबी सम्मृत्लिंग पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यम्पत्तको प्राप्त हुआ (४)। प्रभात् अन्तर्मृहुर्तसे अवधिवानी होगया। अन्तर्मृहुर्त अवधिवानके साथ रह

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भेहृते । स सि. १,८.

२ उत्कर्वेण पूर्वकोटी देशोना। स. सि. १, ८.

अंतोम्रुडुत्तमन्छिय (५) संजमासंजमं पढिवण्णो । पुन्तकोर्डि संजमासंजममणुपालिद्ण सदो देवो जादो । पंचहि अंतोम्रुडुचेहि ऊणिया पुन्वकोडी रुद्धमंतरं ।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २३५ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहृतं ॥ २३६ ॥

एदं पि सुगमं, ओघादो एदस्स भेदाभावा ।

उक्कस्रोण छावद्विसागरावमाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥

तं जहा- एक्को अद्वावीससंतकिम्मओं मणुसेसु उनवण्णो। अद्वविस्सओं संजमा-संजर्म वैदगसम्मतं च जुगवं पडिवण्णो। (१)। अत्रोधुदुचेण संजर्म गेतृणंतिस्य संजमेण पुच्चकोर्डि गमिय अणुत्तरदेवेसु तेत्तीसाउद्विदिएसु उववण्णो। (३१)। तदो चुदो पुच्च-कोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो। सदयं पद्विय संजममणुपालिय पुणो समऊणतेत्तीस-कर (५) संयसासंयमको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीप्रमाण संयमासंयमको परिपालनकर मरा

कर (५) संयमासंयमको प्राप्त हुआ । पूर्वकोटीप्रमाण संयमासंयमको परिपालनकर मरा और देव होगया । इस प्रकार पांच अन्तर्महुर्तिस कम पूर्वकोटीकालप्रमाण अन्तर त्रकथ हुआ । मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतींका अन्तर कितने काल होता है ?

मतिज्ञानादि तीना ज्ञानवाल संयतासयताका अन्तर कितन काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ २३६ ॥ यह सुत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघप्ररूपणास इसका कोई भेद नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले संग्तामंग्रतोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर साधिक ख्यासठ सागरोपम है ॥ २३७ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव प्रमुख्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर संयमासंयम और धर कम्पयक्षको एक साथ प्राप्त हुआ। आठ वर्षका होकर संयमासंयम और धर कम्पयक्षको एक साथ पूर्वकोटीप्रमाण काळ विद्या कर तेतीस सागरीपमकी आउदिष्यतिवाले अनुत्तरिवमानवाली देवोंमें उत्पन्न हुआ (३३)। वहांस च्युत हो पूर्वकोटीज्ञ आपक सुद्धा (३३)। वहांस च्युत हो पूर्वकोटीजी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। तब आयिक- सम्यक्स्यको आरणकर और संयमको परिपालनकर पुतः एक समय कम तेतीस

१ सयतासयतस्य नानाजीवापेक्षया नारःयन्तरम्। स स १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्गृहुर्तः । स. सि १, ८.

उत्कर्षेण पद्षाक्ष्मागरीपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

सागरोवमाउद्दितिएसु देवेसु उववरणो । तदो चुदो पुट्यकोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो । दीहकालमन्धिद्रूण संजमासंजमं पिडवण्णो (२)। लद्वमंतरं । तदो संजमं पिडवण्णो (२)। लद्वमंतरं । तदो संजमं पिडवण्णो (२)। लद्वमंतरं । तदो संजमं पिडवण्णो (२)। जविर ल्यानस्त्रीयाओग्गाअप्पमत्तो जादो (५)। जविर ल अंतोसुद्रुचा । एवमद्ववस्तेहि एकारसअंतोसुद्रुचेहि य कणियाहि तीहि एक्व-कोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्संतरं । एवमोहिणाणिसंजदासंजदस्स वि । णविर आभिणिबोहियणाणस्स आदीदो अंतोसुद्रुचेण आदि काद्ण अंतराविय वारसअंतोसुद्रुचेहि समहियअद्ववस्त्रुग-नीहि पुच्यकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि चि वत्तवं ।

एदं वक्खाणं ण भद्यं, अप्पंतरपर्वणादो। तदो दीईतरहुमण्णा पर्वणा कीरदे। एक्को अद्वावीससंतकस्मित्रो सिणसम्मुल्छिमपञ्जतप्स उववण्णो। छहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पडिवण्णो। अंतोमुहुत्तमल्छिय (४) असंजदसम्मादिद्दी जादो। पुज्यकोर्डि गमिय

सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोदीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां दीर्घकाल तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लग्ध हुआ। पक्षात् संयमको प्राप्त हुआ (३) और प्रमन्त-अप्रमन्त-गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनीको करके (४) क्षपक्षेणीके योग्य अप्रमन्तसंयत हुआ (५)। इनमें जपरके अपक्षेणीसम्बन्धी लहा अन्तर्महुं मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुहुर्तील कम तीन पूर्वकोटियोंसे अधिक ख्यासद सागरोपम तीनों ब्रानवाले संयतास्यतीका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

इसी प्रकारसे अवधिकानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेष बान यह है कि आभिनिवोधिकक्षानीके आदिके अन्तमुंद्रतेसे प्रारम्भ करके अन्तरको प्राप्त कराकर बारह अन्तर्मुद्रतीसे अधिक आठ वर्षसे कम तीन पूर्वकोटि-योंसे साधिक द्यासठ सागरोपमकाल अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

श्रंका---उपर्युक व्याख्यान ठीक नहीं है, क्योंकि, इस प्रकार अस्य अन्तरकी प्रक्रपणा होती है। अनः दोर्घ अन्तरके लिए अन्य प्रक्रपणा की जाती है- मोहकर्मकी अट्टाईस महतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव, संबी सम्मूर्क्छम पर्याप्तकोंमें उत्पक्ष हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विकाम ले (२) विद्युद्ध हो (१) वेदक सम्यक्त्यको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। संयमासंयमके साथ अन्तर्श्वहर्त रहकर (४) असंयतसम्यन्दिष्ट होगया। वुनः पूर्वकोटीकाल विताकर तेरह सागरो-

स्तप-काबिद्वदेवेस् तेरससागरोवमाउद्दिदिएस् उववण्णो (१३) । तदो चुदो पुन्व-कोडाउएस् मणुसेस् उववण्णो । तत्थ संजममणुपालिय वावीससागरोवमाउद्विदिएस् देवेस् उववण्णो । (२२) । तदो चुदो पुन्वकोडाउएस् मणुसेस् उववण्णो । तत्थ संजममणु-पालिय सहस्यं पद्वविय एक्कजीससागरोवमाउद्विदिएस् देवेस् उववण्णो (२१) । तदो चुदो पुन्वकोडाउएस् मणसम् उववण्णो अतोमुहुनावसेसे संसारं संजमानंजमं गदो । लद्वमतेरं (५) । विसुद्धो अप्यमत्ते जादो (६) । पमनापमचपरावचमहम्मं काद्ण (७) स्वगमेदिपाओगग-अप्यमनो जादो (८) । उविर छ अतोस्रहुना । एवं चोहमेहि अतोस्रहुनेहि ऊणचदुपुन्व-कोडीहि सादिरेपाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्तम्मतंत्रं । एवमोप्विणालंजदास्काद्य अतंत्रं वचन्वं । णविर आभिणवाद्वियाणस्म आदिदो अतोस्रहुनेण आदि काद्य अतंत्रं क्वन्वं । पुणे पण्णारसहि अतोस्रहुनेहि ऊणाणि चर्हि पुन्वकोडीहि सादिरेपाणि छावद्वि-सागरोवमाणि उप्पादेवनाणि १ णेदं घडदे, साणिसम्हान्छिमपन्वचएस् संजमासंजमस्सेव अविश्वाणुवसमनम्मनाणं संभवामावादो । तं कथं णव्यदे १ 'पंचिदिएस् उवसामितो

पमकी आयुवाले लांतव-कापिष्ठ देवॉमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् वहांस च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मतुव्योमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर वार्दस सागरीपमकी आयुस्थितवाले देवॉमें उत्पन्न हुआ। (२२)। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मतुव्योमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर और आयिकः सम्यक्त्यको धारणकर इकतीस सागरीपमकी आयुक्षितवाले देवोमे उत्पन्न हुआ (११)। तर्पक्षात् वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मतुव्योमें उत्पन्न हुआ और संसारके कल्लमुंहुते अवशेण रह कानेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर जन्म हुआ (५)। पश्चात् विग्रुत हो अममससंयम हुआ (६)। पुनः प्रमन्त अममस्त्रणस्थान-सम्यम्भी सहस्य परावर्तकोको करके (७) क्षपक्रधेलीक येग्य अममस्त्रयत हुआ। (८)। इनमें ऊपरके क्षपक्रधेणीसम्बन्धी छह अन्तर्मुहुते आर मिलाये। इस प्रकार बांदह अन्त-मुहुतासे कम चार पूर्वकोटियांसे साधिक व्यास्त्र सागरीपम उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे अवधिकानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि आभित्योधिककानके आदिक अन्तर्मुहुतेसे आदि करके अन्तरको प्राप्त कराना चाहिए। पुनः एनह अन्तर्मुहुतेसे कम चार पूर्वकोटियांसे साधिक व्यास्त्र सागरीपम उत्पन्न करना चाहिए?

समाधान—उपर्युक्त रांकार्मे बतलाया गया यह अन्तरकाल घटित नहीं होता हैं, क्योंकि, संक्री सम्मूर्विछम पर्याप्तकार्मे संयमासंयमक समान अवधिकान और उपराम-सम्यक्तवकी संभवताका अभाव है।

र्शका—यह केसे जाना जाता है कि संबी सम्मूर्विछम पर्याप्तक जीवोंमें अवधि-कृत और उपशमसम्पक्तका अभाव है ? गरुभोवक्कंतिएसु उवसामेदि, णो सम्प्रच्छिमेसु ' ति चृतियासुत्रादो । ओहिणाणाभावो कदो णन्त्रदे ? सम्मुच्छिमेस ओहिणाणमुप्पाइय अंतरपरूत्रयआइरियाणमुख्यलंभा । भवदु णाम सिण्यसम्मिन्छमेस ओहिणाणाभावो. कहमोधम्म उत्ताणमाभिणबोहिय-सदणाणाणं तेस संभवताणमेवेदमंतरं ण उच्चदे ? ण. तत्थप्पणाणमेवंविष्ठंतरासंभवादो । तं कुदो णव्यदे ? तहा अवक्खाणादो । अहवा जाणिय वत्तव्यं । मन्भोवक्कंतिएसु गमिद-अद्वेतालीस ( -पुन्तकोडि- ) बस्सेस ओहिणाणमुप्पादिय किण्ण अंतराबिदो ? ण, तत्थ वि ओहिणाणसंभवं परूवयंतवस्त्वाणाहरियाणसभावादो ।

पमत-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३८ ॥

समाधान- 'पंचेन्द्रियों में दर्शनमोहका उपशमन करता हुआ गर्भोत्पन्न जीवीं में ही उपशमन करता है, सम्मूर्विछमोंमें नहीं, 'इस प्रकारके खुलिकासूत्रसे जाना जाता है। र्यका-संज्ञी सम्मर्दिछम जीवोंमें अवधिज्ञानका अभाव कैसे जाना जाता है ?

समाधान-क्योंकि, अवधिक्षानको उत्पन्न कराके अन्तरके प्रकृपण करनेवाले आचार्योंका अभाव है। अर्थात किसी भी आचार्यने इस प्रकार अन्तरकी प्ररूपणा नहीं की।

र्शका—संशी सम्मूर्विछम जीवोंमें अवधिशानका अभाव मले ही रहा आवे. किन्तु ओघप्ररूपणामे कहे गये, और संबी सम्मर्चित्रम जीवोंमें सम्भव आभिनिबोधिक-ज्ञान और श्रुतज्ञानका ही यह अन्तर है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, उनमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके इस प्रकार अन्तर सम्भव नहीं है।

शंका-यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान-क्योंकि, इस प्रकारका व्याख्यान नहीं पाया जाता है। अथवा, जान करके इसका व्याख्यान करना चाहिए।

शंका-गर्भोत्पन्न जीवोंमें व्यतीत की गई अड्तार्टीस पूर्वकोटी वर्षोंमें अवधि-**झान उत्पन्न करके अन्तरको प्राप्त क्यों नही कराया** ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, उनमें भी अवधिज्ञानकी सम्भवताको प्ररूपण करने-बाले व्याख्यानाचार्योका अज्ञान है।

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥

१ प्रमत्ताप्रमत्तवोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

सुगममेदं ।

## एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहृतं ॥ २३९ ॥

तं जहा- पमत्तापमत्तसंजदा अप्पिदणाणेण सह अण्णगुणं गंतूण पुणो पस्तृष्टिय सन्वजहण्णेण कालेण तं चेव गुणमागदा । लद्धमंतोमुङ्गं जहण्णंतरं ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४० ॥

तं जहा- एक्को पमचो अप्यमचो (१) अपुन्यो (२) अणियद्दी (३) सुहुमो (४) उदास्तो (५) होट्ण पुणो वि सुहुमो (६) अणियद्दी (७) अपुन्यो (८) अप्यमचो जादो (९)। अद्धासएण कार्ल गदो समउणतेचीससागगेवमाउद्दिदिएस् देवेस् उववण्णो। तचो चुदो पुञ्वकोडाउएस् मणुस्सेम् उववण्णो। अतीस्रुहुतावसेसे जीविए पमचो जादो (१)। लद्धमंतरं। तदो अप्यमचो (२)। उदिर छ अतीमुहुत्ता। अतरस्स अन्धतिसेस् नवस् अतीमुहुत्तेम बाहिरिह्मअद्वअतीमुहुत्तेम सोहिदेसु एगो अतीसुहुतो अवचिद्वदे। तेचीमं सागरोवमाणि एगेणेतीमुहुत्तेण अन्सहियपुञ्चकोडीए

यह सूत्र सुगम है।

तीनों झानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है ॥ २३९ ॥

केंसे- प्रमक्तसंयत और अप्रमक्तसंयत जीव विवक्षित झानके साथ अन्य गुण-स्थानको जाकर और पुनः पलटकर सर्वजधन्य कालसे उसी ही गुणस्थानको आये। इस प्रकार अन्तर्सुंहर्तप्रमाण जधन्य अन्तर लज्य हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर माधिक तेतीस सागरोपम है ॥ २४० ॥

जैसे- कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अतिवृक्ति करण (३) स्वस्ताम्यराय (३) और उपशानकाय हो करक (५) फिर भी सृक्षमाम्यराय (३) और उपशानकाय हो करक (५) फिर भी सृक्षमाम्यराय (३) अपूर्वकरण (८) और अप्रमत्तसंयत हुआ (९)। तथा गुणस्थानका काल्झ्य हो जानेसे मरणको प्राप्त हो एक समय कम तर्नाम सागरेपमकी आयुर्स्थिति वाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । प्रधान वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मतुष्योंमें उत्पन्न हुआ थीर जीवनके अन्तर्गुहर्तोग्रमाण अवशिष्ट रहन पर प्रमत्तसंयत हुआ (१)। इस प्रकार अन्तर लच्छ होगया। प्रधान अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इसमें अप्रकार कर होग्या। प्रधान अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इसमें अप्रकार कर होग्या। प्रधान अप्रमत्तसंयत हुआ स्थान अप्रमत्ति हुआ होते से स्थान अन्तर्गुहर्तो काल्या होते से स्थान अन्तर्गुहर्तो काल्या स्थान अप्रमत्ति स्थान अन्तर्गुहर्तो अप्रकार अन्तर्गुहर्तो अप्रकार अन्तर्गुहर्तो अप्रकार प्रवाह है। ऐसे एक अन्तर्गुहर्तो अधिक पूर्वकोटीसे साधिक

१ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्मृहर्तः । स. सि १,८

२ उत्कर्वेण त्रयस्त्रिक्षन्मागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि १, ८.

सादिरेयाणि उक्कस्संतरं । एवं विसेसमजोएर्ण उत्तं । विसेसे जोइज्जमाणे अंतर-कांतरादो अप्पमचद्वाओं तास्ति अंतर-बाहिरिया एक्का खवगसेदीपाओग्गअप्पमचद्वा तत्वेगद्वादो दुगुणा सरिसा चि अवणेदच्वा । पृणो अंतर-कांतराओं छ उवसामगद्वाओं अत्थि, तार्सि बाहिरिल्छएमु अवसिद्धसचसु अंतोसुहु केसु तिष्णि खवगद्वाओं अवणेदच्वा । एकिकस्से उवसंतद्वाए एगखवगद्धदं विसोहिदे अवसिद्धेहि अदुईतोसुहु चेहि ऊणियाए पुच्चकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अंतरं होदि । ओधिणाणिपमचसंजदमप्पमचादिगुणं णेदण अंतराविय पृच्वं व उक्कस्संतरं वचच्चं, णास्थि एत्य विसेसो ।

अप्यमनस्त उच्चदे- एक्को अप्यमन्ते अषुट्यो (१) अणियट्टी (२) मुहुमो (३) उत्तसंतो (४) होद्ण पुणो वि मुहुमो (५) अणियट्टी (६) अषुट्यो होद्ण (७) कार्ल गदो समऊणतेनीसगागरोवमाउद्दिदिएम देवेस उववण्णो । तत्तो चुदो पुट्यकोडाउएम् मणुमेस उववण्णो । अतोमुहुनावमेम संसारे अप्यमन्ते जादो । रुद्धमंतरं (१) । तदो पमन्ते (२) अप्यमन्ते (३) । उविर रु अतोमुहुना । अंतरस्त अट्यमन्ते (३) । अत्वर्ष । अंतर्

तेतीस सागरांपमप्रमाण उन्कृष्ट अन्तर होता है। इस प्रकारसे यह अन्तर विशेषको वहीं जोड़ करके कहा है। विशेषको जोड़ जोत पर अन्तरको आध्यन्तरसे अप्रमत्तसंवरका काल और उनके अन्तरका वाहिरी एक क्षपकथेणीके योग्य अप्रमत्तसंवरका काल होता है। उनमें अप्यक्त अप्यक्ष काल होता है। उनमें वाहिरी एक गुणस्थानके कालसे दृशुणा सदशकाल निकाल हेता बाहिर पुनः अन्तरके आध्यन्तर छह उपशासककाल होते हैं। उनके वाहिरी अवशिष्ट सात अन्तर्भुद्धताँसे तीन क्षपक गुणस्थानांवाले अपककाल निकाल देना चाहिए। एक अपशास्तकालमंदि एक अपकालका आधा आता घटा देनपर अवशिष्ट साह तीन अन्तर्भुद्धताँसे कम पूर्वकोदीसे साधिक तैतीस सागरोपमकालप्रमाण उन्हण्ड अन्तर होता है। अवशिक्षानी प्रमत्तसंवरको अप्रमत्त आदि गुणस्थानमें के जाकर और अन्तरको प्रान्त कराकर पूर्वके समान ही उन्हण्ड अन्तर कहना चाहिए, इसमें और कोई विशेषना नहीं है।

तीनों हानवाले अग्रमत्तसंयतका उत्कष्ट अन्तर कहते हैं- एक अग्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण (१) अनिशुत्तिकरण (२) स्वस्रासायराय (१) उरागान्तकपाय (४) हो करके फिर भी सृक्ष्मसायराय (५) अनिश्वतिकरण (६) और अपूर्वकरण हो कर (७) मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुश्चियतिवाले देवों वें उराज हुआ और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुश्चियतिवाले देवों उरावज्ञ हुआ। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न हुआ। संसारके अन्तर्स्तुह्रैत अवरोप रह जाने पर अग्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लच्च हुआ (१)। प्रकार् अम्तर स्वयं (२) अग्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लच्च हुआ (१)। प्रकार प्रमत्तक्ष्मया स्वर्ण को क्रार्यक्र अपरोप्त एक सम्बन्धि हम साव होते हैं। उनके अन्तरसे बाहिरी तीन अपस्तकाल कम कर देवा बाहिए। अन्तरके आग्रम्यत्तको हम काल होते हैं। उनके अन्तरसे बाहिरी तीन अपस्तरको कम कर देवा बाहिए। अन्तरके आग्रम्यत्वकाले उपसाल

 भंतिरेमाए उवसंतद्भाए अंतर-बाहिरखवगद्धाए अद्भवणेदव्तं । अवसिट्ठेहि अद्भछद्वंतो-मुहुचेहि ऊणपुज्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि । सरिस-पक्खे अंतरस्सन्भंतरसत्तअंतोग्रुहुत्तेमु अंतर-बाहिरणवअंतोग्रुहुत्तेमु सोहिदेसु अवसेसा वे अतामुद्रता । एदेहि ऊणाए पुन्त्रकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोत्रमाणि उक्कस्संतरं होदि । एवमोहिणाणिणो वि वत्तव्वं, विसेसाभावा ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसम्यं ॥ २४१ ॥

सगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २४२ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २४३ ॥

एदं पि सुगमं ।

उनकस्सेण छावड्रि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४४ ॥

कालमेंसे अन्तरसे वाहिरी अपककालका आधा काल निकालना चाहिए। अविद्याए बचे इए साढे पांच अन्तर्महताँ से कम पूर्वकोटी से साधिक तेतीस सागरोपम उत्क्रप्ट अन्तर होता है। सददा पक्षमें अन्तरके भीतरी मात अन्तर्मृहर्तोका अन्तरके बाहरी नौ अन्त-मृहताँमेंसे घटा देने पर अवशेष दो अन्तर्महर्त रहते हैं। इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्क्रप्र अन्तर होता है। इसी प्रकारने अवधिवानीका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षष्ट्रथक्त्व है ॥२४२॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥२४३॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागरोपम है ॥ २४४ ॥

चतुर्णानुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि १.८

२ एकजीव प्रति जधन्येनान्तर्गृहर्तः । स सि १, ८.

३ उत्कर्षेण षट्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । स सि १,८,

तं जहा- एक्को अड्डाबीससंतकिमओ एडकोडाउअमणुसेसु उववण्णो । अड्डबिस्सओ वेदगसम्मत्तमप्पत्तसुणं च जुगर्व पिडवण्णो (१)। तदो पमचापमत्त्रप्रावत्तसहस्तं काद्ण (२) उवसमसेदीपाओग्गविसोहीए विद्युद्धो (३) अपुच्चो (४) अणियद्वी (५) सुद्धमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सुद्धमो (८) अणिवद्वी (९)
अपुच्चो (१०) होद्ण हेद्वा पिडय अंतरिदो । देसणपुच्चकोडि संजममणुपालेद्ण मदो
तेचीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो जुदो पुच्चकोडाउएसु मणुसेसु उवबण्णो । खद्रंप पट्टविय संजमं काद्ण कालं गदो तेचीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उवबण्णो । तदो जुदो पुच्चकोडाउओ मणुसो जादो संजमं पिडवण्णो । अतीसुद्धतावसेसे
संसार अपुच्चो जादो । लद्धमंतरं (११) अणियद्वी (१२) अपुच्चो (१७) अप्पमचो (१८)
पमचो (१९) अप्पमचो (२०)। उविर छ अतीसुद्धता । अद्विद्ध वस्तिहि छच्चीसतीसुद्दुचेहि य जणा तीहि पुच्चकोडीहि सादिरेपाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्तंतरं होिद ।
अथ्वा चचारि पुच्चकोडीओ तेरस-वावीस-एक्कचीससागरोवमाणि इक्टर्सदेवेसु उप्पाइय

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाल मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर वेदकसम्यक्त्व और अप्रमत्त-गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। तत्पश्चात् प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थान-सम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनांको करके (२) उपशमश्रेणीक प्रायोग्य विशुक्कि विशुक् होता हुआ (३) अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसाम्पराय (६) उपशान्त-कपाय (७) होकर फिर भी सुक्ष्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) होकर तथा नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । कुछ कम पूर्वकोटीकालप्रमाण संयमको परिपालन कर मरा और तेतीस सागरोपम आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाल मतुष्यामें उत्पन्न हुआ और क्षायिकत्तम्यक्तको भारण कर और संयम धारण करके मरणको प्राप्त हो तेतील सागरोपमकी आयुस्थिति-वाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युन होकर पूर्वकोटी आयुवाला महान्य हुआ और यथासमय संयमको प्राप्त हुआ। पुनः संसारके अन्तर्मुद्दर्ग अवशेष रह जाने पर अपूर्व करणगुणस्थानवर्ती हुआ। इस प्रकार अन्तर छन्च हुआ (११)। पश्चात अनिवृत्ति-करण (१२) सुक्ष्मसाम्पराय (१३) उपशान्तकषाय (१४) होकर पुनः सुक्ष्मसाम्पराय (१५) अतिवृत्तिकरण (१६) अपूर्वकरण (१७) अप्रमत्तसंयत (१८) प्रमत्तसंयत हुआ (१९)। पुनः अत्रमत्तसंयत हुआ (२०)। इनमें ऊपरके क्षपकश्रेणीसम्बन्धी और भी छह अन्त-र्भेडर्त मिलाये। इस प्रकार बाट वर्ष और छन्दांस अन्तर्म्डतोंसे कम तीन पूर्वकोटियोंसे साधिक ख्यासठ सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर होता है। अथवा, तेरह, बाईस और इकतीस क्षान्याओ । एवं चेत्र तिण्हमूत्रसामगाणं ! णत्रि चद्वीस वात्रीस वीस अंतीमुहुत्ता उम्मा कादच्या । एवमोहिषाणीणं पि वत्तव्यं, विमेसामाता ।

चदुण्हं खबगाणमोघं । णवरि विसेसो ओधिणाणीसु खवाणं बासपुधर्ते ॥ २४५ ॥

कदो ? ओधिणाणीणं पाएणं मंगनाभावा ।

मणपज्जवणाणीसु पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ४। २४६ ॥ सगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २४७ ॥ एदं पि सगमं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहत्तं ॥ २४८ ॥

सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोंमे उत्पन्न कराकर मनुष्यभवसम्बन्धी चार पूर्वकोटियां कहना चाहिए। इसी प्रकारने शेष तीन उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरणके चोवीस अन्तर्महर्त, स्वामाम्परायके वाईस अन्तर्महर्त और उपशान्तकपायके बीस अन्तर्मृहर्त कम कहना चाहिए। इसी प्रकारसे उपशामक अवधिकानियोंका भी अन्तर कहना चाहिए, क्यांकि, उसमें भी कोई विशेषता नहीं है ।

तीनों ज्ञानवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओधके समान है। विशेष बात यह है कि अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंका अन्तर वर्षपृथकत्व है।। २४५॥

क्योंकि. अवधिम्नानियांके प्रायः होनेका अभाव है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २४६ ॥

यह सूत्र स्गम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है ॥ २४७ ॥ यह सुत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहर्न है।। २४८ ॥

१ चतुर्णा क्षपमाणा सामान्यवत् । किल्तु अवधिहानिष् नानाजीवापेक्षया जवन्येनेक समयः, उत्कर्तेण वर्षप्रवत्त्वम् । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि. १, ८, २ प्रतिपु ' उप्पाएण ' इति पाठः ।

मनःपर्ययक्तानिप्र प्रमचाप्रमत्तस्यतयोगीनाजीवापश्चया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

भ पुकजीव प्रति जघन्यमुः कृष्ट चान्तर्मृङ्गतेः । स. सि. १. ८.

तं जहा- एक्को पमचो मणपञ्जवणाणी अप्पमचो होह्म उद्धरि बढिय हेट्टा ओदिरिर्ण पमचो जादो । लहमंतरं । अप्पमचस्स उच्चदे- एक्को अप्पमचो मणपजनणाणी पमचो होर्ग्वतिय सर्व्यविशेण कालेण अप्पमचो जादो । लहमंतरं । उत्समसेहिं
चटानिय किण्णंतराविदो १ ण, उत्रसमसेहिंमन्बद्धाहितो पमचहा एक्का चेत्र संखेजगुणा
चि गुरुवदेसादो ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४९ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ २५०॥

एदं पि सगमं ।

जैस- एक मनःपर्ययक्षानी प्रमत्तसंयन जीव अप्रमत्तसंयत हो ऊपर चढ़कर और नीच उतर कर प्रमत्तसंयन हो गया। इस प्रकार अन्तर रूप्ध हुआ। मनःपर्ययक्षानी अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक मनःपर्ययक्षानी अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अति दीर्घकाल्स अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर रूप्ध हुआ।

र्शका---मनःपर्ययक्षानी अधमत्तसंयतको उपशमश्रेणी पर चढ़ाकर पुनः अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान---नहीं. क्योंकि, उपरामश्रेणीसम्बन्धी सभी अर्थात् चार चढ़नेके और तीन उतरनेक, इन सब गुणस्थानांसम्बन्धी कालोंसे अकेले प्रमत्तसंयतका काल ही संख्यातगुणा होता है, ऐसा गुरुका उपदेश है।

मनःपर्ययञ्चानी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥ २५० ॥ यह सत्र भी सुगम है।

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. ९, ८.

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २५१ ॥ सुगमेगदं ।

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ २५२ ॥

तं जहा— एक्को पुठवकोडाउएसु मणुभेसु उववण्णो अंतोसुहुत्तव्भिहियअड्वस्सेहि संजमं पढिवण्णो (१)। पम्तापमत्तरंजदृष्णं सादासाद्वंघपरावत्तसहस्सं कार्णं (२) विसुद्धो मणपञ्जवणाणी जादो (२)। उपसमेसडीपाओग्गअप्पमत्तो होर्णं सेडीमुबगदो (४)। अपुच्चो (५) अश्वियद्वी (६) सुदृमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि सुदृमो (९) अणियद्वी (१०) अपुच्चो (११) पम्तापमत्तरंजदृष्टाणं (१२) पुच्चकोडि-मच्छिर्णं अणुदिसादिसु आउअं वंधिर्णं अंतोसुहृत्तावसेसे जीविष् विसुद्धो अपुच्चवसामगो जादो। णिहा-पयलाणं वंधवोच्छिण्णं कार्लं गदो देवो जादो। अड्डवस्मेहि वारसञ्जती-सुदृत्तेहि य ऊणिया पुच्चकोडी उक्कस्संतरं। एवं तिष्हमुबसामगाणं। णवि जहाकसेणं दस णव अड्ड अंतोसुहृत्ता समओं य पुच्चकोडीदो ऊणा वि वत्तव्यं।

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपञामकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे अन्तर्स्चहुर्त है ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम प्रवेकोटी है ॥२५२॥ कैसे- कोई एक जीव प्रवेकोटीको आयुवाल मनुष्योमें उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहृतेंते अधिक आठ वर्षके ब्रारा संयमको मान्य हुआ (१)। पुनः प्रमत्त अप्रमत्तर्वयत पृष्टिकोत अधिक आठ वर्षके ब्रारा संयमको मान्य हुआ (१)। पुनः प्रमत्त अप्रमत्तर्वयत हो मनः पर्याप्त व्याप्त अप्रमत्तर्वयत हो कर अर्थाको प्राप्त दुआ (४)। प्रधान उप्रधाप्तश्रेणिक योग्य अप्रमत्तर्वयत हो कर अर्थाको प्राप्त हुआ (४)। तब अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सहस्त्रसाम्यत्त्र (७) उपरान्तकष्त्र (८) अपूर्वकरण (११) होकर प्रमत्त और अप्रमत्तर्वयत गुणस्थानमें (१२) पूर्वकोटीकाल नक रहकर अनुविश्व आदि विमानवासी द्योमें आयुको वांधकर जीवनक अन्तर्मृहतं अवश्रेष रहन पर विज्ञ हो अपूर्वकरण उपशामक हुआ। पुनः निद्वा तथा प्रचल। हम दो प्रकृतियांके केप विच्छेद हो आने पर सरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और वारह अन्तर्मुहतं केवश्रेण उपशामक हुआ। हमः दिशो प्रकार देश प्रकृतियांके केप विच्छेद हो जाने पर सरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार अठ वर्ष और वारह अन्तर्मुहतं केवश्रेण करम पूर्वकोटी कालप्रमाण उच्छेट अन्तर होता है। इसी प्रकार दोश तीन मनःपर्ययक्षानी उपशामकोत स्वाप्त स्वयं प्रकृति तथा पक्ष समय पूर्वकोटी कम कहना चाहिए।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भहते. । स सि. १,८.

९ बत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोगा। स. सि. १, ८.

## चदुण्हं खबगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २५३ ॥

सुगमेदं। उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ २५४ ॥ इदो १ मणपञ्जवणाणेण खनगमेढि चढमाणाणं पउरं संभवाभावा। एगजीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २५५ ॥ एदं पि सुगमं। केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघं ॥ २५६ ॥ णाषेगजीवजनगमावेण माधम्मादे।

णाणगजावअनराभावण साधम्मादा । अजोगिकेवली ओघं ॥ २५७ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एव गाणमग्गणा समत्ता ।

मन:पर्ययज्ञानी चार्गे क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उन्क्रष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ २५४ ॥

क्योंकि, मनःपर्ययक्षानके साथ क्षपकश्चेणीपर चढ़नेवाले जीवोंका मसुरतासे होना संभव नहीं है।

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २५५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

केवलज्ञानी जीवोंमें सयोभिकेवलीका अन्तर ओषके समान है।। २५६॥ क्योंकि, नाना और एक जीवकी अंपक्षा अन्तरका बभाव होनेसे समानता है। अयोगिकेवलीका अन्तर ओषके समान है॥ २५७॥ यह सत्र भी सगम है।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

१ चतुर्णां क्षपकाणामविकानिवन् । सः सि. १,८. २ द्वयोः केवळकानिनोः सामान्यवन् । सः सि. १,८.

संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदणहुिंड जाव उवसंतकसाय-वीदरागछदमत्था ति मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २५८ ॥

पमनापमनसंजदाणं णाणाञीवं पहुच्च णश्चि अंतरं, णिरंतरं, एगजीवं पहुच्च जहण्णुकस्तरोण अंतीमुहुनं । चदुण्डमुवसामगाणं णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमञो, उक्कस्सेण वासपुधनं, एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतीमुहुनं, उक्कस्सेण देखणपुज्यकोडी अंतरमिदि तदी विमेसाभावा ।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ २५९ ॥ <sub>सगमं ।</sub> सजोगिकेवली ओघं ॥ २६० ॥

त्तजाागकवल एदं पि सुगमं ।

सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥२६१॥ गयस्थं।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तमंयतको आदि लेकर उपशान्तकपाय-वितरागछबस्य तक संयतोका अन्तर मनःपर्ययज्ञानियोंके समान ह ॥ २५८ ॥

प्रमत्त और अप्रमत्तसंयनोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है: एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहते हैं। चारों उपशासकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर वर्गपृथक्त्य है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसं अन्तर्मृहते और उन्कृष्ट कुछ कम पूर्वकारोममाण अन्तर है, इसलिए उससे यहांपर कोई विशेषना नहीं है।

> चारों क्षपक और अयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओवके समान है।।२५९।। यह सुत्र सुगम है।

सयोगिकेवली संयतोका अन्तर ओषके समान है ॥ २६० ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्त तथा अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६१ ॥ इस स्वका अर्थ पहले कहा जा चुका है।

१ सयमानुबादेन सामायिकःच्छेदोपरवापनशक्षियनेतृ अभावाप्रकावयोनीनार्जाकाष्ट्रस्या नारत्यन्तस्य । स.सि.१,८.

## एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ २६२ ॥

तं जहा- पमत्तो अप्पमचगुणं गंतूण सञ्ज्ञहण्णेण कालेण पुणो पमत्तो जादो । रुद्धमंतरं । एवमप्पमचस्स वि वत्तव्यं ।

उक्करसेण अंतोमुहत्तं ॥ २६३ ॥

तं जहा- एको पमत्तो अप्यमत्ते। होत्ण विस्कालमञ्ज्यि पमत्तो जाते । लद्ध-मंतरं । अप्यमत्तस्य उच्चदे- एकको अप्यमत्तो पमत्ते। होत्ण सन्त्रविरमंतोम्रहुत्तमञ्ज्य अप्यमत्ते। जादो । लद्धमंतरं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं काळादो **होदि, णाणाजीवं** पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २६४ ॥

अवगयत्थं ।

उकस्सेण वासपुधतं ॥ २६५ ॥ सुगमेमदं।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ २६२ ॥

जैसे- एक प्रमत्तसंयन जीव अप्रमत्तगुणस्थानको जाकर सर्वकथन्य कालसे पुनः प्रमत्तसंयत होगया । इस प्रकार अन्तर छच्च हुआ । इसी प्रकार अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए ।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्गहर्त है ॥ २६३ ॥

जैसे- पक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर और दीर्घ अन्तर्गृहतेकाल तक रह करके प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर रूच्च हुना। अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहित है- एक अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत हो करके सबसे वहे अन्तर्गृहतेकाल तक रहकर अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर रूच्च हुआ।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिष्टृत्तिकरण, इन दोनों उपश्चामकोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २६४॥

इस सुत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २६५ ॥ यह सत्र सगम है ।

१ एकजीव प्रति जवन्यमुः कृष्ट चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८. २ द्वयोक्पकमकयोर्कानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १,८.

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २६६ ॥

तं जहा- एक्को ओदरमाणा अपुच्चो अप्यमची पमची पुणो अप्यमची होद्ण अपुच्चो जारो। रुद्धमंतरं। एवमणियद्भिस्त वि। णविः पंच अतोग्रहुचा जहण्णंतरं होदि।

#### उक्स्सेण पुञ्चकोडी देसुणं ॥ २६७ ॥

तं जहा- एक्को पुथ्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णा । अहुवस्साणसुविर संजर्म पिडवण्णा (१) । पमचापमचसंजदहाणे सादासादवंघपराविष्तहस्सं काद्ण (२) उक्तसमेसेदीपाओग्गअप्पमचो (३) अपुर्वो (४) अणिपद्वी(५) सुहुमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सुहुमो (८) अणिपद्वी (९) अपुर्व्वो (१०) हेह्या पाडिय अतिरिदो । पमचापमचसंजदहाणे पुव्वकोडिमच्छिद्ण अणुहिसादिसु आउअं वंधिय अतीस्रुहुत्तावसेसे जीविए अपुरुव्वसामगो जादो । णिहा-पयलाणं वंधे वोच्छिण्णे कालं गदो देवो जादो । अहुहि बस्सेहि एक्कारसअतीस्रुहुत्तिह य ऊणिया पुत्वकोडी अंतरं। एवसणियद्विस्स वि।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्श्वहर्त है ॥ २६६ ॥

जैसे- उपशामश्रेणीसे उत्तरतेवाला एक अपूर्वकरणसंयत, अप्रमत्तसंयत व प्रमत्त-संयत होकर पुनः अप्रमत्तसंयत हो अपूर्वकरणसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लव्य हुआ। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि इनके पांच अन्तरमृष्टतेप्रमाण जयन्य अन्तर होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है ॥२६०॥ जैसे- कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षके पक्षात् संयमको माप्त हुआ (१)। पुनः प्रमन्त और अप्रसन्तसंयत गुणस्थानमें साता और असातावेदनीयके सहनों बंध परावर्तनोंको करके (२) उपशमधेणीके यो प्रधमनसंयत हुआ (३)। प्रधान अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) सहस्तामपराध अप्रमन्तसंयत हुआ (३)। प्रधान अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण प्रधाननकाय (७) होकर फिर भी सुक्सामपराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (४०) हो नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। प्रमन्त और अप्रमन्तसंयत गुणस्थानमें पूर्वकोटी काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानों आयुको बांधकर जीवनके अन्तरही माल व्यप्तिकरण पर्वातिकाय प्रकृतियोंके बंध व्यप्तिकरण स्थानमें पर्वकोटी काल तक रहकर अनुदिश जारत हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यातिकाय व्यप्तिकरण उपशामक सामायिक और छेटोपस्थापनासंयभी अपूर्वकरण उपशामकका उन्हण्य अन्तर होता है। इसी प्रकार सामायिक और छेटोपस्थापनासंयभी अपूर्वकरण उपशामकका उन्हण्य अन्तर होता है। इसी प्रकार सामायिक और छेटोपस्थापनासंयभी अपूर्वकरण उपशामकका अनुस्थापनासंयभी अनिवृत्तिकरण उपशामकका अन्तर होता है। इसी प्रकार सामायिक और छेटोपस्थापनासंयभी अपूर्वकरण उपशामकका अनुस्थापनासंयभी अप्तिवृत्तिकरण उपशामकका अनुस्थापनासंयभी अप्तिवृत्तिकरण उपशामकका अप्तर्करण अप्तामकका अप्तर्करण उपशामकका अप्तर्करण उपशामकका अप्तर्करण अप्तर्मा अप्तिवृत्तिकरण उपशामकका अप्तर्करण अप्तर्मा अप्तिवृत्तिकरण उपशामकका अप्तर्करण अप्तर्मा अप्तिवृत्तिकरण अप्तर्मा अप्तिवृत्तिकरण अप्तर्मा अप्तर्मा अप्तर्मा स्थापनासंयमी अनिवृत्तिकरण उपशामकका अप्तर्मा अप्तर्म होता स्वर्मा स्थापनासंयमी अप्तिवृत्तिकरण अप्तर्मा स्वर्मा स्वर्या स्वर्मा स्वर्मा स्वर्मा स्वर्मा स्वर्मा स्वर्मा स्

१ एकजीव श्रति जवन्येनान्तर्प्वरूर्तः । स. सि. १, ८. १ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देखोना। स. सि. १, ८.

णवरि समयाहियणवअंतोमुहुता ऊणा कादव्या ।

दोण्हं खवाणमोर्घं ॥ २६८ ॥

सुगममेदं ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमतापमत्तसंजदाणमंतरं केवनिरं कालादो होदि, णाणाजीनं पहुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २६९ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २७० ॥

तं जहा- एक्को पमत्तो परिहारसुद्धिसंजदो अप्पमत्तो होद्ण सन्वलहुं पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि पमत्तगुणेण अंतराविय वत्तव्यं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहत्तं ॥ २७१ ॥

एदस्सत्था जघा जहण्णस्स उत्ता, तथा वत्तव्या । णवरि सन्यचिरेण कालेण पन्लड्डावेदच्यो ।

इनका अन्तर एक समय अधिक नौ अन्तर्मुहुर्त कम करना चाहिए।

सामाथिक और छेटोपख्यापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकेंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है।। २६८।।

यह सूत्र सुगम है।

परिहारशुद्धितैयतोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गृहर्त है ॥ २७० ॥

जैसे- परिहारगुद्धिसंयमवाला कोई एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर सर्वलपु कालके प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लज्ब हो गया। इसी प्रकार परिहारगुद्धिसंयमी अप्रमत्तसंयतको भी प्रमत्तगुणस्थानके द्वारा अन्तरको प्राप्त कराकर अन्तर कहना वाहिए।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है ॥ २७१ ॥

इस सुत्रका अर्थ जैसा जधन्य अन्तर बतलाने हुए कहा है, उसी प्रकारसे कहना साहिए। विशेषना यह है कि इसे यहां पर सर्व दीर्घकालसे पलटाना साहिए।

१ द्वयोः क्षपकयोः सामान्यवत । स सि. १, ८.

२ परिहारश्चिस्यतेषु प्रमचाप्रभचयोनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जवन्यमुत्कृष्ट चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयउवसमाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहाणोण एगसमर्यं ॥२७२॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ २७३ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पद्भन्न णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २७४ ॥

कुदो ? अधिगदसंजमाविणासेण अंतरावणे उवायाभावां ।

खबाणमोधं ॥ २७५ ॥

कुदो ? णाणाजीवगदजहण्णुक्कस्सेगसमय-छम्मामेहि एगजीवस्संतराभावेण य साधम्मादो ।

#### जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेस अकसाइभंगो ॥ २७६ ॥

बक्ष्मसाम्परायग्रुद्धिसंयतों में सक्ष्मसाम्पराय उपन्नामकाका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जबन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २७२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व है ॥ २७३ ॥

यह सत्र भी सगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ २७४ ॥

क्योंकि, प्राप्त किये गये संयमके विनाश हुए विना अन्तरको प्राप्त होनेके उपायका अभाव है।

सक्ष्मसाम्परायसंयमी क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २७५ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा ज्ञघन्य अन्तर एक समय और उत्तर अन्तर छह मासके साथ, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे ओघके साथ समानना पार्ट जाती है।

यथाख्यातविद्वारहुद्धिसंयतोंमं चारों गुणस्थानोंके संयमी जीवोंका अन्तर अकषायी जीवोंके समान है ॥ २७६ ॥

१ प्श्मसाम्परायश्कक्षिसयतेषूपश्चमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं त्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि, १,८.

३ अ प्रती ' अंतरावण्णो उच्चाया-' आ-ऋप्रत्योः ' अतरावणो उच्चाया-' इति पाठः ।

४ तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत् । सः सि.१, ८. ५ यथास्याते अकवायवत् । सः सि. १, ६०

कुदो ? अकसायाणं जहानसादसंजनेण विणा जण्णसंजमामाना ।

संजदासंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७७॥

कुदो १ गुणंतरम्गहणे मम्माणाविणासा, गुणंतरम्गहणेण विणा अंतरकरणे उवायाभावा। असंजदेसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७८ ॥

कुदो ? मिच्छादिद्विप्पत्राहवोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ २७९ ॥

कुरो ? गुणंतरं गंतूणंतस्य अविणङ्गअसंजमेण जहण्णकालेण पर्लाक्ट्य मिच्छत्तं पडिवण्णस्स अंतामुहत्तंतरुवलेमा ।

क्योंकि, अकवायी जीवोंके यथास्थातसंयमके विना अन्य संयमका अभाव है। संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७॥

क्योंकि, अपने गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानके प्रहण करने पर मार्ग-णाका विनाश होता है और अन्य गुणस्थानको प्रहण किये विना अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं है।

असंपतोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥

क्योंकि, मिथ्यादिष्ट जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता।

असंपर्मा मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २७९ ॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको आकर और अन्तरको प्राप्त होकर असंयमभावके नहीं नष्ट होनेके साथ ही जघन्य कालसे पलटकर मिण्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्त-मुंहर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ संयतासयतस्य नामाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ असंयतेषु मिध्यादधेर्नानाजीवापेश्वया नारुयन्तरम् । सः सिः १, ८.

१ पुकर्नावं प्रति जधन्येनान्तर्मृहुर्तः । स. सि. १, ८.

[ १, ६, २८.

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देस्रणाणि ॥ २८० ॥

तं जहा- एक्को अद्वावीसमोहसंतकश्मिओ मिच्छादिदी सत्तमाए प्रदर्शेए उव-वण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसद्धो (३) सम्मत्तं पडिविज्जिय अंतरिदो अंतोमुहत्तावसेसे जीविए मिच्छत्तं गदो (४)। लढमंतरं। तिरिक्खाउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) मदो तिरिक्खो जादो । छहि अंतोग्रहत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छत्तकस्संतरं ।

सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिन्छादिद्रि-असंजदसम्मादिद्रीणमोघं 11 528 11

कुदो ? सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणं णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एग-समञ्जो, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागोः एगजीवं पड्डच जहणोण पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागा, अंतोम्रहत्तंः उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियङं देख्णं। असंजदसम्मादिष्टीस णाणाजीवं पदच णार्थि अंतरं, णिरंतरं; एगजीवं पदच्च जहण्णेण अंतोम्रहत्तं; उक्करसेण अद्धपोग्गलपरियुं देखणमिच्चदेहि तदो भेदाभावा ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागरोपम है।। २८०।।

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवी पश्चिमी उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रद हो (३) सम्यक्तको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और जीवनके अन्तर्महर्त काल-प्रमाण अवशेष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पीछे तिर्यंच आयुको बांधकर (५) विश्राम हे (६) मरा और तिर्यंच हुआ। इस प्रकार छड अन्तर्महर्तीसे कम तेतीस सागरोपमकाल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयमी सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २८१ ॥

क्योंकि. सासादनसम्यग्दप्रि और सम्यग्मिथ्याद्दप्रियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जबन्यसे एक समय और पत्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भव्वतं अन्तर है। तथा उत्क्रप्त अन्तर कछ कम अर्धपद्रलपरिवर्तनकाल है। असंयतसम्यन्दृष्टियोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है: एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्मृहर्न और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन है। इस प्रकार ओघसे कोई भेड नहीं है।

१ उत्कर्षेण त्रयक्षिशन्सागरोपमाणि वेशोनानि । स सि. १, ८.

**२ छेषाणां त्रयाणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.** 

असंजदसम्मादिष्टिस्स उक्करसंतरं णादमिवं मंदमेहाविजाणाणुग्गहर्द्द परुवेमोएकको अणादियमिच्छादिद्दी तिष्णि वि करणाणि काद्ण अद्धर्मामाठपरियद्दादिसमए
पदमसम्मत्तं पढिवण्णो (१)। उवसमसम्मत्तद्वाए छाविष्याओ अत्थि ति सासणं गदो।
अंतरिदो अद्धर्माग्गरुपरियद्वं परियद्विद्धण अपिच्छमे सवगाहणे असंजदसम्मादिद्दी जादो।
छद्धमंतरं (२)। तदो अणंताणुवंधी विसंजोह्य (३) विस्संतो (४) दंसणमोहं खविय
(५) विस्संतो (६) अप्पमत्तों जादो (७)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्दण (८)
खवगसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (९)। उविर छ अतीग्रुहुत्ता। एवं पण्णारसिहं अतीग्रुहुत्तिहं ऊणमद्धरोग्गरुपरियद्वमसंजदसम्मादिद्विस्स उक्करसंतरं।

एवं संजममग्गणा समत्ता ।

## दंसणाखुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वीणमोर्घं ।। २८२ ॥ इदो १ णाणाजीवे पड्च अंतराभावेण, एगजीवगयअंतोम्हत्तमेत्त्राहणांतरेण

असंयतसम्यग्हिष्टका उन्हण्ट अन्तर यद्यपि हात है, तथापि मंद्रबुद्धि जनों के अवुप्रहार्थ प्रहण्य करते हैं – एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों करणांको करके अर्धपुद्रलपरिवर्गक आदि समयमें प्रथमोपदामसम्यन्तको प्राप्त हुआ (१)। उपहाससम्यन्तको
कालमें छह आविष्यां अविष्ठाण्ट रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात्
अन्तरको प्राप्त हो अर्धपुद्रल्णियतंन तरक परिवर्गक करके अन्तिम भवमे असेयतसम्यग्रह्णि हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया (२)। तत्यश्चात् अन्तानुबन्धीको विसंयोजना
करके (३) विश्राम ले (४) दर्शनमोहनीयका क्षय करके (५) विश्राम ले (६) अप्रमन्तसंयत हुआ। (७)। पुनः प्रसन्त और अप्रमन्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रो परिवर्गनोंको
करके (८) अपक्रप्रेणीके प्रायोग्य अप्रमन्तसंयत हुआ (९)। इनमें उत्परके छह अन्तग्रह्में और मिलाये। इस प्रकार पन्द्रह अन्तर्गुद्धतोंसे कम अर्पपुद्रल्पियतंनकाल असंयतसम्यग्हिष्टिका उन्हण्ट अन्तर होता है।

#### इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओषके समान है ॥ २८२ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, तथा एक जीवगत

१ प्रतिषु ' वादमदि ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' वसको ' इति पाठः ।

३ दर्शनानुवादेन चश्चर्दर्शनिषु मिथ्यादृष्टेः साम्रान्यवत् । स. सि. १, ८.

४ अ त्रती '-जीवेसु ' इति पाठः ।

देखण-वे-छावद्विसागरोवममेत्तजनकस्मतरेण य तदो भेदाभावा ।

सासणसम्मादिहिसम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवित्ररं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच्च ओघं ॥ २८३ ॥

**इदो** १ णाणाजीवगयएगसमय-पिलदोवमासंखेजजदिभागजहण्णु<del>कारसंतेरी</del>हे साथम्मुबर्लमा ।

्रणजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहृत्तं ॥ २८४॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि॥ २८५ ॥

तं जहा- एको भिनदअचक्खुदंसणिट्टिदंओ असिण्णिपाँचिंदिएसु उत्रवण्णो। पंचिह पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्तंतो (२) विसुदो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु धन्तर्सर्वर्षमात्र जघन्य अन्तर होनेसे और कछ कम दो छ्यासठ सागरोपसप्रमाण उत्छट

अन्तर होनेकी अपेक्षा ओघले कोई भेद नहीं है। चश्चदर्शनी साक्षादनसम्यग्रहिए और सम्यग्निध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भृहूर्त है।। २८४॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २८५ ॥

जैसे- अचक्षुदर्शनकी स्थितिग्रमाण परिश्लमण किया हुआ कोई एक जीव असंबी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्लास के (२) विश्लास हो (३) अवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांचकर (४) विश्लास के (५)

१ सासादनसम्यन्दृष्टिसम्यभिष्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासल्येयमागोऽन्तर्ग्रहर्तस्र । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

आउअं बंधिय (४) विस्तंता (५) देवेसु उदवण्णो। छद्दि पज्जचाहि पज्जचयदो ६) विस्तंतो (७) विसुद्धो (८) उदसमसम्मनं पहिवण्णो (९) सासणं गदो । मिच्छचं गंतृणंतिस्य चक्खुदंसणिद्विद्धं परिभमिय अवसाणे सासणं गदो । रुद्धमंतरं । अचक्खु-दंसणिपाओग्गमावर्तियाए असंखेजदिभागमिच्छद्ण मदो अचक्खुदंसणी जादो । एवं णबिह अंतोष्ठहचेहि आविर्तयाए असंखेजदिभागेण य ऊणिया चक्खुदंसणिद्विद्दी सासणुक्कस्संतरं ।

सम्मामिन्छादिद्विस्स उच्चदे- एको अचनन्तुर्दमणिद्विदिमन्छिदो असण्णिर्पाच-दिएसु उववण्णो। पंचिह पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवामिय-वाणवेत्तरदेवसु आउअं बंधिय (४) विस्संतो (५) देवेसु उववण्णो। छिद्द पञ्जचीहि पञ्जचयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवममसम्मनं पिडवण्णो (९) सम्मामिन्छनं गदो (१०)। मिन्छनं गंतृगंतरिदो चन्तुवंसणिद्विदिं परिभमिय अवमाणे सम्मामिन्छनं गदो (११)। लद्धनंतर। मिन्छनं गंतृण् (१२) अचनन्तु-दंसणीसु उववण्णो। एवं बारसअतोसुदुचेहि ऊणिया चनन्तुदंसणिद्विदी उनकस्संतरं।

देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्वातियोंसे पर्वाप्त हो (६) विश्राम के (७) विग्रुख हो (८) उपरामसम्यक्त्यको गप्त । बुनः । पत्नात् सासादनगुणस्थानको गप्त । बुनः मिय्यावको जाकर अन्तरको प्राप्त हो च खुन्दर्शनीको स्थितिप्रमाण परिक्रमण करके अन्तर्म सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रुव्ध होगया। पुतः असस्यादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रुव्ध होगया। पुतः असस्यादनी सागप्रमाण काल रह कर करा और असक्ष्युः हर्शनी होगया। इस प्रकार नी अन्तर्गुहृत्तीने और आवर्छके अन्तर्स्वयात्वे भागसे कम च खुन्दर्शनीको स्थिति चक्षुदर्शनी सासादनसम्बग्धः विश्वका उत्स्वप्र अन्तर है।

चक्षुदर्शनी सम्यग्निथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं - अचक्षुदर्शनकी स्थितियो प्राप्त हुआ एक जीव असंबी पंचेन्द्रयों में उत्पन्न हुआ। पांचों पर्यानित्यों में पर्यान्त हा (१) विश्वास छे (२) विशुद्ध हो (३) अवनवासी या वानव्यन्तर देवोंने आगुको बांधकर(४) विश्वास छे (५) विश्वास छे (५) अरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्यान्त्वसोंस पर्यान्त हा (६) विश्वास छे (७) विश्वास हो (८) उपराससम्यक्त्तको प्राप्त हुआ (९)। पश्चान्त सम्य-ग्निय्यात्वको गया (१०) और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। बश्च-दर्शनीकी स्थितियमाण परिभ्रमणकर अन्तमें सम्यग्निय्यावको प्राप्त हुआ। (११)। इस प्रकार करत छक्ष होगया। पुनः मिथ्यात्वको ज्ञाकर (१२) अचक्षुदर्शनीमों उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बारह अन्तर्गुहुताँसे कम चश्चदर्शनीकी स्थित चश्चद्वर्शनी सम्याम्ययादृष्टि जीवका उक्तृष्ट अन्तर है।

असंजदसम्मादिहिष्पहुडि जाव अष्पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २८६ ॥ सगमभेदं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २८७ ॥

कुदो ? एदेसि सच्चेसि पि अण्णमुणं गेत्ण जहण्णकालेण अप्पिदगुणं गदाणमंती-सुदुर्चतस्वलंभा ।

उनकस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २८८॥

तं जधा— एको अचक्खुदंसणिडिदिशिनिछदो असिणापींचिदियसम्प्राच्छिमपञ्जनएसु उवरण्णो । पंचिह पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धो ३) भवण-बासिय-बाणवंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४) विस्मंतो (५) कालं गदो देवेसु उववण्णो । छिह पञ्जनीहि पञ्जनयदो (६) विस्मंतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मनं पडिवण्णो (९)। उवसमसम्मन्दाए छ आवलियाओ अन्धि नि सासणं गंतुणंतिस्दो । मिच्छनं गंतुण

अभयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थान तक चक्षुदर्शनियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवॉकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २८७ ॥ क्योंकि, इन सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंके अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः जघन्य काळसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेपर अन्तर्गृहर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २८८ ॥

कंसे- अवश्वदरीनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रिय सम्मूच्छिम पर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तिकों में पर्याप्त हो (१) विश्वाम छे (२) विद्यास हो (१) विद्यास हे (१) विद्यास हे (१) मरणको प्राप्त हुआ और देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां छहां पर्याप्तियोंने पर्याप्त हुआ। विद्यास हुआ और देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां छहां पर्याप्तियोंने पर्याप्त हुं (१) विश्वाम छे (७) विद्यास हो (१) विद्य

१ असयतसम्यन्दष्टवाधप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सि १,८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहुर्त । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

184

चक्खुदंसणिद्विदिं समिय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो (१०)। सद्धमंतरं । पुणो सासणं गदो अचक्क्द्रंसणीस उवयण्णो । दसिंह अंतोम्रहचेहि ऊणिया समद्भिदी असंजद-सम्मादिद्वीणसक्कस्संतरं ।

संजदासंजदस्स उच्चदे । तं जहा- एक्को अचक्खदंसणिद्विदिमच्छिदो गर्नेन-वक्कंतियपंचिदियपञ्जत्तएस् उत्रवण्णो । सण्णिपंचिदियसम्मुिछमपञ्जत्तएस् किण्ण उप्पा-दिदो ? ण. सम्म्राव्छिमेन पदमसम्मनुष्पत्तीए असंभवादो । ण च असंखेज्जलोगमणंतं वा कालमचक्यदंसणीस परिभिमयाण वेदगसम्मत्तमाइणं संभवदि, विरोहा । ण च थोव-कालमन्छिदो चक्खुदंसिणिहिदीए समाणणक्खमा । तिष्णि पक्ख तिष्णि दिवस अती-ग्रहत्तेण य पढमसम्मत्तं संजमानंजमं च जुगः। पढित्रण्णो (२)। पढमसम्मत्तद्वारः छावलियाओ अतिथ ति मासणं गदो । अंतरिदो मिच्छत्तं गंतग सगद्विदि परिभमिय अपिन्छमे भन्ने कदकरणिज्जो होदण संजमासंजमं पहिवण्णो (३)। लद्धमंतरं । अप्यमची

हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर चश्रुद्दीनकी स्थितिप्रमाण परिश्लमण कर अन्तमे उपराम-सम्बक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः सासादनको गया और अचक्रदर्शनी जीवोमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्महृतौंसे कम अपनी स्थिति चश्रदर्शनी असंयतसम्यग्दिए जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

चक्षदर्शनी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं। जैसे-अचक्षदर्शनकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव गर्भोपकान्तिक पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ।

शंका-उक्त जीवको संझी पंचित्रिय सम्मर्थिछम पर्याप्तकोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, लम्मूर्विछम जीवोंमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति असम्भव है। तथा असंख्यात लोकप्रमाण या अनन्तकाल तक अचक्षदर्शनियोंमें परिश्लमण किये हुए जीवोंके वेदकसम्यक्तका श्रहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीबोंके सम्यक्त्वोत्पत्तिका विरोध है। और न अल्पकाल तक रहा हुआ जीव चक्षवर्शनकी स्थितिके समाप्त करनेमें समर्थ है।

पुनः वह जीव तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्मुहुर्नसे प्रथमीपरामसम्यक्त और संयमसंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (२)। प्रथमोपशमसम्यक्तक कालमें छह आविरुषां अविशिष्ट रह जाने पर सासादनको प्राप्त हुआ। पूनः अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें इतइत्यवेदक होकर संघमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पनः अप्रमत्तसंयत (४)

१ मतिषु ' असम्बेज्जा होगमर्णत ' इति पाउः ।

(४) पमचो (५) अप्पमचो (६)। उवरि छ अंतोष्ठहुचा। एवमडदालीसदिवेसिहि वारसअंतीषुडुचेहि य ऊणा सगिद्विदी संजदासंजदुवकस्संतरं ।

पमत्तस्त उच्चदे – एकको अचक्खुदंसणिद्विदिमच्छिदो मणुसेसु उवक्ण्यो गब्भादि-अद्वुबस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णो । (१)। पुणो पमचो जादो । (२)। हेद्दा पडिद्णंतरिदो । चक्खुदंसणिद्विदि परिभ्रमिय अपन्छिमे भन्ने मणुसो जादो । कदकरणिज्जो होद्ण अंतोष्ठहृत्तावसेसे जीविए अप्पमचो होद्ग पमचो जादो (१)। सुद्धमंतरं । भूत्रो अप्पमचो (४)। उवरि छ अंतोष्ठहुचा । एवमद्ववस्सेहि दसअंतो-सुद्धचेहि ऊणिया सगिद्विदी पमनस्युक्कस्संतरं ।

(अप्यमत्तस्त उरुचदे-) एक्को अचक्खुदंसणिद्विदिमन्छिदो मणुसेसु उरवण्णो। गब्सादिअइरस्सेण उयसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णो (१)। हेहा पडिद्ण अंतिरिदो चक्खुदंसणिद्विदि परिभामेग अपन्छिम भवे मणुमेसु उववण्णो। कदकरणिज्जो होद्ण अंतोस्रुहृत्ताक्सेसे संसारे विसुद्धो अप्यमत्तो जादो (२)। लद्धमंतरं। तदो पमचो

प्रमत्तरुपत (५) और अप्रमत्तसंयत दुआ (६)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मृहर्ते और मिळाये। इस प्रकार शङ्गाळीस दियस और बारह अन्तर्मृहर्तीसे कम अपनी स्थिति चक्कदर्शनी संयतासंयतोका उत्छट अन्तर है।

सनुदर्शनी प्रमस्तंपतका उन्हण्ट भन्तर कहते हैं- अचलुदर्शनी जीयोंकी स्थितिमें विद्यासन एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आहि लेकर आठ वर्षेसे उपहास-स्वयस्य और अप्रमस्तुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमस्त्रीय हुआ (१)। पुनः प्रमस्त्रीय हुआ (१)। पुनः प्रमस्त्रीय हुआ (१)। पुश्चात् नेविके गुणस्थानोंमें निरकर अन्तरको प्रत हुआ। खुश्चात्रे खुल्दिकी स्थितिप्रमाण परिक्षमण करके अन्तिम सचमें मनुष्य हुआ। प्रधात् कृतकृत्यवदक होकर जीवनके अन्तर्गुहुर्वकाल अवशेष रह जाने पर अप्रमस्त्रयंत होकर प्रमस्त्रीयत हुआ (३)। इस अप्रमालंद्यत हुआ (४)। इस प्रकार करने लक्ष्म हुल्दे और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्गुहुर्वोंसे कम अपनी स्थिति स्थिति प्रमस्त्रीयतका उन्हण्ट अन्तर है।

खशुदरीनी अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- अखशुदरीनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षके हारा उदामसन्यपन्त और अप्रमत्तराणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। किर नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो अखशुदरीनीकी स्थितिमाण प्राप्त हो अखशुदरीनीकी स्थितिमाण में अप्रमत्तरको प्राप्त हो अखशुदरीनीकी स्थितिमाण के अन्तरको प्राप्त हो अस्तर अन्तरका प्राप्त के अन्तर्महर्ते मुमाण अविदार रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त

(३) अप्पमचो (४)। उवरि छ अंतोम्रहुना। एवमहुबस्सेहि दसअंतोमुहुचेहि उणिया चक्खुदंसणिहिदी अप्पमचुक्कस्संतरं होदि।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं काळादो होदि, णाणाजीवं पद्धच्च ओधं ॥ २८९ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २९० ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देस्र्णाणि ॥ २९१ ॥

तं जहा- एक्को अचक्यबुदंसणिहिदिमच्छिदो मणुसेमु उववण्णो । गन्भादिअङ्कः वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तुणं च जुगवं पडिउण्णो (१)। अतीसुहुत्तेण वेदगसम्मत्तं गदो (२)। तदो अतीसुहुत्तेण अर्थताणुर्वेधि विमेजीजिदो (३)। दंसणमोहणीयसुव-सामिय (४) पमतापमत्तपावत्तरस्यं काद्ण (५) उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (६)। अपुन्दो (७) अणियही (८) सुहुमो (९) उवसंतो (१०) सुहुमो हुआ। पुनः प्रमत्ततंयत हो (१) अम्मत्तसंयत हो स्वस्ता होते। इस्ति स्वस्ता विभावतं विभावतं

चक्षुदर्शनी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी

अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है।। २९०।।

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवॉका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो इजार सागरोपम है ॥ २९१ ॥

कंस- अच अद्दर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि रुक्त आठ वर्षके ह्वारा उपश्रमसम्बन्धन और अप्रमस्त्यन ग्रुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अन्तर्मुहर्तके पश्चात् वेदकसम्पन्धनको प्राप्त हुआ (१)।पुतः अन्तर्मुहर्तके अन्तर्माहर्तके अन्तर्माहर्तको स्विचो विद्यात्रको स्विचो अप्रमान हुआ (१)।पुतः व्हानमेक्षिके अप्रमान ग्रुणस्थानसम्बन्धी सहस्त्रों परिवर्तनोंको करके (५) उपश्चामभोणीके योग्य अप्रमन्त ग्रुणस्थानसम्बन्धी सहस्त्रों परिवर्तनोंको करके (५) उपश्चामभोणीके योग्य अप्रमन्त ग्रुणस्थानसम्बन्धी सहस्त्रों परिवर्तनोंको करके (५) उपश्चामभोणीके योग्य अप्रमन्तर्स्वत् हुआ (६)। पुनः अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८)

र चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण हे सागरीपमसहस्रे देशीने । सः सि. १, ८.

(११) आणियद्वी (१२) अपुच्चो (१३) हेद्वा ओदिरिय अंतरिदो चक्खुदंसणिद्विदि पिस्मियिय अंतिमे भने मणुसेसु उवरण्णो । कदकरिणज्जो होर्ण अंतोष्ट्रहुकावसेसे संसारे बिसुद्धो अप्यस्तो जादो । सादासादबंधपरावचसहस्सं कार्र्ण उवसमसेडीपाओग्गअप्पमचो होर्ष्ण अपुच्चुत्सामगो जादो (१४) । छद्धमंत । तदा अणियद्वी (१५) सुद्धमं (१६) उवसंतो (१७) पुणो वि सुद्धमं (१६) अणियद्वी (१९) अपुच्चो (२०) अप्पमचो (११) पमचो (२२) अप्पमचो (२२) कार्यमचो (२२) कार्यस्ते (१५) पमचो (२२) उपपमचो (२३) होर्ण खनगमेढीमाह्दो । उविर छ अंतो-स्वुद्धा । एवमद्वयस्ति एग्णचीसअंतोष्टुच्चीह य ऊणिया सगद्विदी अपुच्चकरणुकस्सतर । एवं चेव निष्द्रधुनसामगाणा । णविर सत्तावीस पंचवीस तेवीस अंतोष्टुच्चा ऊणा कायच्या ।

चदुण्हं स्ववाणमोघं ॥ २९२ ॥ सगममेदं।

स्थ्यसाम्पराय (९) उपशान्तमोह (१०) स्क्ष्मसाम्पराय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) स्वीर अपूर्वकरणसंयत होकर (१३) तथा नीच उतरकर अन्तरको प्राप्त हो चक्षुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम अयमें मनुत्योंमें उत्पन्न हुआ। वहांपर हृतकृत्यवेदकः सम्यक्ष्मी होकर संसारकं अन्तर्मृकृतं अवशिष्ट रह जाने पर विगुज्ज हो अप्रमत्ततंव्य हुआ। वहांपर साना और अमाना वेदनीयकं वंध-परावर्तन-सहस्रांको करकं उपशाम्क श्रेणीकं योग्य अप्रमत्तसंवत होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ (१४)। इस प्रकार अन्तर आपने होगय। तत्यक्षात् अनिवृत्तिकरण (१५) स्क्ष्मसाम्पराय (१५) उपशानकपाय (१७) प्रनित्ति स्क्ष्मसाम्पराय (१८) अनिवृत्तिकरण (१५) अपूर्वकरण (२०) अपूर्वकरण (२०) अप्रमत्तव्य (१८) प्रमत्तवेयत (१८) अप्रमत्तवेयत (१८) अप्रमत्तवेयत (१८) अप्रमत्तवेयत (१८) अप्रमत्तवेयत (१८) अप्रमत्तवेयत (१८) अप्रमत्तवेयत होकर (२३) अप्रक्षेणीपर चढ़ा। इसमें ऊपरके छह अन्तर्मृहृतं और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्मृहृतीसे कम अपनी स्थित चक्षुदर्शनी अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है।

इसी प्रकार चश्चदकीनी दोष तीन उपशासकोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि भनिवृत्तिकरण उपशासकके सत्ताईस अन्तर्गृहर्त, स्क्ष्मसास्पराय इपशासकके पचीस अन्तर्गृहर्त और उपशास्तकपायकेतवीस अन्तर्गृहर्तकस करना चाहिए।

चक्षुदर्श्वनी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। २९२॥

बह सूत्र सुगम है।

१ चतुर्गी क्षपकाणां सामान्यीकम् । स. सि. १, ८.

अचन्खुदंसणीसु मिन्छादिहिपहुडि जाव स्त्रीमकसायवीद-रागङ्कमत्था ओघं ॥ २९३ ॥

इदो ? ओवादो भेदामावा । ओिविदंसणी ओिविणाणिभंगों ॥ २९४ ॥ केवल्रदंसणी केवल्रणाणिभंगों ॥ २९५ ॥ एदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि ।

एवं दंसणसम्मणा समता ।

रुस्ताणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छादिट्टिः असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च् णात्थि अंतरं, णिरंतरं ।। २९६ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृतंं।। २९७।।

अचक्षुदर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकपायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर ओचके समान है।। २९३।।

क्योंकि, ओयस इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है। अवधिदर्शनी जीवोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है।। २९४।। केवलदर्शनी जीवोंका अन्तर केवलज्ञानियोंके समान है।। २९५।। य होनों ही सब सगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेक्यामार्गाणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोत लेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २९६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्श्वहुर्त है ॥२९७॥

१ अच ब्रुर्दर्शनियु मिप्यादष्टशादिश्वीणक्यायानानां सामान्योक्तमन्तरम् । सः सिः १, ८. २ अवधिदर्शनिनोऽत्रधिक्तानिवत् । सः सिः १, ८. ३ केवल्दर्शनिनः केवलक्रानिवत् । सः सिः १, ८: ४ केदयानुवादन कृष्णनीकक्षयोतनेत्रयेषु मिष्यादष्टवसन्यनदृष्टयोनोनाजीवायेक्षया नास्त्यन्तरम् ।

स. सि. १, ८. ५ पुरुजीवं प्रति जनन्वेनान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

तं जहा- सत्तम-पंचम-पटमपुट्टायेमिञ्छादिट्टि-असंबद्सम्मादिट्टिणो किण्ड-णील-काउलेस्सिया अण्णगुणं गंतूण थोवकालेण पडिणियत्तिय तं चेत्र गुणमागदा । ल.दं दोण्डं जहण्णंतरं ।

उक्कस्सेण तेतीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि' ॥ २९८ ॥

तं जहा- तिष्णि मिच्छादिहिणों किण्ह-णील-काउलेस्सिया सत्तम-पंचम-तिदय-पुढवीसु कमेण उनवण्णा। छहि पञ्जत्तिहि पञ्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मत्तं पढिवण्णा अंतरिदा अवस्याणे मिच्छतं गदा। लद्धमंतरं (४)। मदा मणुसेसु उववण्णा। णविर सत्तमपुद्धगीणेर्दओं तिरिक्साउअं बंधिय (५) विस्साव (६) विरिक्सेसु उववञ्जदि ति घेचल्य। एवं छ-चटु-चटुकंतोपुहुत्ति ङ्णाणि तेत्रीस-सत्तास-मत्त-सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्स्यमिन्छादिक्षेत्रज्ञक्तस्संतरं होदि। एवस-संजदसम्मादिद्वस्त वि वचल्यं। णवरि अङ्ग-पंच-पंचअंतोप्रहुत्ति ङ्णाणि तेत्रीस-सत्तारस-

जैसे- सातवीं पृथिवीके रूप्णलेश्यावाले, पांचवी पृथिवीके नीललेश्यावाले और प्रथम पृथिवीके कापोतलेश्यावाले मिथ्यादिए और असंयतसम्यग्दिए नारकी जीव अन्य गुणस्थानको जाकर अल्प कालसे ही लोटकर उसी गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार होनों गुणस्थानीका जघन्य अन्तर लम्घ हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कुछ कम तेतीस, सचरह और सात सागरोपम है।। २९८।।

जैसे- हण्ण, नील और कापोत लश्यावाले तीन मिध्यादिए जीव कमसे सातवीं, गांववीं और तीसरी पृथिवीम उत्पन्न हुए। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम के (२) विश्रुद्ध हो (३) सम्यन्तवों प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हो आयुक्ते अनतमें मिध्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तर लच्छा हुआ (४)। पश्चान मरण कर मनुष्योंमें उत्पन्न हुए। विशेषता यह है कि सातवीं पृथिवीको नारकी तिर्यंच आयुक्ते बांध कर (५) विश्राम के (६) तिर्यंचोंमें उत्पन्न होना है, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार छह अन्तर है। तथा चार अन्तर्मुहर्तीसे कम तेतीस सागरोपम हण्णलेखाका उत्कृष्ट अन्तर है। वार अन्तर्मुहर्तीसे कम सत्तरह सागरोपम नीललेख्याका उत्कृष्ट अन्तर है। तथा चार अन्तर्मुहर्तीसे कम सत्तरह सागरोपम कार्यालेख्याका उत्कृष्ट अन्तर हो। हो। इसी प्रकार असंयत-सम्पन्धिका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि हण्णलेख्यावा असंयतसम्पन्धिका अत्कृष्ट अन्तर बात अन्तर्मुहर्तीसे कम तेतीस सागरोपम, नीललेख्यावाले असंयतसम्पन्धिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्तर्मुहर्तीसे कम सत्तरह

१ उत्कर्षेण नयस्थितान्तदशसन्ततागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

सत्तं-सागरावमाणि उक्कस्संतरं ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि. णाणाजीवं पहुच्च ओघं ॥ २९९ ॥

सराममेदं ।

एगजीवं पद्भन्न जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो. अंतोमहत्तं ॥ ३०० ॥

एदं पि सगमं ।

उक्तस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि 11 308 11

तं जहा- तिण्णि मिच्छादिद्वी जीवा सत्तम-पंचम-तदियपुढवीस किण्ह-णील-काउ-लेस्सिया उववण्णा । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसदा (३) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णा (४) सासणं गदा । मिच्छत्तं गंतूणंतरिदा । अंतोग्रहत्तावसेसे

सागरोपम और कापोतलेक्यावाले असंयतसम्यन्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्त-मृहतींसे कम सात लागरोपः होता है।

उक्त तीनों अञ्चललेज्याबाले सामादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है।।२९९॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्महर्त है ॥ ३०० ॥

यह सत्र भी सगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोषम. सत्तरह सागरोपम और सात सागरोपम है ॥ ३०१ ॥

जैसे- कृष्ण. नील और कापातलेश्यावाले तीन मिथ्यादृष्टि जीव क्रमणः सातवीं. पांचवीं और तीसरी प्रथिवीमें उत्पन्न हुए। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विराद्ध हो (३) उपशामसम्यक्त्वको प्राप्त हुए (४)। पुनः सासादनगुण-स्थानको गये। पश्चात मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त इए। पनः जीवनके अन्तर्महर्त

१ सासादनसम्यन्दृष्टिसम्यन्भिथ्यादृष्टशोनीनाजीवापेद्धया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन पस्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्प्रहर्तश्च । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रयाखिशत्सप्तदशसप्तसागरोपमाणि देशोगानि । स. सि. १, ८.

जीविए उबसमसम्मनं पडिवण्णा । सासणं गंत्ण विदियसमण् मदा मणुसेसु उववण्णा । णविर सत्तमपुदवीण् सासणा मिच्छनं गंत्ण (५) तिरिक्खेसुववज्जीते ति वत्तव्वं । एवं पंत-चदु-चदु-जंतीसुद्वतिह उणाणि तेत्तीस-मत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्ड-णील-काउलेसियमासणुकस्तेतरं होदि। एसममञ्जे अतीसुद्वत्तवस्त्रते पविद्वे ति पुष ण उत्तो। एवं सम्माभिच्छादिद्विस्त वि । णविर छहि अतीसुद्वत्तिह ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्ड-णील-काउलेस्स्यमम्माभिच्छादिद्विजकस्तंतरं ।

तेउल्लेसिय-पम्मलेसिएसु मिच्छादिट्टिअसंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०२ ॥

सगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३०३ ॥

एगजाव पञ्चय जाहण्याय जातासुरुता ता २०२ त तं जहा- चत्तारि जीवा मिच्छादिष्टि-सम्मादिष्टिणो तेउ-पम्मलेस्मिया अण्णगुणं

अवशिष्ट रहेने पर उपशाममध्यक्त्वको प्राप्त हुए। पश्चान् सामादनगुणस्थानमें जाकर द्वितीय समयमें मेर और मनुष्यों अंजन्य हुए। विश्वपता यह है कि सानवीं पृथिवाकी सासादनसम्पर्यष्ट नारकी मिथ्यात्वको प्राप्त होकर (१) निर्वेषों से उपपत्त होने हैं, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार पांच, चार थीर चार अन्तर्भुहृतोंसे कम कमशः नेतीस, सत्तरह और सात सागरोपम कालप्रमाण कृष्ण, नील और काषीत लक्ष्याचाल सासादनसम्पर्याध्योका उन्ह्य अन्तर होता है। सासादनगुणस्थानमें जाकर रहेनका एक समय अन्तर्भुहतेक ही भीतर प्रविष्ट है, इसिल्प पृथक नहीं कहा। इसी प्रकार तीनों अगुभ-लेह्यावाल सम्पर्यमध्याध्योक्षाको भी उन्ह्य अन्तर ज्ञानना चाहिए। विशेषता यह है कि वार्षाप छह छह अन्तर्भुहतोंने कम ततीन, सत्तरह और सात सागरोपमकाल कमशः हृष्ण, नील और काषीत लेह्यावालोंका उन्ह्य अन्तर होता है।

तेजोलेस्या और पद्मलेस्यात्रालोमें मिथ्यादृष्टि और असंयत्मम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।।२०२॥ यह सुत्र सुत्रम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ ३०३ ॥ जैसे- तेजोलेक्स और पद्मलक्ष्मवाले मिथ्यादृष्टि और सम्यग्हृष्टि चार जीव

१ तेजःपद्मलेश्वयांभिध्यादृष्टवसंयतसम्यग्दृष्टयोनीनाजीवांपक्षया नारत्यन्तरम् । स. सि. १, ८. २ एकजीव प्रति जयन्येनान्तर्भृदृतिः । स. सि. १, ८.

गंत्ण सञ्जहण्णकालेण पडिणियत्तिय तं चेव गुणमागदा । लद्धमंतरं ।

उक्कस्सेण वे अंहारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०४॥

तं जहा- वे मिन्छादिष्टिणो तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरेय-वे-अद्वाससागरोबमाउ-द्विदिएसु देवेसु उववण्णा । छहि पञ्जतीहि पञ्जत्यदा (१) विस्संता (२) विसुदा (३) सम्मन्तं घेनुणंतरिदा । सगद्विदिं जीविय अवसाणे मिच्छतं गदा (४)। रुद्धं सादिरेय-वे-अद्वारससागरोवममेचंतरं । एवं सम्मादिष्टिस्स वि। णविर पंचिह अंतोध्रहुचेहि ऊणियाओ सगद्विदीओ अंतरं ।

सासणसम्मादिद्विसम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ ३०५ ॥

सुगममेदं ।

अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वज्ञघन्य कालसे छौटकर उसी ही गुणस्थानको आगये। इस प्रकार अन्तर लच्च हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागरोपम और साधिक अद्भारत सागरोपम है ॥ २०४ ॥

जैसे- नेज और पद्म छेस्यावांछ हो मिध्यादिए जीव साधिक दो सागरोपम और साधिक अद्वार सागरोपमको आयुद्धियतिवाछे देवांमें उत्पन्न हुए। छहाँ पर्याख्यांस हो (?) विधाम ले (२) विधुद्ध हो (३) और समयक्यको प्रदण कर अस्तर्यक्ष प्रदण कर अस्तर्यक्ष प्रदाण हुए (३)। इस प्रकार साधिक दो सागरोपमकाल तेजोलस्यावाले मिध्यादिएका और साधिक अद्वारह सागरोपमकाल प्रवल्दियावाले मिध्यादिएका उत्कृष्ट अस्तर प्राप्त होगया। इसी प्रकार तेज और पद्म लस्यावाले असंयतसम्बग्धि जीवका भी अस्तर कहना व्यादिए। विदोयता यह है कि यांच अन्तर्यक्ष होने सम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

तेजोलेक्या और पश्चलेक्यावाले सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्निष्यादिष्ट जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ ३०५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ उस्कर्षेण हे सागरीपमे अष्टादश च सागरीपमाणि सातिरेकाणि । सं सि. १, ८.

९ सीसादमसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योनीमाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ६.

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोस्रहृतं ॥ ३०६ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०७ ॥
तं जहा- वे सासणा तेऽ-पम्मलेसिया सादिरेय-वे-अद्वारमभागरोवमाउद्विदिष्य देवेसु उववण्णा । एगसमयमन्छिय विदित्रसमए मिन्छनं गंतर्गतिदा । अवसाणे वे वि उवसमसम्मतं पडिवण्णा । पुणो सासणं गंत्ण विदियसमए मदा । एवं सादिरेय-वे-अद्वारस-सागरोवमाणि दुसमञ्ज्ञाणि सासणुक्करसंतरं होदि । एवं सम्माभिन्छादिद्विस्स वि । णवरि छदि अतीसुहुचेदि क्रणियाओ उचिद्विदीओ अंतरं ।

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०८ ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्सृहर्त है।। २०६॥

बह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमद्यः साधिक दो सागरोपम और अद्वारह सागरोपम है ॥ ३०७॥

जैसे- तेज और पण लेश्यायाले दो सासाइनसम्यादाष्ट जीय साधिक दो सागरो-प्रम और साधिक अहारह सागरोपमकी आयुश्चितियाले देवोंने उत्पन्न हुए। बहुां एक समय रहकर दूसरे समयमें मिथ्यायको जाकर अन्तरको प्राप्त हुए। आयुक्त अन्तर्म दोनों ही उपप्रमासम्यक्तको प्राप्त हुए। प्रधान भारादनगुणस्थानको जाकर दूसर समयमें मेरे। इस मुकार दो समय कम साधिक दो सागरोपम और लाजिय हुएत सागरोपम उक्त दोनों लेश्यावाले सामादनसम्यादाष्ट जीवोंका उन्हण अन्तर होता है। इसी प्रकार उक्त दोनों लेश्यावाले सम्याग्मिथ्यादाष्ट जीवोंका अन्तर होता है। इसीप्रकार यह है कि इनके छह अन्तर्मुहतीसे कम अपनी उक्त स्थितियं, समाण अन्तर होता है।

तेज और पश्च लेक्यावाले संयतासंयत, प्रमन्तसंयत और अप्रमन्तसंयत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है <sup>9</sup> नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। २०८ ॥

१ एकजीब प्रति जधन्येन पर्योपमासंख्येयभागोञ्तर्सहर्तश्च । सः सिः १,८.

२ उत्कर्षण द्वे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

संयतासंयतप्रभक्ताप्रमक्तंयतानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नारत्यन्तरम्। स. वि. १, ८.

कुदो ? णाणाजीनपन्।हवोच्छेदामाना । एगजीनस्स नि, केस्सद्धादो शुणक्कर नहुनुबदेसा ।

प्रुक्कलेस्सिएस् मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीष्मवंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, श्रीरंतरं क्षी ३०९ क्ष सममेवं।

एगजीवं पडुच जहणोण अंतोमुहृत्तं ॥ ३१० ॥

तं जहा- वे देवा मिच्छादिद्वि-सम्मादिद्विणो सुक्कलेस्सिया गुणंतरं गं**ड्ण** जहण्णेण कालेण अप्पिदगुणं पडिवणा। लद्धमंतोष्ठहुन्तमंतरं।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देखुणाणिं ॥ ३११ ॥

तं जहा- वे जीवा सुक्कलेसिया मिच्छादिट्टी दच्चिलिंगिणो एक्कपीससागरी-वमिएसु देवेसु उववण्णा । छहि पञ्जचीहि पञ्जचयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मर्च पडिवण्णा । तत्येगो मिच्छचं गंतुर्णतिरदो (४) अवरो सम्मर्चणेव । अवसाणे

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवाले नाना जीवोंके प्रवाहका कभी क्रिकेंद्र नहीं होका है। तथा एक जीवको प्रपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, लेक्याके कालसे गुणकानका काल वहत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

गुक्कलेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयत्तसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर किन्ने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रुहुर्त है।।३१०।।

जैसे- गुक्केटरवावाले मिध्याइष्टि और सम्यन्दष्टि दो देव अन्य गुणस्थानको जाकर जञ्जय कालसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त इए। इस प्रकार अन्तर्सुहर्त काल-प्रमाण अन्तर कच्छ होगया।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है।। ३११।।

जैस- गुद्धलेस्थावाले दें। मिष्याद्याद्व द्रव्यालिंगी जीव इसतीस सामरोपमकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न दुए। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वद हो (३) सम्यन्स्वको मान्त दुए। उनमेंसे एक मिष्यात्वको माकर अन्तरको

१ शक्करेब्वेप विश्वादद्यवसंयतसम्यादद्यभौजीनाजीकायेकाचा नारत्यत्तरम् । स. सि. १. ८.

२ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्गृहुर्तः । स. सि. १, ८.

३ डत्कर्वेणेकत्रिश्वत्सागरीपमाणि वेश्वोनानि । स. सि. १, ८.

जहाकमेण वे वि मिच्छत्त-सम्मत्ताणि पडिवण्णा (५)। चटु-पंचअतोग्रुहुत्तेहि उज्णाणि एककतीसं सागरोवमाणि मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणग्रुककस्संतरं।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओवं ॥ ३१२ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिटदोवमस्त असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३१३ ॥

•्ड एदं पि सुगमं।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोत्रमाणि देसूणाणि ॥ ३१४ ॥ एदं पि सुगर्ग ।

प्राप्त हुआ (४)। दूसरा जीव सम्यक्त्यके साथ ही रहा। आयुके अन्तमें यथाक्रमसे होनों ही जीव मिथ्यात्व और सम्यक्त्यको प्राप्त हुए (५)। इस प्रकार चार अन्त-क्रुंहतींसे कम इकतीस सागरोपसकाल गुक्रलेश्यावाल मिथ्यादिष्टका उत्कृष्ट अन्तर है और पांच अन्तर्मुंहतींसे कम इकतीस सागरोपसकाल असंयनसम्यग्दिष्टका उत्कृष्ट अन्तर है।

ग्रुङ्गलेश्यावाले सासादनमम्पग्दृष्टि और सम्याममध्यादृष्टि जीवांका अन्तर् कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ ३१२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्भुहुर्त है ॥ ३१३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है ॥ ३१४ ॥

यह स्म भी सुगम है।

१ सासादनसम्यग्डिष्टसम्यग्मिथ्याडष्टशोर्नामाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

९ एकजीव प्रति जवन्येन पश्योपमासरूपयभागोऽन्तर्मुहुर्तक्ष । स. सि. १, ८,

३ उत्करेंणैकत्रिशत्सागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८,

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेग-जीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१५ ॥

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, एगजीवस्स लेस्सद्धादो गुणद्धाए बहुतुवदेसादो ।

अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१६ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ।। ३१७ ॥

तं जहा- एको अप्पमत्तो सुक्कलेस्साए अन्छिदो उवसममेढि पडिद्णंतस्य सच्वजहण्णकालेण पडिणियत्तिय अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं ।

उक्कस्समंतोमुहुत्तं ॥ ३१८ ॥

शुक्कलेश्यावाले संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१५॥

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवर्ती नाना जीवोंके प्रवाहका कभी व्युच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवकी अधेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, छेस्याके कालसे गुणस्थानका काल वहत होता है. ऐसा उपदेश पाया जाता है।

्युक्रलेस्यावाले अप्रमत्तस्यतोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३१७ ॥

जैसे- गुक्कलेश्यामं विद्यमान कोई एक अप्रमत्तसंयत उपहामक्षेणीपर चढ़कर अन्तरको प्राप्त हो सर्वज्ञघन्य कालसे छौटकर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ्रहुर्त है ॥ ३१८॥

१ सयतासंयतप्रमचसयतयोस्तेजोलेश्यावतः । सः सि. १, ८.

२ अप्रमत्तसयतस्य नानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम् । सः सिः १,८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्ट चान्तर्भृहुर्तः । स. सि. १, ८.

ष्ट्रस्स जहण्यभंमो । णवरि सन्त्रचिरेण कालेण उनसमसेढीदो ओदिण्णस्स वर्षकं ।

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३१९ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३२०॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३२१ ॥

उक्स्सेण अंतोमुहत्तं ॥ ३२२ ॥

एदेसिं दोण्हं सुत्ताणमत्ये मण्णमाणे खिप्प-चिरकालेहि उवसमसेहिं चढिय ओदि-ण्णाणं' जहण्णुक्कस्सकाला वत्तव्या ।

इसका अन्तर भी जवन्य अन्तरप्रक्रणणाकं समान है। विदेशवता यह है कि सर्वेद्वीर्यकालात्मक अन्तर्मृद्धते झारा उपशमभ्रेणीसे उतरे हुए जीवके उन्हाष्ट अन्तर कहना वाहिए।

शुक्कलेक्यावाले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और धक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती तीर्ने उपद्मासक जीवींका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१९ ॥

यह सूत्र सुगम है। शुक्कलेश्यावाले तीन

शुक्कलेञ्यावाले तीनों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३२० ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्न है ॥ ३२१ ॥ उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३२२ ॥

इन दोनों सत्रोंका अर्थ कहने पर क्षिप्त (लघु) कालसे अपरामश्रेणी पर चड़कर उत्तरे हुए जीवोंके जंगन्य अन्तर कहना चाहिए, तथा चिर (दीर्घ) कालसे उपरामश्रेणी ' पर चड़कर उत्तरे हुए जीवोंके उन्ह्य अन्तर कहना चाहिए।

१ त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जयन्यमुत्कृष्ट चान्तर्सुहुर्तः । स. सि, १, ८.

३ प्रतिषु ' ओधिणाण ' इति पाठः।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३२३ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३२४ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पडुच्च णात्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२५ ॥

उवसंतादा उवरि उवसंतकसाएण पडिवज्जमाणगुणहाणाभावा, हेड्डा ओदिण्यस्स वि रुस्मंतरमंकंतिमंतरेण पुणो उवसंतगुणस्पहणाभावा ।

चदुण्हं खबगा ओघं ॥ ३२६ ॥

शुक्कलेडयावाले उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३२३ ॥

यह सत्र स्गम है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ ३२४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२५ ॥

क्योंकि, उपशान्तकपाय गुणस्थानसे ऊपर उपशान्तकपायी जीवके द्वारा प्रतिपध-मान गुणस्थानका अभाव है, तथा नीचे उत्तरे द्वुण जीवके भी अन्य लेह्याके संक्रमणके विना पुनः उपशान्तकपाय गुणस्थानका प्रहण हो नहीं सकता है।

विश्वेषार्थ—उपशान्तकषायगुणस्थानकं अन्तरका अभाव बतानका कारण यह है कि स्याहवे गुणस्थानसे उत्पर तो बह चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि, वहांपर क्षपकोंका हो गमन होता है। और यदि नीचे उत्परकर पुनः उपशामश्रेणीपर चढ़े, तो नीचेके गुण-स्थानोंमें गुक्करेश्यांने पीत प्राादि उदयाका परिवर्तन हो जायगा. क्योंकि, बहांपर एक ज्ह्यांके काळले गुणस्थानका काल बहुन बताया गया है।

श्रुक्कलेक्यावाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके ममान है ॥ ३२६ ॥

उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवन् । सः सि १,८.

२ पुकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८. ३ प्रतिपु ' केस्संतर ' इति पाठः ।

<sup>¥</sup> चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेविकमानलेश्यानां च सामान्यवत् । स सि. १, ८.

#### सजोगिकेवली ओघं ॥ ३२७ ॥ हो वि सत्ताणि सगमाणि ।

एव हेस्सामग्गणा' समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिञ्छादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगि-केविल ति ओयं ॥ ३२८ ॥

कुदो ? सञ्जवयारेण ओघपरूवणादो भेदाभावा ।

अभवसिद्धियाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२९ ॥

अत्रर, १णरुतः ।। २५८ ॥ कदो ? अभव्यपवाहवोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३० ॥ कदो १ गणंतरनंकतीए तत्थाभावा ।

एव भवियमग्गणा समत्ता ।

गुक्कलेड्यावाले सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२७॥ ये दोनों सूत्र सुराम हैं।

-इस प्रकार लेश्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादमे भन्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिमे लेकर अयोगिकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती भन्य जीवोंका अन्तर ओषके समान है ॥ ३२८ ॥

क्योंकि, सर्व प्रकार आध्यरूपणासे भव्यमार्गणाकी अन्तरप्ररूपणामें कोई भेव नहीं हैं।

अभन्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२९॥

क्योंकि, अभव्य जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। अभव्य जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ३३०॥ क्योंकि, अभव्योंमें अन्य गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है। इस प्रकार भव्यमार्गणा समान्त हो।

१ प्रतिष्ठ ' लेस्समगणा ' इति पाट ।

२ मन्यानुवादेन मन्येषु मिष्यादृष्टवाचयोगनेतृत्यन्ताना सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

३ अमव्यानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥३३१॥ सगमेवं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३३२ ॥

तं जहा- एगा असंजदसम्मादिही संजमासंजमगुणं गंतूणं सन्वजहण्णेण कालेण पुणा असंजदसम्मादिही जादा । लढ्मंतरं ।

उक्कस्सेण पुब्बकोडी देसूणं ॥ ३३३ ॥

तं जहा- एगो मिन्छादिद्वी अट्टाबीसमंतकाम्मिओ पंचिदियति।क्खसण्णासम्यु-िन्छमपञ्जनएसु उववण्णो । छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) बिसुदो (३) वेदगसम्मनं पिडवण्णो (४)। संजमासंजमगुणं गंतूर्णतिरदो पुट्यकोर्ड जीविय मदो देवो जादो । एवं चदुहि अंतोम्रुहुनिहि ऊणिया पुट्यकोडी उक्कस्संतरं ।

'संजदासंजदपहुडि जाव ज्वसंतकसायवीदरागञ्जदुमत्या ओधि-णाणिभंगो ॥ ३३४ ॥

सम्यवन्त्रमार्गणाके अनुवादमे सम्यग्दष्टियोंमें असंयतसम्यग्दष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३१॥ यह सब सत्तम है।

उक्त जीवांका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २२२ ॥ जैस- एक असंवतसम्बन्धरि जीव संवमानंबम गुणस्थानको प्राप्त होकर सर्ब-जघन्य काळसे पुनः असंवतसम्बन्धरि होगया । इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी हैं ।।२२३।।
जैसे- मोहकर्मकी अट्टार्रन महतियोंकी सत्तावाला एक मिध्यादिष्ट जीव पंचीन्द्रय
संज्ञी सम्मूर्तिन्द्रम पर्याप्तक तिर्यवोंमें उत्पक्ष हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१)
विश्राम हे (२) विश्रुव हो (३) वेदकत्तम्यक्तको मान्त हुआ (४)। पुनः संयमानंत्रम
गुणस्थानको जाकर अन्तरको मान्त हो पूर्वकोटी वर्षतक जीवित रह कर मरा और देव
हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुहतींसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयतसम्यन्दिष्का उत्कृष्ट
अन्तर होता है।

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर उपदान्तकषायशीतरागछश्वस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सम्यग्दष्टियोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३३४ ॥

१ प्रतिषु ' संजदपहुडि ' इति पाठः ।

जधा ओधिणाणमम्गाणाएं संजदासंजदादीणमंतरपरूवणा कदा, तथा काद्व्या, णात्य एत्य कोड विसेसो ।

बदुण्हं खबगा अजोगिकेवळी ओघं ॥ ३३५ ॥ सजोगिकेवळी ओघं ॥ ३३६ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

खहयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३७ ॥ सगममेदं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३३८ ॥

तं जहा- एक्को असंजदसम्मादिद्वी अष्णगुणं गंतृण सञ्जजहण्णकालेण असंजद-सम्मादिद्वी जादो । लढ्मंतरं ।

उक्कस्सेण पुञ्चकोडी देसूणं ॥ ३३९ ॥

जिस प्रकारसे अवधिवानमार्गणामें संयतासंयत आदिकोंके अन्तरकी प्रकपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, उससे यहां पर केंद्रि विशेषता नहीं है।

सम्यग्रदृष्टि चारों क्षपक और अयोगिकंवितयोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३३५ ॥

सम्यादष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर आधके समान है।। ३३६॥

य दोनो ही सुत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दियोमें असंयतसम्यग्दिष्टयोका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ ३३७ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर् अन्तर्मुहर्त है।। ३३८।। जैसे- एक असंयतसम्यग्हिए जीव अन्य (संयतासंयताहि) गुणस्थानको जाकर

सर्वज्ञक्यम्य कालमे पुनः असंयतसम्यग्दिष्टि होगया । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ । उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी वर्षे है ॥ ३३९ ॥

> १ सम्यनवातुबादेन क्षायि इसम्यन्दिष्टियासयतसम्यन्धेर्यानाजीवायेक्षया नास्त्यन्तरम् सः सि. १,८. २ एकजीव प्रति जवन्येनात्तर्युद्धतेः । सः सि. १,८ - ३ उत्कर्षण पूर्वकोटी देखोना । सः सि. १,८.

तं जहा- एक्को पुन्वकोडाउएसु मणुसेसुवविजय गम्भादिशह्ववस्तिओ जाहो । दंसणमोहणीयं खिवय खहयसँम्मादिष्टी जाहो (१)। अंतोष्ठहुत्तमन्छिद्ण (२) संजमासंजर्म संजमं वा पडिविज्ञय पुज्यकोडिं गमिय कालं गदो देवो जाहो । अहुवस्सेहि वि-अंतोष्ठहुत्तेहि य ऊणिया पुज्यकोडी अंतरं ।

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि णाणा-जीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३४० ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३४१ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४२ ॥

तं जहा- एक्को पुट्यकोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो । गब्भादिअहुवस्साणसुविर अंतोसुहुरेण (१) खड्यं पट्टविय (२) विस्समिय (३) संजमासंजर्म पडिविज्ञय (४)

जैंस- एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाल मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्भसे लेकर आठ वर्षका हुआ और दर्शनमोहनीयका क्षय करके क्षायिकसम्यग्दष्टि होगया (१)। वहां अन्तर्मेहने रह करके (२) संयमासंयम या संयमको प्राप्त होकर और पूर्वकोटी वर्ष विनाकर मग्णको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दो अन्तर्मेहनोंसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयन क्षायिकसम्यग्दिषका उत्कृष्ट अन्तर है।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयतासंयत और प्रमत्तसंयत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३४० ॥

यह सत्र सुनम है। उक्त जीवेंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है॥ ३४१॥ यह सत्र भी सगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है ॥ ३४२ ॥

जैसे− एक जीव पूर्वकारि वर्षकी आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुमा। गर्भको भावि लेकर आठ वर्षोके पश्चात अन्तर्मृहतेसे (१) सायिकसम्यक्त्यका प्रस्थापनकर (२) विश्राम ले (३) संयमासंयमको प्राप्त कर (४) संयमको प्राप्त हुआ। संयमसहित

१ सयतासयतप्रमचाप्रमत्तसयताना नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्भृहते. । सः सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण श्रयस्थिकत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८. अ श्रतिपु ' पट्टमिय ' श्रति पाठः ।

संजमं पहिनण्णो । पुष्नकोहिं गमिय मदो समऊणतेतीससागरोनमाउद्विदिएसु उन-बण्णो । तदो चुदो पुष्नकोहाउएसु मणुसेसुवनण्णो । थोवावसेसे जीविए संजमासंजमं गदो (५)। तदो अप्पमत्तादिणविह अतोसुद्वचिह सिद्धो जादो । अद्वनस्तेहि चोहस-अतोसुद्वचिह य ऊणदोपुन्नकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्रीसं सागरोनमाणि उनकस्तंतरं संजदानजदस्म ।

पमत्तस्स उच्चरे – एक्को पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुन्यो (२) अणियद्वी (३) सुदुन्यो (३) उत्तराती (५) पुणो वि सुदुन्यो (६) अणियद्वी (७) अपुन्यो (८) अप्पमत्तो (९) अद्वालएण कालं गरें। समऊणोनत्तीससागरोत्रमाउद्विदिष्सु देवेसु उववण्णो। अतोसुदुत्तावसेसे जीविष् पमत्तो जारो। लद्धमंतरं (१)। तदो अप्पमत्तो (२)। उविर छ अतोसुदुत्ता। अंतरस्स साहिरां अद्व अतोसुदुत्ता, अंतरस्स अब्भंतरिमा वि णय, तेणेगंतोमुदुत्तव्यद्वियपुन्यकोडीए साहिरेगाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्मंतरं।

पूर्वकोदीकाल विताकर मरा और एक समय कम ततीस सागरापमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोदीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। जीव-क्के अयर अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५)। इसके पक्षात् अप्रमुचारि गुणस्थानसम्बन्धी ना अन्तर्मुहुतींसे प्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और चीवह अन्तर्मुहुतींस कम दो पूर्वकोदियोंस साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्बन्धि संयतासंयनका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

श्वापिकसम्यग्दिए प्रमत्तसंयतका उन्ह्रण्य अननर कहते हैं - एक श्वापिकसम्यग्दिए प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत (१) अपृथंकरण (२) अनिवृत्तिकरण (३) सृक्षमसाम्यराय (४) उपज्ञान्तकराय (५) पुनः सृक्षमसाम्यराय (६) आनिवृत्तिकरण (७) अपृथं
करण (८) अप्रमत्तसंयत (९) हाकर (ग्रुणस्थान और आयुक्ते) कालश्वयंस परणको
प्राप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमझी आयुक्तिताले देवांमें उत्पक्त हुआ। पुनः
वहांसे क्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पक्त हुआ। वहां जीवनके अन्तर्गुहर्त
अवशिष्ट रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर उन्ध होगया (१)। प्रधात्
अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें उपपक्त छह अन्तर्गुहर्त और मिलाए। अन्तरके वाहरी
स्वाद्य अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। इसमें उपपक्त छह अन्तर्गुहर्त और मिलाए। अन्तरके वाहरी
स्वाद अन्तर्गुहर्त हैं और अन्तरके भीतरी नी अन्तर्गुहर्त हैं, इसलिए नीमेंसे आठके घटा
हैने पर होष बचे हुए एक अन्तर्गुहर्तसे अधिक पूर्वकोटीस साधिक तेतीस सागरोपम
स्वारिकसम्यन्दिष्ट प्रमत्तसंयतका उन्हर्ध अन्तर होता है।

१ प्रतिषु ' बाहिए ' इति पाढः ।

अधवा अंतरस्तर्भतराओ दो अप्पमचढाओ, तार्सि बाहिरिया एक्का पमचढा सुद्धा । अंतरम्भंतराओ छ उत्पसमग्रद्धाओ, तार्सि बाहिरियाओ तिष्णि खवगढाओ सुद्धाओ । अंतरम्भंतरिमाए उवसंतद्वाए एक्किकिस्से खवगढाए अदं सुद्धं । अवसेसा अदुद्धा अंतोस्रहृता । तेहि क्रणियाए पुन्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि पमचस्त्रक्कस्ततं ।

अप्पमत्तस्य उच्चदे- एक्को अप्पमत्तां खर्यसम्मादिष्टी अपुञ्चो (१) अणियद्वी (१) सुहमो (१) उवसंतो (४) पुणो वि सुहमो (५) अणियद्वी (६) अपुञ्चो होद्ण (७) कालं नदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएस् देवेसुववण्णो । तदो चुदो पुञ्चकोडाउएस् मणुसेस् उववण्णो, अंतोसुहृत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। तदो पमत्तो (२) पुणो अप्पमत्तो (३)। उवि छ अंतोसुहृत्ता । अंतरस्स अव्भंतरिमाओ छ उवसामगदाओ वाहिरिल्टियास् तिसु खबगदासु सुद्धाओ । अक्भंत

अथवा, अन्तरके आध्यन्तरी हो। अगमत्तकाल हैं और उनके बाहरी एक प्रमत्तकाल गुज है। (अतपव घटाने पर गुन्य रोप रहा, क्योंकि, अप्रमत्तसंयतके काल गुन होता है।) तथा अन्तरके भीतरी छह उपशासकाल हैं, और उनके वाहरी तीन अपककाल गुज हैं। (अतपव घटा हेने पर रोप कुछ नहीं रहा, क्योंकि उपशासओं कालसे अपकश्चेणीका काल हुगुना होता है।) अन्तरके भीतरी उपशासक कालमें पक अपककालके आधा घटांन पर अपककालका आधा शेष रहता है। सम्मार सब मिलाकर लांगे तीन अन्तर्भृद्ध ते अश्चेष रहे। उन साहे तीन अन्तर्भुद्ध ते अश्चेष स्वार स्वार साहे तीन अन्तर्भुद्ध ते अश्चेष स्वार स्वार तीन अन्तर्भुद्ध तीन अन्तर्भ स्वार स्वार्थ तीन स्वार्थ तीन सामस्वार्थ तीन स्वार्थ तीन सामस्वार्थ तीन स्वार्थ तीन सामस्वार्थ तीन सामस्वार्य तीन सामस्वार्थ तीन सामस्वार्य तीन सामस्वार्थ तीन सामस्वार्थ तीन सामस्वार्थ तीन सामस्वार्य तीन सामस्वार्य तीन सामस्वार

क्षायिकसम्यग्दिष्ट अग्रमत्तसंयतका उन्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अग्रमत्तसंयत आर्यिकसम्यग्दिष्ट जीव अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) स्वृत्तसायराय (२) या अपूर्वकरण (४) होकर पुनरिष स्कृतसायराय (४) अतिवृत्तिकरण (६) अपूर्वकरण (४) होकर पुनरिष स्कृतसायराय (४) अतिवृत्तिकरण (६) अपूर्वकरण (७) होकर मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम तेतीस सागरीपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुस्थित मुच्योंमें उत्पन्न हुआ। इस स्वत्तर कुआ श्रमत्तर्भा क्षा महास्वत्तर (३) पुनः अग्रमत्तर्भवत (३) प्रकृत अग्रमत्तर्भवत (३) पुनः अग्रमत्तर्भवत (३) कुआ। इनमें उत्पन्तरे छह अपनीयुद्धे और प्रकृत। अन्तर्भक्तर क्षा अपनन्तरी छह उपचामकक्ष्य हो। इस प्रकृति अपने छह अपनीयहर्ष अग्रमत्तर्भव अग्रमत्तर हो। इस प्रकृत। इस प्रकृति अपने अग्रमत्तर्भवत (३) कुआ। इनमें उत्पन्तर छह अपनीयुद्धे और प्रकृति अग्रमत्तर्भव स्वत्तर होने पर होच कुछ नहीं रहा।

**तस्याए** उवसंतदाए खबगदाए अदं मुद्धं । अवसेमा एअद्रष्ठद्वंश्वेतामृहुत्ता । एदेहि ऊण-**पुष्वकोडी**ए सादिरेयाणि तेतीसं सागरोबमाणि अप्यमनुकक्रमंतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच जहण्णेण एगसमयं ॥ ३४३ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३४४ ॥

एदं वि सुगमं ।

एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३४५ ॥

एदं पि अवगदस्यं ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४६ ॥

ते जहा- एक्को पुज्यकोडाउएम् मणुमेमु अववण्णो । अह्वरसेहि अतोष्ठहुत्त-स्मिहिएहि (१) अप्पमचो जादो (२)। पमचापमचपगवचमहस्यं काद्गण निम्हं चैव अन्तरके भीतरी उपशानकालमेसे क्षपककालका आधा घटाने पर आधा काल रोप रहा। क्षविष्ठ साहे पांच अन्तर्मुहेत है। उनसे कम पूर्वकोटीस साधिक तेतीस सागरोपम-काल साविकसम्बर्ग्स्ट अप्रमत्तर्वयका उल्का अन्तर होता है।

क्षायिकसम्पर्ग्हिए चारों उपशामकोका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ॥ ३४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमे उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३४४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३४५ ॥

इस सुत्रका भी अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सारारोपम है।। ३४६।।

केंमे- एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ। अन्तर्मुह्रतीसे अधिक आठ वर्षोके क्वारा (१) अग्रमन्तसंयत हुआ (२)।पुनः प्रमन्त और अग्रमन्तसंयत संवंधी सहस्रो परिवर्तनोंको करके उसी कालमें क्षायिकसम्यक्तवको भी प्रस्थापनकर (३)

१ प्रतिपु 'चहु ' इति पाउः।

२ चतुर्णापुपसमकाना नानाजीवापक्षया सामान्यवत । स. सि. १, ८,

३ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मृहृतः । स. सि १, ८,

४ उत्कर्षेण त्रयाञ्चितासागरीपमाणि सातिरेकाणि । स मि १, ८.

सहस्यं पहाविय (३) उनसमसेदीपाओग्गानिसोहीए विसुद्धों (४) अपुन्यों (५) अणियही (६) सहस्यों (८) अण्णे सुहमों (९) अण्णे हुन्यों (९) अण्णे हुन्यों (१०) अण्णे हुन्यों (१०) अपुन्यों जादों (११) अतिरदों । पुन्यकोर्डि संजममणुपालिय तेचीनसागरोनमाउद्दिदिगेष्ठ देवेषु उनवण्णों । अतोस्रहुत्तावसेसे जीविष् अपुन्यों जादों (१२)। उदसंतों । तदों जादों (१२)। उदसंतों । तदों अणियही (१३) सुहुमों (१४) उनसंतों (१५)। उनि अप्य-मचादिणवर्षतोस्हुक्षेति हिसिंद्धं गदों । एवमदुवस्यसेहि सचानीसअंतोस्हुक्षेति हमाद्दे गदों । एवमदुवस्यसि सन्वानीसअंतोस्हुक्षेति हमाद्दे गदों । एवमदुवस्यसि सन्वानीसअंतोस्हुक्षेति हमादेयां। णविरे पंचरीस तेवीस एक्सवीस सुहुचा ऊणा कादव्या।

# चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ ३४७ ॥ सजोगिकेवली ओघं ॥ ३४८ ॥

क्षायिकसम्बन्दिष्ट चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ३४७॥

क्षायिकसम्यग्दृष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ३४८।।

१ क्षेत्राणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एकाणि दो वि मुचाणि सुगमाणि ।

चेदगसम्मारिट्टीसु असंजदसम्मादिट्टीणं सम्मादिट्टिमंगों ॥३४९॥ सम्मत्तममाणाए ओचिन्ह जथा असंजदसम्मादिद्दीणमंतरं परूविदं तथा एत्य वि पर्वाददवं।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च चरित्र अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५० ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३५१ ॥ एदं पि सममं ।

उक्कस्तेण छावड्डि सागरोबमाणि देसूमाणि ॥ ३५२ ॥

#### वे दोनों ही सूत्र सुरात हैं।

देव्हतसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर सम्यग्दृष्टिसामान्यके समान है ।। ३४९ ।।

क्रिस प्रकारसे सम्यक्तवमार्गणाके ओधमें असंयतसम्यग्दियोंका अन्तर कहा है,

वेषक्रसम्पर्कष्टियोंमें संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है। नाना जीवोंकी अवेका अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। २५०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्भ्रहृत है।।३५१॥ सक्त सब भी सगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अवेदा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम **ख्यासठ सागरोपम** है ॥ ३५२ ॥

१ क्षायोगसभिकतम्बन्धरिष्यसंयत्तवम्बन्धरेगीनाजीवापेक्षया नास्यन्तरम् । एकजीवं प्रति जक्ष्येबान्त-वैद्वर्तः । उत्कर्षेण पूर्वकोटो देशोना । स. सि. १, ८.

२ संबद्धासंपतस्य नानाजीवस्प्रेक्षया नास्त्वन्तरम् । स. ति. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्महर्तः । सः सि १,८,

४ उत्कर्षेण बट्षष्टिसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को मिच्छादिङ्की बेदकसम्मक्तं संवामसंजर्भ क कुनं पिषणणो । अतीयुहुत्तमच्छिय संजर्भ पढिवण्णो । अतीयुहुत्तमच्छिय संजर्भ पढिवण्णो । अतीयुहुत्तमच्छिय संजर्भ पढिवण्णो । अतीयुहुत्तमच्छिय संजर्भ पढिवण्णो । तते चुदो मणुसेषु उववण्णो । तते चुदो मणुसेषु उववण्णो । तते चुदो मणुसेषु उववण्णो । तत्य जलियं कार्ल असंजर्भण संजर्भण वा अच्छिह, पुणी सम्मादो मणुस्तपि- माम्मूल वं वालपुष्पत्तिकारुमच्छित्स्सा ते तेहि दोहि वि कार्लेष्ठ उज्यत्तेष्ठासस्ताम्पोवभाजा- हिदिएसु देवसु उववण्णो । तदो चुदो मणुसो जादो । वे अतीयुहुत्रवाषसेके वेवस्तम्म्पक्ककार्ले परिवामपच्चपण संजर्भासंजर्भ पढिवण्णो । उद्धमंतरं । तदो अतीयुहुत्रेष्ण वंसम्भमोहणीयं खविय खहयसम्मादिङ्की जादो । आदिल्लमेक्कं अंतिल्ला दुवे अमीयुहुत्ता, एदेहि तीहि अतीयुहुत्तेष्ठ उज्याणि छावद्विसागरोवमाणि संजदासंजदुक्तसंतरं ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५३ ॥

सुगममेदं ।

जैसे- एक मिध्यादिष्ट जीव वेद्दकसम्यक्त्य और संयम्रासंवमको एक साथ प्राप्त हुआ। अन्तर्मुहृतं रह कर पुनः संवमको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः अरणकर जिनने काळ संयमासंयम और संयमके साथ रहा था उतने ही काळसे कम तेनीस सागरोपमकी आयुरियतिवाळ देवोमें उत्पन्न हुआ। वहांसे ज्युत हो अनुष्योमें अर्था हुआ। वहांसे ज्युत हो अनुष्योमें अर्था हुआ। वहां पर जितने काळ अर्थामके अथ्वा संयमके साथ रहा है और स्वर्गिस महुष्य-गतिमें आकर जितने वर्णपूर्णकस्वादि काळ अर्था संयमके साथ रहेगा अन्तर्भाती हो काळोंसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुरियतिवाळ देवोमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे क्युत हो महुष्य हुआ। इस प्रकार देवकसम्यक्तको काळमें दो अन्तर्मुहृतं सम्रदीष्ट रह जाने पर परिणामोंके निमल्ते संयमास्यमको प्राप्त हुआ। तब अन्तर छक्ष हुआ। वृक्त अन्तर्मुहृतं सम्रदीष्ट रह जाने पर परिणामोंके निमल्ते संयमास्यमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार माहिका एक और अन्तर्क हो। अन्तर्मुहृतं, इन तीन अन्तर्मुहृतीस कम व्यासठ सागरोपमकाळ वेदकसम्यक्टि संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

वेदकसम्यग्रहिष्ट प्रमन्तसंयत और अग्रमनसंयतोंका अन्तर किवने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ मनती 'इमे' इति पाठः । २ प्रम<del>खा</del>म<del>बद्यतंत्रतेवेतवेविनाजीवापेस्तवा नास्त्यतस्य । तः ति. १, ८.</del>

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३५४ ॥ एदं वि सुनर्म ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥

तं जहा- एक्को पमचो अप्यमचो होत्ण अतीस्रुहुचमिच्छ्य तेचीससागरोवमाउ-हृदिएसु देवेसुववण्णो । तदा चुदो पुञ्चकोडाउएसु मणुसेसुववण्णो । अतोस्रुहुचावसेसे संसारे पमचो जादो । रुद्धमंतरं । सह्यं पहुविय ख्वगसेडीपाओग्गअप्पमचो होद्ण (२) ख्वगसेडिमारूडो अपुञ्चादि छअतोमुहुचेहि णिञ्चदो । अंतरस्स आदिल्लमेक्कमंतो-स्रुहुचं अंतरबाहिरेसु अद्धअंतोसुहुचेसु सोहिदे अवसेसा सच अंतासुहुचा । एदेहि ऊण-पुश्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि पश्वसंजदुक्कस्संतरं ।

ंअप्पनत्तसः उच्चदे- एक्को अप्पनतो पमत्तो होर्ण अंतेष्ठहुत्तमन्छिय (१) समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिदेवेषु उववण्णो । तदो चुदो पुञ्चकोडाएसु मणुमेसु उव-

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है ॥ ३५४ ॥ यह सुन्न भी सुराम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है।। ३५५॥

जैसे- एक प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत हो अन्तर्मृहर्त रहकर ततीस सागरापमकी बायुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांस च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुबाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। स्वार्त्त अन्तर्मृहर्तप्रमाण अविशिष्ट रह जांन पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अल्लाट रूप हुआ। पुनः सायिकसम्यक्तवको प्रस्थापितकर अपक्षेत्रणोंक योगक अन्त्रमस्तर्यत हो। पुनः सायिकसम्यक्तवको प्रस्थापितकर अपक्षेत्रणोंक योगक आग्रमस्तर्यत हो। अन्तर्भक्ष्रविणित विशेषको प्राप्त हुआ। अन्तर्भक्तिस निवीषको प्राप्त हुआ। अन्तर्भक्तिस निवीषको प्राप्त हुआ। अन्तर्भक्ति पत्ति अन्तर्भक्ति तिस्ति सार्यिक कर देने पर अवशिष्ट सात अन्तर्भक्ति रहते हैं, इनले कम पूर्वकोटीले साधिक तितीस सागरोपमकाल प्रमत्तसंयतका उन्हण् अन्तर है।

वेदकसम्यग्राप्टि अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव, प्रमत्तसंयत हो अन्तर्सुहुर्त रहकर (१) एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति-वाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ।

एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्म्रहर्त । स. सि. १, ८
 उत्कर्षेण त्रयक्किंवत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

वण्णो । अतोष्ठहुचावसेसे आउए अप्पमचो जादो । रुद्धमंतरं (१) । पमचापमचसंजद-हुणे खद्रपं पद्विय (२) खंवगसेडीपाओग्गअप्पमचो होर्ण (३) खवगसेडीमारुढो अपुन्नादिछद्दि अतोष्ठहुचेहि णिन्बुदो । अंतरस्सादिन्स्सेवकं बाहिरेख णवसु अतीष्ठहुचेसु सोहिदे अवसेसा अद्द । एदेहि ऊणपुन्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमचुक्करसंतरं ।

उवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३५६ ॥

णिरंतरपुवसमम्बन्धं पडिवज्जमाणजीवाभावा । उक्तस्सेण सत्त रादिंदियाणि ॥ ३५७ ॥ किमन्यो सत्तरादिंदियविरहणियमो ? सभावदो । एगजीवं पडुज्व जहण्णेण अंतोसुहृत्तं ॥ ३५८ ॥

तं जहा- एक्को उवसमसेढीदो ओदरिय असंजदो जादो । अते। असमस्कृदण

आयुक्ते अन्तर्मुष्ट्रने अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रुष्य होगया (१)। तत्यश्चात् प्रमत्त या अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें शायिकसम्यक्त्यको प्रस्था-पितकर (२) श्चपक्रेणीक प्राचाग्य अप्रमत्तसंयत होकर (३) श्चपक्रेणीपर चड़ा और अपूर्वकरणादि छह अन्तर्मुहुतौंसे निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आप्तिका एक अन्तर्मुहुतै बाहरी नी अन्तर्मुहुतौंसेसे घटा देने पर अवशिष्ट आठ अन्तर्मुहुतै रहे। इनसे कम पूर्वकाटीक साधिक तेतीस सागरोपमकाल वेदकसम्यग्टिष्ट अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

उपश्मसम्यग्दृष्टियों में असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्य अन्तर एक समय है ॥ २५६ ॥

क्योंकि, निरन्तर उपशमसम्यक्तको प्राप्त होनेवाले जीवोंका श्रमाव है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात रात-दिन ( अहोरात्र ) है॥ ३५७॥ ग्रुंका-—सात रात दिनोंके श्रन्तरका नियम किसलिए है ?

समाधान-स्वभावसे ही है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहुर्त है ॥ ३५८ ॥ जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर असंयतसम्यग्टिष्ट हुआ और अन्तर्ग्रहुर्त

१ औपक्षमिकसम्यन्दृष्टिष्वसयतसम्यन्दृष्टेर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । सः सिः १, ८,

२ उस्करेंण सप्त रात्रिदिनानि । स. सि १,८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यग्रुकृष्ट चान्तर्गृहतेः । सः सिः १, ८.

सं**अन्यसंजनं परि**वरणो । अतीप्रहुत्तेण पुणो असंजदो जादो । ल**दं** जहण्यातरं । वकस्सेण अंतीप्रहृत्तं ॥ ३५९ ॥

नं जहा- एको सेडीदो ओदिरिय असंजदो जादो । तत्य अंतोग्रहुत्तमन्थ्रिय संजमासंजमं पडिवण्णो।तदो अपमत्तो पमत्तो होदण असंजदो जादो। ऋद्वमुक्कस्संतरं।

संजदासंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६०॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण चोद्दस रादिंदियाणि ॥ ३६१॥ एदं वि सुगर्म।

एद ।प सुगम

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३६२ ॥

तं जहा- एकको उवसमसेढीदे। ओदिरिय संजमासंजमं पडिवण्णो । अंतोग्रहुत्त-

रहकर संघमासंघमको प्राप्त हुआ। अन्तर्मुहृतेसे पुनः असंयत होगया। इस प्रकार ज्ञाच्य अस्तर रुच्य हुआ।

उक्त जीर्बोका एक जीवकी अपेका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्न है ॥ २५९ ॥ असेन-एक संयत उपरामभणीमे उतरकर असंयतसम्यग्हिष्ट हुआ। वहां अन्त-कुंक्सर रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। एभात् अप्रमक्त और प्रमक्तमंयत होकर कसंयतसम्यग्हिष्

उपक्षमसम्बग्दिष्ट संयतासंपतांका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चाँदह गत-दिन है ॥ ३६१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३६२ ॥ अक्षे- एक संयत उपशमक्रेणीसे उत्तरकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ और अन्त-

१ संयतासयतस्य नानाजीकापेक्षया जधन्येनेकः समयः । स सि १, ८.

२ उत्कर्षेण चतुर्वस रात्रिदिनानि । स. सि. १, ८.

पुक्जीव प्रति जधन्यप्रत्कृष्ट चान्तर्मुहृर्तः । स. सि, १, ८,

किय असंबदो बारो। पुणो वि अंतोमुहुचेष तंत्रमसंबमं पडिवण्णो। रुद्धं अङ्ग्योतः। उक्करसोण अंतोमुहुत्तं ॥ ३६३ ॥

तं जहा- एक्को सेडीदो ओदरिय संजदासंजदो जादो । अती**हृहूचक्रिक्य** जण्यमचो पमचो असंजदो च होदण संजदासंजदो जादो । ल<u>ढश्</u>रुक्कस्संतरं ।

पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवितरं कालादो होदि, **णाण्मजीनं** पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६४ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पण्णारस रादिंदियाणि ।। ३६५ ॥ एदं विस्तार्ग ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं ॥ ३६६ ॥ तं जहा- एको उवसमसेढीदो ओदरिय पमचो होदण अंतोसुहुत्तमच्छिय अप्प-

र्श्रहर्त रहकर असंयतसम्यन्दष्टि होगया। किर भी अन्तर्गृहर्तके संयमासंवधको प्रान्त हुआ। इस प्रकार जञन्य अन्तर रुम्ब हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्कुहूर्त है ।। ३६३ ।।

जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर संयतासंयत हुआ। अन्तर्मुहुर्त रहकर अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यन्दष्टि होकर संयतासंयत होगया। इस प्रकार उन्क्रष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

उपशमसम्यादृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतींका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ २६४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर पन्द्रह रात-दिन है ॥ ३६५ ॥

यह सब भी सगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर जन्तर्मेहुते है ।। ३६६ ।। जैसे-एक संयत अवज्ञमधेणीसे जनरकर प्रमत्तसंयत हो सम्बर्मेहुते रह कर

१ प्रमत्ताप्रमत्तसयतयोर्नानाजीवायेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १. ८.

२ उत्कर्षेण पंचदश राश्विदिकामि । ह. हि. १,८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्भृहूर्तः । सः सि. १, ८.

मचो जादो । पुणो वि पमत्तर्तं गदो । लढ्धमंतरं । एवं चेव अप्पमत्तस्स वि जहण्णंतरं वस्तर्व ।

उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३६७ ॥

तं जहा- एक्को उवसमसेदीदो ओदरिय पमत्ते। होदण पुणे। संजदासंजदो असं-जदो अप्यमतो च होदण पमत्ते। जादो । लद्भांतरं । अप्यमत्तस्य उच्चदे- एकको सेडीदो ओदरिय अप्पमत्तो जादो । पुणा पमत्ता असंजदो संजदासंजदो च होदण भूओ अप्पमत्ते। जादो । लद्धमक्कस्संतरं ।

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच्च जहण्णेण एगसमयं ।। ३६८ ॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३६९ ॥ एदाणि दो वि सत्ताणि सगमाणि ।

अप्रभत्तसंयत हुआ। फिर भी प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हथा। इसी प्रकारसे उपरामसम्यन्दप्रि अप्रमत्तसंयतका भी जधन्य अन्तर कहना चाहिए।

उपज्ञमसम्यग्दष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ ३६७ ॥

जैसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत होकर पुनः संयतासंयत, **असंयत** और अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। उपज्ञामसम्यग्दिष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- एक संयत उपज्ञामश्रेणीसे उतरकर अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्तसंयत, असंयत और संयतासंयत होकर फिर भी अप्रमस्तंयत होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

उपश्चमसम्यग्दष्टि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सक्ष्मसाम्पराय, इन तीनी उपञामकोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३६८॥

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥ ३६९ ॥ ये दोनों ही सुत्र स्राम हैं।

१ त्रयाणामुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक समयः । स. मि. १, ८.

२ उत्कर्षेण वर्षप्रयक्तवम् । । स. सि.१,८,

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३७० ॥

तं जहा- उनसमसेहिं चिटिय आदि करिय पुणी उनिर्रं गंतूण ओदिरिय अप्पिद-गुण पडिवण्णस्स अतोमुहुत्मंतरं होदि ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३७१ ॥

एदस्स जहण्णभंगो । णवीर विसेसा विदियवारं चढमाणस्स जहण्णंतरं, पढमवारं चढिय जोदिप्णस्स उक्कस्संतरं वचव्वं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहल्लेण एगसमयं ॥ ३७२ ॥

उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ ३७३ ॥ एदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि । एगजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७४ ॥

उक्त तीनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्श्वहर्त है ॥ ३७० ॥

असे- उपरामध्रेणीपर चढ़कर आदि करके फिर भी ऊपर जाकर और उतरकर विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवमें अन्तर्गुद्धतेप्रमाण जयस्य अन्तर होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३७१ ॥

इस उत्कृष्ट अन्तरकी प्रक्रपणा भी जधन्य अन्तरकी प्रक्रपणाके समान जानना चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि उपशामश्रेणीपर द्वितीय वार चढ़नेवाले जीवके जधन्य अन्तर होता है और प्रथम बार चढ़कर उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

उपश्रान्तकथायवीतरागछश्वस्य जीवोंका अन्तर कितने काल होता है श नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३७२ ॥

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त है ॥ ३७३ ॥

ये दोनों ही सब सगम हैं।

उपशान्तकपायवीतरागछबस्योंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७४ ॥

**१ एकजीव** प्रति जघन्यमुत्कष्ट चान्तर्मुहुर्तः । स. सि. १,८.

<sup>·</sup> ९ उपज्ञान्तकवायस्य मानाजीवापेकाया सामान्यवत् । स. सि. १, ८,

३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ६.

हेट्टिमगुणहाणेसु अंतराविय सञ्बजहाणीण कालेण पुणो उवसंतकसायभावं गयस्स जहण्णंतरं किणा उच्चदे ? ण, हेट्टा ओहण्णस्स वेदगसम्मत्तमपिडविज्जय पुज्बृतसम-सम्मत्तेणुवसमतेद्रीसमारूहणे संभवाभावादो । तं पि कुदो ? उवसमसेडीसमारूहणपा-ओम्माकालादो सेसुवसमसम्मत्तदाए त्योवन्तुवलंभादो । तं पि कुदो णव्बदे ? उवसंत-कमायणग्रजीवस्तंताभावण्णहाणुववत्तीदो ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि. णाणाजीवं पद्धच्च जहण्णेण एयसमयं ॥ ३७५ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३७६ ॥ एदं वि सुगर्म ।

इक्का—नीचेके गुणस्थानमें अन्तरको प्राप्त कराकर सर्वज्ञधन्य कालसे पुनः उपशान्तकषायताको प्राप्त हुए जीवके जधन्य अन्तर क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उपरामश्रेणीसे तीचे उतरे हुए जीवके बेदकसम्य-क्यको प्राप्त हुए विना पहलेवाले उपरामसम्यक्यके द्वारा पुनः उपरामश्रेणीपर समारोहणको सम्भावनाका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान—क्योंकि, उपशमश्रेणीके समारोहणयोग्य कालसे द्रोप उपशम-सम्यक्त्वका काल अल्प पाया जाता है।

शंका-यह भी कैसे जाना ?

समाधान---उपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थकं एक जीवकं अन्तरका अभाव अन्यया वन नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि उपशान्तकपाय गुणस्थान एक जीवकी अपेका अन्तर रिक्षत है।

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याद्दष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ।। ३७५ ।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ३७६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ सासादनसम्यन्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्रशोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पल्योपमासख्येयभागः । स. सि. १,८.

एगजीवं पहुच्च ृणित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७७ ॥

गुणसंकतीए असंभवादो । मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं प**डुच्च** णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७८ ॥

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, गुणंतरसंकंतीए अभावादो । एवं सम्मत्तमग्गणा समता ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्टीणमोर्च ।। ३७९ ।। इदो १ णाणाजीवं पदस्य अंतराभावेण, एगजीवं पदस्य अंतीसुद्वतं देवणवे-कावदिमागरोवसमेत्तजहण्यकस्तंतगेहि य साधम्यवलंमा ।

सासणसम्मादिद्विषहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्या ति पुरिसवेदभंगों ॥ ३८० ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७७ ॥ क्योंकि, इन दोनोंके गुणस्थानका परिवर्तन असम्भव है।

मिथ्यादृष्टि जीवॉका अन्तर कितने काल होता है १ नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवका अन्य गुणस्थानोंमें संक्रमण भी नहीं होता है।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञीमार्गणाके अञुवादसे संज्ञी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओषके समान है ॥ ३७९ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्श्वक्षते और उत्हृष्ट कुछ कम दो ह्यासट सागरोमममात्र अन्तरोंकी अपेक्षा बोचसे समानता पार्द जाती है।

सासादनसञ्यग्दष्टिसे लेकर उपशान्तकषायवीतरागछश्वस्थ तक संझी जीवोंका अन्तर पुरुषवेदियोंके अन्तरके समान है।। ३८०।।

१ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स सि. १, ८.

२ मिम्पादष्टेर्नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स सि. १, ८.

३ संसातुवादेन संक्षिपु भिष्यादृष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

<sup>😮</sup> सासादनसम्यग्टाष्टिसम्याध्मय्यादृष्टयोगीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकजीवं प्रति जघन्येन पश्योपमा-

कुदो ? सागरोबनसदपुषत्तिद्धिं पिंड दोण्डं साधम्युवलंभा । णवरि असण्णिद्धिदः मच्छिय सण्णीसुप्पण्णस्स उक्कस्सिद्धिः। वत्तव्वा ।

चदुण्हं स्ववाणमोघं ॥ ३८१ ॥ सम्मन्दं।

असण्णीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८२ ॥

कुदो ? असण्णिपनाइस्स नोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८३ ॥

क्रवो ? गुणसंकंतीए अभावादो !

एव सिण्णमग्गणा समत्ता ।

क्योंकि, सागरोपमधातपृथक्यांस्थातिकी अपेक्षा दोनोंके अन्तरांमें समानता पाई जाती है। विशेषता यह है कि असंबी जीवोंकी स्थितिमें रहकर संबी जीवोंमें उत्पन्न हुए जीवके उत्कृष्ट स्थिति कहना वाहिए।

संज्ञी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८१ ॥ यह सब स्राम है।

असंबी जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८२ ॥

क्योंकि, असंबी जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं हाता है। असंज्ञी जीवेंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं॥ ३८३॥ क्योंकि, असंबियोंमें गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

इस प्रकार संशीमार्गणा समाप्त हुई।

संस्पेयसागोऽन्तर्भहर्तेश । उन्हर्गेण सागरीपयसतपुष्टनस्य । असयतसम्यटस्यायप्रयस्याभानां नानाश्रीसपेस्या नारुपन्तरः । एकत्रीवं प्रति जयन्येमानर्पपूर्तेः । उन्हर्गेण सागरीपप्रसतपुष्टनस्य । चतुर्णायस्यम्बना । नानाजीवा पेस्रया सामान्यवन् । एकत्रीव प्रति जयन्येनानर्पपूर्तेः । उन्हर्गेण सागरीपप्रसतपुष्टनस्य । स. सि. १, ८,

१ चतुर्णो क्षपकाणां सामान्यवत् । सः सिः १,८.

२ असक्षिनां नानाजीवापेक्षयेकजीवापेक्षया च शास्त्वन्तरम् । स सि. १.८.

आहाराणुवादेण आहारएसु मिन्छादिद्वीणमोर्घं ॥ ३८४ ॥ सगममेरं ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्माभिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओघं ॥ ३८५ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंस्वेज्जदिभागो, अंतोमुहत्तं ॥ ३८६ ॥

एदं पि अवगयत्थं ।

उक्कसोण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओं ॥ ३८७ ॥

तं जहा- एक्को सासगद्धाए दो समया अत्थि चि कालं गद्दो । एशविनगहं

आहारमार्भणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर <del>ओक्के</del> समान है ॥ ३८४ ॥

यह सत्र सुगम है।

आहारक सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्याग्मध्यादृष्टियोका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ ३८५॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जबन्य अन्तर कमक्कः परुयोपसका असं-रूयातवां भाग और अन्तर्भव्वते है ॥ २८६ ॥

इस सुत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त नीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातचे भागप्रमाण असंख्याता-संख्यात उत्सरिंणी और अवसर्षिणी काल है ॥ ३८७ ॥

जैसे- एक सासादनसम्बन्दि जीव सासादनगुणस्थानके कासमें हो समय

१ भाराराज्जादेन आहारकेषु मिथ्यादष्टेः सामान्यकत् । स. सि. १, ८.

२ सासादनसम्यन्दष्टिसम्बग्मिथ्यादृष्टभोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

३ एकजीवं प्रति जचन्येन परयोगमासंख्येयमागोऽन्तर्महर्तश्च । स. सि. १. ८.

४ जल्कवेंगांगुलासंस्थेयमागा वसस्थेया उत्तापिच्यवसापेंच्या । स. सि. १, ८.

हार्ग विदियसमए आहारी होर्ण तदियसमए मिञ्छनं गंत्णंतरिदो । असंखेज्जा-संखेजजाओ ओसप्पणि-उस्सप्पिणीओ परिभिम्प अंतोग्रहत्तावसेसे आहारकाले उवसम-सम्मन्तं पढिवण्णो । एगसमयावसेसे आहारकाले सामणं गंत्ण विग्गहं गदो । दोहि समुपृष्ठि उज्जो आहारक्कससकालो सासणुक्कस्सतरं ।

एको अद्वावीससंतकाम्मओ विगाई कार्ण देवेसुववण्णो। छहि पज्जचीहि पज्जचयदो (१) विस्सते। (२) विसुद्धो (३) सम्मामिन्छनं पिडवण्णो (४)। मिन्छमं भेतूर्णतिरदो । अंगुलस्स असंविज्जदिमागं परिभिय सम्मामिन्छनं पिडवण्णो (५)। लद्धनंतरं। तदो सम्मचेण वा मिन्छनेण वा अंतोष्ठहुचमन्छिद्ण (६) विगगई गदो। छहि अंतोष्ठहुचेहि उण्यो आहारकालो सम्मामिन्छादिहिस्स उक्कस्संतरं।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८८॥ सनमन्दे ।

सबिशिष्ट रहने पर प्ररणको प्राप्त हुआ। एक विष्णह (मोड़ा) करके छितीय समयमें माहारक होकर और तीसरे समयमें प्रिध्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। असं-क्यातासंक्यात अवसार्पिणयों और उत्सर्पिणयों तक परिभ्रमणकर आहारककालमें अन्तर्मुहते अवशिष्ट रह जाने पर उपशासस्यक्तको प्राप्त हुआ। पुनः आहारककालके एक समयमा अवशिष्ट रह के पर सासादनको जाकर विष्णहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार दो समयमें कम आहारकका उन्तष्ट काल ही आहारक सासादनसम्यग्दष्ट जीवक। उन्तष्ट अन्तर होता है।

मोहकर्मकी भट्टाईस मक्तियोंकी सत्तावाला एक मिध्यादिए जीव विम्रह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विधाम ले (२) विध्युज्ञ हो (३) सम्प्राम्मध्यात्मको माप्त हुआ। अंगेर मिध्यात्मको जाकर अन्तरको माप्त हुआ। अंगुल्लेक असंख्यात्में माप्त कालमाण परिश्रमण कर सम्प्रामध्यात्मको माप्त हुआ (५)। इस मक्तार अन्तर कथा होगय। पछि सायक्त आवा मिध्यात्मके साथ अन्तर्मुहते रह कर (६) विश्रहगतिको माप्त हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्गुहते के साथ अन्तर्मुहते रह कर (६) विश्रहगतिको माप्त हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्गुहते के साथ आहारककाल ही माहारक सम्प्राम्तिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्गुहते के स्व

असंयतसम्बग्दिशिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक आहारक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८८॥ सह सुन सुगम है।

१ असयतसम्बन्दष्टवाचप्रमचान्तानां नानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

# एगजीवं पहुच ज़हण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३८९ ॥

कुदो १ गुणंतरं गंत्ण सन्त्रज्ञहण्यकालेण पुणो अप्पिदगुणपडिवण्यस्स जहण्यं-तरुवलंभा ।

उक्कस्तेण अंगुलस्त असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओस-पिणि-उस्तिपिणीओं ॥ ३९० ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे- एक्को अद्वानीसंतक्तिमञ्जो विग्गहं काद्ण देवेसुववण्णो । छद्दि पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मचं पडिवण्णो (४)। मिच्छनं गंतुणंतिरिदो अंगुलस्स असंखेञ्जदिभागं परिभमिय अंते उवसम-सम्मचं पडिवण्णो (५)। लद्धमंतरं । उवसमसम्मचद्याए छावलियावसेसाए सासणं गंतुण विग्गहं गदो । पंचहि अंतीसुहुचेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३८९ ॥

क्योंकि, विवक्षित गुणस्थानसे अन्य गुणस्थानको जाकर और सर्वज्ञक्य कालसे लौटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके जक्यय अन्तर पाया जाता है।

उक्त असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती आहारक जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल है।। ३९०।।

आहारक असंयतसम्यग्दिष्ट जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - मोहकर्मकी अद्वारेस मक्तियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादिष्ट जीव विग्रह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्रम ल (२) विशुत्र हो (१) वेदकसम्यक्तको प्राप्त हुआ (४)। पीछे मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अंगुलके असंस्थातवें मागप्रमाण कालतक परिश्रमण कर्मके अन्तर्में उपप्रसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर परिश्रमण कर्मके अपन्त हुआ अन्तर कालमें छह आविश्यां विश्वा (५)। इस प्रकार अन्तर लच्च होत्या। पुतः उपश्रमसम्यक्त्यके कालमें छह आविश्यां विश्वा हिंद जाने पर सासादनमें जाकर विश्वहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्गुं क्राप्ति कम आहारककाल ही आहारक असंयतसम्यन्दिष्ट जीवका उन्कृष्ट अन्तर होता है।

१ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्पुहुर्तः। स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेणागुळासंस्येयमाना वसंस्थेवा उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । स. सि. १, ८.

संजदासंजदस्स उच्चेत् एक्को अहु।वीससंतकिममञो निगाई कार्ण सम्यु-िक्कमेसु अववण्णो । छोट पञ्चचीहि पञ्जचपदो (१) विस्तंते (२) विस्तदो (३) वेदरासम्मर्च संजमासंजर्भ च समगं पडिवण्णो (४)। मिच्छचं गंतूणंतिरदो अंगुरुस्स असंखेज्जदिमागं परिममिय अंते पदमसम्मर्च संजमासंजमं च समगं पडिवण्णो (५)। रुद्धंवतं। उवसमसम्मचदाए छावित्यावसेसाए सामणं गंतूण विगाई गदो। पंचिह अंतीसुहुचोहि ज्ञण्यो आहारकालो उक्कस्संतरं।

षमचस्स उचरे- एक्को अट्टावीससंतक्तिमओ विन्माई कार्ण मणुसेसुववण्णो । सक्सादिअड्डब्सेसि अप्पमचो (१) पमचो होर्ण (२) मिन्छपं गत्णंतरिदो । अंगुरुस्स असंखेडजिदमानं परिमिषय अंते पमचो जादो । लर्डमंतरं (१) । कार्ल स्मृत्य विन्माई गदो । तिहि अंतोसुङ्गेहि अट्टबस्सेहि य ऊणओ आहारकालो उक्तस्संतरं ।

अप्यमचस्त एवं चेव। णवरि अप्यमचो (१) यमचो होर्ण अंतरिदो सगिट्टिरिं परिममिय अप्यमचो होर्ण (२) पुणो पमचो जादो (३)। कार्ल करिय विग्गहं

आहारक संवतासंवतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अद्वाहंस प्रकृतियोंकी सत्तावाका एक मिय्यादिष्ट जीव विव्रह करके पंबेन्द्रिय साम्पृष्टिक्रमों उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियाँसे पर्याप्त हो (१) विभाम के (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्प्रकृत कीर संवस्तावंत्रमको एक साथ प्राप्त हुआ (४)। पद्मात् मिय्यायको जाकर अन्तर को मन्त्र हो अंधुक्तक असंस्थातवं भाग्यमाथ काल तक परिक्रमणकर अन्तरों प्रथमोपदास-सम्पन्त्र कीर संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर छच्च हुआ। प्रकार्त उपरामसम्पन्त्रको कालमें छह आर्थाल्यां अवशेष रहने पर सासादनको कालमें छह आर्थाल्यां अपरामसम्पन्त्रको कालमें छह आर्थाल्यां अपरामसम्पन्तको कालमें छह आर्थाल्यां अवशेष रहने पर सासादनको कालमें छिन्नहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्महुतौंस कम आहारककाल ही आहारक संवतासंवतको उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव विष्रह करके मुत्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्मको आदि ले आठ वर्षीसे अमसत्तसंयत (१) और प्रमत्तसंयत हो (२) मिष्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अंगुल्के असंस्थातवें भागममाण कालतक परिश्लमण करके अन्तमें प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३)। पश्चात् मरण करके विष्रहगतिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३)। पश्चात् मरण करके विष्रहगतिको प्राप्त हुआ। इस सकार तीन अन्तर्भुद्धते और आठ वर्षीसे कम आहारककाल ही आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर इसी प्रकार है। विशेषता यह है कि अप्रमत्त-संयत जीव (१) प्रमत्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्लमण कर अप्रमत्तसंयत हो (२) पुतः प्रमत्तसंवत हुआ (३)। ब्ह्लान् प्ररण करके विग्रहको प्राप्त गदो । तिहि अंतोमुहत्तेहि ऊणओ आहारकालो उनकस्संतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघभंगों ॥ ३९१ ॥

खुगममेदं, बहुसे उत्तवादो । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तंं ॥ ३९२ ॥ एदं पि सग्तं ।

उकस्सेण अंग्रलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसिपिणि-उस्सिपिणीओ ॥ ३९३ ॥

तं जहा- एक्को अट्टावीमसंतकम्मिओ विग्गहं काद्ण मणुसेसुववण्णो । अड्ड-विस्तओ सम्मत्तं अप्पमतभावेण संजर्भ च समगं पडिवण्णो (१)। अर्णताणुबंधी विसंजोए-द्ण (२) दंसणमोहणीयमुजसामिय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) तदो अपुच्वो (५) अणियट्टी (६) सुदुमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि परिवडमाणगो

हुआ। इस प्रकार तीन अन्तर्मुद्वतौंसे कम आहारककाल ही आहारक अम्मस्संयतका उत्कृष्ट अन्तर हे।

आहारक चारों उपशासकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवॉकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३९१ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ पहले बहुत बार कहा जा खुका है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्स्रहर्त है।। ३९२॥ यह सब भी सगम है।

आहारक चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सरिंणी और अवसर्पिणी है।। ३९३।।

भोहकर्मकी अद्वार्दस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा एक मिथ्यादृष्टि जीव विप्रह करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यवन्त्रको और अप्रमत्त्रतावके साथ संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः अनन्तानुषन्धीका विश्वयोजन करके (२) दर्शनमोहः विषका उपरामनकर (३) प्रमन्त्र और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों पर्वदर्तनीको करके (४) एक्कात् अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सुक्तसाम्पराय (७) और उप-

१ चतुर्णामुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेणांग्रलासंख्येयमाना असख्येयासख्येया उत्सर्पिण्यनसर्पिण्यः । स. सि. १, ८.

सुद्दुमो (९) अभिपद्दी (१०) अपुच्चो जादो (११) । हेड्डा ओदरिद्णंतिरदो अगुरुस्स असीचेज्जदिभागं परिभाग्य अंते अपुच्चो जादो । रुद्धमंतरं । तदो शिहा-पयरुणं वेषे बोच्छिणो मरिय विश्वादं गदो । अद्धरसंहि बारसअंतोष्ठदुचेहि य उज्जओ आहारकास्थ्र उक्करसंतरं । एवं चेव तिण्हसुवसामगाणं । णवरि दस णव अद्व अंतोब्रहुचा समयाहिया उज्जा कादन्या ।

चदुण्हं ख्वाणमोधं ॥ ३९४ ॥ हुत्त्वमंदं। सजोगिकेवली ओधं ॥ ३९५ ॥ एदं वि हुत्त्वं। अणाहारां कम्मइयकायजोगिभंगों ॥ ३९६ ॥

साम्यक्षयाय होकर (८) फिर भी गिरता हुआ स्कृमसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) भीर अपूर्वकरण हुआ (११)। पुनः नीच उतरकर अन्तरको प्राप्त हो अंगुलके असंख्यातयें आग कालप्रमाण परिअमणकर अन्तमें अपूर्वकरण उपरामक हुआ। हस प्रकार अन्तर काल्य हुआ। तरस्थात् तिहा और प्रचला, रन दोनों प्रकृतियोंक चंचन व्युच्छिक होनेपर प्रस्कर विषयको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और बारह अन्तर्गुहर्तोंस कम आहारकः काल ही अपूर्वकरण उपरामकको उन्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार रोण तीनों उपरामकोको भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि आहारककालमें अनिवृत्तिकरण उपरामकके नी और उपरामकपाय उपरामकके आठ अन्तर्गुहर्ति और एक समय कम करना चाहिए।

आहारक चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है || ३९४ || यह सत्र सुपान है | आहारक सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है || ३९५ || यह सूत्र भी सुपान है | अनाहारक जीवींका अन्तर कार्यणकाययोगियोंके समान है || ३९६ ||

चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेविलनां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' अणाहार ' इति पाठः ।

१ भनाहारकेष्ट्र मिष्पाएटेशीनाजीवारेक्षमा एकजीवारेक्षमा च नास्त्यन्तरः । सासादनास्त्यस्टेशीनाजीका-वेक्षमा जक्त्येनैकः समय । उत्तर्जीच पर्योपमासस्येयमागः । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । असंयतसम्बर्ध्यनीना-श्रीकारोजमा जक्त्येनैकः समयः । उत्तर्जीच सासपृशक्तम् । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स्वांगिकेक्षिनां नाना-श्रीकारोक्षमा जक्त्येनैकः समयः । उत्तर्जीच वर्षपृषक्तम् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि. १, ८.

मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीवं पडुच्च अंतरामावेण, सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पद्भान्य एगसमयपिलदोवमस्त असंखेजजिदमागजहण्याकरसंतरेहि य. एगजीवं पद्भान्य अंतराभावेण य. असंजदसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पडुच्च एगसमय-मासप्रधत्तंतरिह य. एगजीवं पहुच्च अंतरामावेण यः सजोगिकेवलीणं णाणाजीवं पहुच्च एगसमय-वासप्रधन्त-जहण्यकरसंतरिहि य. एगजीवं पड्डच अंतरामावेण य दोण्डं साधम्मवलंभादो ।

विसेसपदप्पायणइग्रत्तरसत्तं भणदि-

णवरि विसेसा. अजोगिकेवली ओवं ॥ ३९७ ॥ सगममेदं ।

( एवं आहारमग्गणा समत्ता । )

#### एवमंतराणुगमो चि समचमणिओगहारं ।

क्योंकि, मिध्यादिष्योंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होतेसे सासादनसम्यग्द्रश्चियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कश्च प्रस्थो-पमका असंख्यातवां भाग अन्तरोंसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होतेसे. असंयतसम्यन्द्रियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट मास-प्रथक्त अन्तरोंके द्वारा, और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, संबोधिके-बिटियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्षप्रथक्त्य अन्तरसे. तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमें समानता पाई जाती है।

भनाष्ट्रारक जीवोंमें विशेषता प्रतिपावन करनेके लिए उत्तर सत्र कहते हैं-

किन्त विशेषता यह है कि अनाहारक अयोगिकेवलीका अन्तर ओषके समान है ॥ ३९७॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त इई।

इस त्रकार अन्तराज्ञगम अज्ञयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ व्ययोगिकेविकतां मानाजीवापेक्षया जधन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वण्यासाः । एकजीवं प्रति नास्त्व-म्ताम् । स. सि. १, ८.

२ अन्तरमवगतम् । स. सि. १, ८.

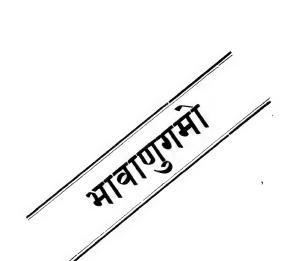



# सिरि-भगवंत-युष्कदंत-भृदबलि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो

तस्स पदमलंडे जीवहाणे

भावाणुगमी अवगयअसुद्धमावे उवगयकम्मक्सउच्चउम्मावे । पणमिय सन्वरहंते मार्गणओगं परूवेमो ॥

भावाणुगमेण दुविहो ।णिदेसो, ओघेण आदेसेण यं ।। १ ॥

णाम-हृदणा-दृष्य-भावो ति चउन्तिहो मात्रो । भावसहे। बज्झस्यणिरवेषस्त्री अप्पाणिन्ह चेव पयट्टो णामभावो होदि। तत्य ठवणभावो सन्भावासन्मावभेएण दुविहो। विराग-सरागादिभावे अणुहरंती ठवणा सन्भावहृदणभावो । तन्त्रिवरीदो असन्भावहृदण-

अगुद्ध भावोंसे रहित, कर्मक्षयसे प्राप्त द्रुप हैं बार अनन्तभाव जिनको, देसे सर्व अरहेतोंको प्रणाम करके भावानयोगद्वारका प्रकपण करते हैं।

मावातुगमद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओषनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १ ॥

नाम, स्थापना, दृष्य और आवकी अपेक्षा आव चार प्रकारका है। बाह्य अर्थसे निरपेक्ष अपने आएमे प्रकृत 'याव' यह राष्ट्र नाम्भावनिक्षेप है। उन चार विकेषोर्नेसे स्थापनाआविन्तेष, सद्भाव और अस्त्रावके अेव्से हो प्रकारका है। उनमेंसे विदाली सेट सरापनाआविन्तेष, सद्भाव और अस्त्रावके अेव्से हो प्रकारका है। उनमेंसे विदाली सेट सरापना आवा भाषि भाषांका अनुकरण करनेवाली स्थापना सद्भावनिक्षेप सेट उनमेंसे का प्रकारका करनेवाली स्थापना स्थापना आवानिक्षेप है। उनसे विचरते अवदावस्थापना आवानिक्षेप है। उनसे विचरते अवदावस्थापना आवानिक्षेप है। उनसे विचरते अवदावस्थापना आवानिक्षेप है।

भावो । तत्थ दव्वभावो दुविहो आगम-णोआगमभेएण । भावपाहुडजाणओ अणुव-खुत्तो आगमदन्त्रभावो होदि । जो णोआगमदन्त्रभावो सो तिविहो जाणुगसरीर-भविय-तब्बदिरित्तभेएण। तत्थ णोआगमजाणुगसरीरदन्यभात्रो तिविहो भविय-बद्दमाण-सम्रुज्झाद-भेएण । भावपाहुडपञ्जायपरिणद्जीवस्स आहारो जं होसदि सरीरं तं भवियं णाम । भावपाहडपञ्जायपरिणदजीवेण जमेगीभूदं सरीरं तं बहुमाणं णाम । भावपाहुडपज्जाएण परिणदजीवेण एगत्तमुवणमिय जं प्रथमुदं सरीरं तं समुज्झादं णाम । भावपादुउपजय-सरुवेण जो जीवो परिणमिस्सदि सो णोआगमभवियदन्त्रभावो णाम । तन्त्रदिरित्त-णोआगमदन्वभावो तिविहो सचित्ताचित्त-मिस्सभेएण। तत्थ सचित्तो जीवदन्वं। अचित्तो पोगाल-धम्माधम्म-कालागासदव्वाणि। पोगाल-जीवदव्वाणं संजोगो कथंचि जच्चंतरत्तमा-बण्णो णोआगमिस्सदन्वभावो णाम । क्षं दन्वस्स भावन्ववएसो १ ण, भवनं भावः, भृतिर्वा भाव इति भावसहस्स विउप्पत्तिअवलंबणादो । जो भावभावो सो दुविहो आगम-णोंआगमभेएण । भावपाहुङजाणओ उवजुत्तो आगमभावभावो णाम । णोआगमभावभावो पंचित्रहं ओटहुओ ओवसमिओ खहुओ खाओवसमिओ पारिणामिओ चेटि । तत्थ कस्मोटय-

नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भावप्राभृतक्षायक किन्तु वर्तमानमें अनुपयुक्त जीव आगमद्रव्यभाव कहलाता है। जो नोआगमदृत्य भावनिक्षेप है वह जायकशरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार हाता है। उनमें नोशागमहायकशरीर द्रव्यभाव-निक्षेप भव्य, वर्तमान और समुज्यितक भद्रसे तीन प्रकारका है। भावप्राभृतपर्यायस परिणत जीवका जो शरीर आधार होगा, वह भव्यशरीर है। भावप्राभृतपर्यायसे परि-णत जीवके साथ जो एकीभृत हारीर है, वह वर्तमानहारीर है। भावप्राभृतपर्यायस परि-णत जीवके साथ एकत्वकी प्राप्त होकर जो प्रथक हुआ शरीर है वह समुज्यितशरीर है। भावप्राभुतपूर्यायस्वरूपसे जो जीव परिणत होगा. वह नोआग्रामभ्ययद्वय्य भावनिक्षेप है। तदव्यतिरिक्त नोभागमद्भव्य भावनिश्लेष, सचित्त, अचित्त और मिश्लेक भेदसे तीन मकारका है। उनमें जीवद्रव्य सचित्तमाव है। पहल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश द्रव्य अचित्तमाव है। कशंचित जात्यन्तर भावको प्राप्त पुरुल और जीव इर्व्योका संयोग नोआगममिश्रदस्य भावनिक्षय है।

र्जका—इव्यके 'भाव ' ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, 'भवनं भावः' अथवा 'भृतिर्वा भावः' इस प्रकार भावशब्दकी व्यत्पत्तिक अवलंबनसे द्रव्यके भी 'भाव ' ऐसा व्यपदेश बन जाता है।

जो भावनामक भावनिक्षेप है. वह आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भाव प्राप्नतका क्षायक और उपयुक्त जीव आगमभावनामक भावनिक्षेप है। नोआगम-भाव भावनिश्रेप औदयिक, औपदामिक, क्षायिक, क्षायोपदामिक और पारिणामिकके भेदसे जिणदो भावो ओदङ्ओ णाम । कम्मानं समुब्समण समुब्ध्रदो ओवसिमओ णाम । कम्मानं स्वेण पथडीभृद्जीवभावो खङ्ओ णाम । कम्मारं सेते वि जं जीवगुणक्खंडं सुवरुंभिद सो खओवसिमओ भावो णाम । जो चउिह भावेहि पुज्बुचेहि विदिरेचो जीवाजीवगओ सो पारिणामिओ णाम (५)।

एदेसु चदुसु भावेसु केण भावेण अहियारो १ णोआगमभावभावेण । तं कवं णच्यदे १ णामादिसेसभावेहि चोइसजीवसमासाणमणप्यभूदेहि इह पओजणाभावा । तिण्ण चेव इह णिक्खेवा होंतु, णाम-इवणाणं विसेसाभावादो १ ण, णामे णामवंत-दब्बज्झारोवणियमाभावादो, णामस्स दुवणणियमाभावा, दुवणाए इव आयर्राणुम्महाणम-

पांच प्रकारका है। उनमेंसे कमोंद्रयजनित भावका नाम औदियक है। कमौंके उपशमसे उत्पन्न हुए भावका नाम औपराधिक है। कमौंके क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव क्षायिक है। कमौंके उदय होते हुए भें। जो जीवगुणका लंड (अंदा) उपलब्ध रहता है, वह क्षायोपशामिकभाव है। जो पूर्योंक चारों भावोंसे व्यतिरिक्त जीव और अजीवगत भाव है, वह पारिणामिक भाव है।

शुंका—उक्त चार निक्षेपरूप भावोंमेंसे यहां पर किस भावसे अधिकार या प्रयोजन है ?

समाधान-यहां नोआगमभावभावसे अधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—चौदह जीवसमासींके लिए अनात्मभूत नामादि रोप भावनिक्षेपाँसे यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है, इसीसे जाना जाता है कि यहां नोआगमभाव भाव-निक्षेपले ही प्रयोजन है।

र्शका—यहां पर तीन ही निश्लेष होना चाहिए, क्योंकि, नाम और स्थापनार्में कोई विशेषना नहीं है ?

समाधान—नहीं, फ्योंकि, नामनिक्षेपमें नामवंत दृब्यके अध्यारोपका कोई नियम नहीं है इसलिए, तथा नामवाली वस्तुकी स्थापना डोनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है इसलिए, पर्व स्थापनाके समान नामनिक्षेपमें आदर और अनुष्रहका भी

१ मतिपु ' जीवगुण खड- ' इति पाठः ।

२ कम्मुबसमाभ्य जबसम्बाचो खीणाभ्य खरगमाचे द्वा उदयो जोवस्य ग्रणो खजीवसमिजो हवे मावो ॥ कम्मुदरजकाश्विग्रणो जोदिययो तत्व होदि मावो द्वा कारणणिवेनखवानी समावियो होदि परिणामो ॥ गो. क. ८१४-८१५. ३ मतिषु 'आचारा 'हति पाठः।

#### माचादो च'। भणिदं च--

अपिदआदरभावो अणुगाहभावो य धम्मभावो । ठवणाए कीरते ण होति णामम्मि एए दु ॥ १ ॥ णामिणि धम्मुवयारो णामं हुवणा य जस्स तं ठविदं । तद्धम्मे ण वि जारो सुणाम-ठवणाणमिविसंस ॥ २ ॥

तम्हा चउन्निहो चेव णिक्सेवो चि सिद्धं। तत्य पंचसु आवेसु केण आवेण हृह पञ्जोजणं ? पंचाहं मि। कुदो ? जीवेसु पंचमावाणसुवरुंमा। ण च सेसदच्येसु पंचमावाणसुवरुंमा। ण च सेसदच्येसु पंचमावा अत्था, पोम्माठदच्येसु ओदहय-पारिणामियाणं दोण्हं चेव आवाणसुवरुंमा, घम्मा-सम्म-काठासासदच्येसु एक्कस्स पारिणामियभावस्त्रेवृवरुंमा। आवो णाम जीवपरिणामो हिन्य-मदणिज्यसभावादिक्येण अणेयपयारो। तत्य तिच्य-मंदभायो णाम—

> सम्मुचपत्तीय वि सावयविरदे अणतकम्मते । दंसणमोहक्खवर कसायउवसामर् य उवसते ॥ ३ ॥ खवर य खाँणमोहे त्रिणे य णियमा भवे असवित्रज्ञा । सच्चित्रदेशि काले मन्येज्जगणार संडीर्ण ॥ ४ ॥

अभाव है, इसलिए दोनों निक्षेपोंमें भेद है ही। कहा भी है-

विवक्षित वस्तुके प्रति आदरभाव, अनुब्रह्माव और धर्मभाव स्थापनामें किया

जाता है। किन्तु ये बातें नामनिक्षेपमें नहीं होती है॥ १॥

नाममे धर्मका उपचार करना नामनिक्षंप हैं, और जहां उस धर्मकी स्थापना की जातों हैं, वह स्थापनानिक्षंप हैं। इस प्रकार धर्मके विषयमें भी नाम और स्थापनाकी अविदोषता अर्थात् एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २ ॥

इसलिए निक्षेप चार प्रकारका ही है, यह बात सिद्ध हुई।

शैका-पूर्वीक पांच भावोंमेंसे यहां किस भावसे प्रयोजन है ?

समाधान— पांचों ही भावोंसे प्रयोजन है, क्योंकि, जीवोंमें पांचों भाव पाये जाते हैं। किन्तु शेष इत्यांमें तो पांच भाव नहीं है, क्योंकि, पुद्रल इत्योंमें औद्यक्त और परिचामिक इन दोनों ही भावोंकी उपलिध होती है, और धर्मास्तिकाय अध्यासिक काय, आकाश और काल इत्योंमें केवल एक पारिजामिक भाव हो पाया जाता है।

श्रंका भावनाम जीवके परिणामका है, जो कि तीव, मंद निर्जराभाव आदिके

रूपसे अनेक प्रकारका है। उनमें तीव मंद्रभाव नाम है-

सम्यक्तवत्ती उत्पत्तिमें, श्रावकमें, विरतमें, अनत्तातुवन्धी कपायके विसंयोजनमें, द्वीनमोहके क्षपणमें, कपायोंके उपशासकोंमें, उपशास्तकपायमें, क्षपकोंमें, क्षीणमोहमें, और जिन भगवानमें नियमसे असंस्थातगुणीनिर्जरा होती है। किन्तु कालका ममाण उक्त गुणश्रेणी निर्जरामें संस्थात गुणश्रेणी कमसे विपरीत अर्थान् उत्तरोत्तर हीन है ॥३-४॥

२ नामस्यापनयोरेकत्व, संक्षाकर्माविशेषादिति नेश्र, बादराग्रग्रहाकांक्षित्वात्स्थापनायाम्। तः राः वाः १, ५. २ गोः जीः ६६-६७.

एर्तिसं सुनुहिहुपरिणामाणं पगिरसापगिरसत्तं तिन्व-मंदभावो णाम । एदेहि केव परिणामेहि असंखेजजगुणाए सेंडीए कम्मसहणं कम्मसहणज्ञिवपरिणामो वा णिजस्म माबो णाम । तम्हा पंचेव जीवभावा इदि णियमो ण खुज्जदे ? ण एस दोसो, जिद् जीवादिद्व्वादो तिन्व-मंदादिभावा अभिण्णा होंति, तो ण तेर्सि पंचभावेसु अंतन्भावे, द्व्वतादो । अह भेदो अवलंबेज्ज, पंचण्हमण्णद्रो होज्ज, एदेहिंतो पुधभूदछहुभावाधु-वलंभा । भणिदं च-

> ओदइओ उवसमिओ खइओ तह वि य खओवसमिओ य । परिणामिओ दु भावो उदएण दु पोग्गलाणं तु ॥ ५॥

भावो णाम किं ? दन्वपरिणामो पुन्तावरकोडिवदिरित्तवद्गमाणपरिणाद्यवरू<del>विखय</del>-दन्वं वा । कस्स भावो ? छण्हं दन्वाणं । अधवा ण कस्सइ, परिणाम-परिणामाणं

इन सुत्रोहिए परिणामोंको प्रकर्पताका नाम तीवभाव और अप्रकर्पताका नाम मंदभाव है। इन्हीं परिणामोंके द्वारा असंख्यात गुणश्रेणीक्पसे कर्मीका सरना, अथवा कर्म झरनसे उत्पन्न हुए जीवके परिणामोंको निर्जराभाव कहते हैं। इसलिए पांच ही अधिके भाव है, यह नियम युक्तिसंगत नहीं है?

समाधान—यह कोई दोव नहीं, क्योंकि, यदि जीवादि इच्यसे तीन, मंद आदि भाव अभिन्न होते हैं, तो उनका पांच भावोंमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, वे स्वयं इच्य हो जाते हैं। अथवा, यदि भंद माना जाय, तो पांचों भावोंमेंसे कोई एक होगा, क्योंकि, इन पांच भावोंसे पृथम्भूत छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहा भी है—

औदयिकभाव, औपरामिकभाव, झायिकभाव, शायोपरामिकभाव और पारि-णामिकभाव, ये पांच भाव होते है। इनमें पुहलोंके उदयसे (औदयिकभाव) होता हैं॥५॥

( भव निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे भावनामक पदार्थका निर्णय किया जाता है— )

शंका-भाव नाम किस वस्तुका है ?

समाधान—द्रव्यके परिणामको अधवा पूर्वापर कोडिसे व्यतिरिक्त वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव कहते हैं।

र्शका-भाव किसके होता है, अर्थात् भावका स्वामी कीन है ?

समाधान—छडौं द्रव्योंके भाव होता है, अर्थात् भावोंके स्वामी छडौं द्रव्य हैं। भषवा, किसी भी द्रव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, पारिणामी और पारिणामके संबह-

नयसे कोई भेद नहीं है।

शंका-भाव किससे होता है, अर्थात् भावका साधन क्या है?

समाधान—भाव, कर्मोंक उदयसे, क्षयसे, क्ष्योपरामंस, कर्मोंके उपरामंसे, अथवा स्वभावसे होता है। उनमेसे जीवद्रव्यके भाव उक्त पांचा ही कारणोंसे होते हैं, किन्तु पुद्रस्वद्रव्यके भाव कर्मोंके उदयसे, अथवा स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। तथा देाप बार द्रव्योंके भाव स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं।

शंका-भाव कहां पर होता है, अर्थात् भावका अधिकरण क्या है ?

समाधान—भाव द्रव्यमें ही होता है, क्योंकि ग्रुणीके विना ग्रुणोका रहना असम्भव है।

शंका-भाव कितने काल नक होता है ?

समाधान—भाव अनादि निधन है। कैंस- अभव्यजीवोंके असिद्धता, धर्मास्ति-कायके गमनेष्ठतुता, अधर्मास्तिकायके स्थितिहेतुता, आकाराद्रव्यक अवगाहनस्वरूपता, और काठद्रव्यके परिणमनहेतुता, स्वादि । अनादि सान्तभाव, जैसे- भव्यजीवकी असिद्धता, भव्यत्व, मिध्यात्व, असंयम, स्वादि । सादि-अनन्तभाव जैसे- कवल्रकान, केवल्दर्शन, स्वादि । सादि-सान्त भाव, जैसे- सम्यक्त्व और संयम धारणकर पिछे आप हुए जीवोंके मिष्यात्व, असंयम स्वादि ।

शंका---भाव कितने प्रकारका होता है?

समाधान--- औद्यिक, औपरामिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक और पारिणामिकके भेद्से भाव पांच प्रकारका है। उनमेंसे जो औद्यिकभाव नामक जीवदृष्यका भाव

र औपस्रमिकक्षायिकी मानो मिश्रम जीवस्य स्वतत्त्वमोद्यिकपारिणामिकी च । त. स. २, १.

सो ठाणदो अहिनहो, नियप्पदो एक्कनीसिनिहो। किं ठाणं र उप्पत्तिहेऊ हाणं। उत्तं चगदि-किंम-कसाया नि य मिन्छादंसणमसिद्धदण्णाणं।

छेस्सा असंजमो चिय होति उदयस्स **हा**णाइं ॥ ६ ॥

संपिष्ठ एदेसि वियप्पो उच्चदेन गई चउन्निहो णिरय-तिरिय-णर-देवगई चेदि । किंगभिदि तिविहं रथी-पुरिस-णवुंसयं चेदि । कसाओ चउन्निहो कोहो माणो माया लेहो चेदि । मिन्छादंसणमेयिवहं । असिद्धचमेयिवहं । किससिद्धचं १ अङ्कम्मोदयसामण्णं । अण्णाणमेअविहं । लेस्सा छन्निहा । असंज्ञमो एयिवहो। एदे सच्ने वि एक्कजीस वियप्पा होति (२१)। पंचजादि-छसंटाण-छसंघडणादिओदहया भावा कस्य णिवदंति १ गदीए, एदेसिद्धदयस्स गदिउद्याविणाभिवादो । ण लिंगादीहि वियहिचारो, तत्थ तहाविह-विवक्तासावादो ।

है, वह स्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारका और विकल्पकी अपेक्षा इकीस प्रकारका है। जंका—स्थान क्या वस्त है?

समाधान-भावकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हैं। कहा भी है-

गति, लिंग. कपाय, मिध्यादर्शन, असिद्धत्व, अज्ञान, छेस्या और असंयम, ये औवियक भावके आठ स्थान होते हैं॥ ६॥

अब इन आठ स्थानों के विकल्प कहते हैं। गति चार प्रकारको है- नरकगित, तिर्यंचगित, मनुष्यगित और देवगित। लिंग तीन प्रकारका है- स्वीक्तिंग, पुरुषित्व और नपुंसकर्लिंग। कपाय चार प्रकारका है- क्रोध, मान, माया और लोभ। मिध्याव्द्यीन एक प्रकारका है। असिद्धत्व एक प्रकारका है।

शंका-असिद्धत्व क्या वस्तु है ?

समाधान - अष्ट कर्मोंके सामान्य उदयको असिद्धत्व कहते हैं।

भक्षान एक प्रकारका है। लेख्या छह, प्रकारका है। असंयम एक प्रकारका है। इस प्रकार थे सब मिलकर और्वायकमावके इक्रीस विकल्प होते हैं (२१)।

शंका—पांच जातियां, छह संस्थान, छह संहनन आदि औदयिकभाव कहां, अर्थात किस भावमें अन्तर्गत होते हैं ?

समाधान—उक्त जातियों आदिका गतिनामक औदियकभावमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इन जाति, संस्थान आदिका उदय गतिनामकभेके उदयका अविनामावी है। इस व्यवस्थामें लिंग, कथाय आदि औदियकभावोंसे भी व्यभिचार नहीं आता है, क्योंकि, उन भावोंमें उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है।

१ गतिकवायार्जिगमिष्यादर्शनासानासंयतासिक्दलेश्याश्चतुश्चतुरूयेकैकैकेकव्यस्मेदाः । त. पू. १, १.

### उवसमिओ भावो ठाणदो दुविहो । वियप्पदो अङ्गविहो । भणिदं च

सम्मत्तं चारित्तं दो चेय हाणाइमुत्रसमे होति । अहुवियप्पा य तहा कोहाईया मुणेदन्त्रा ॥ ७ ॥

अोवसिमियस्स भावस्स सम्मनं चारिनं चेदि दोण्ण हाणाणि । कुदा ? उत्तसमसम्मनं उत्तसम्वारित्तिदि दोण्हं चे उत्तलंशा । उत्तसमसम्मनेभविद्दं । ओवसिमंय
चारिनं सत्तिव्हं । तं उद्दा – णवुंसयवेद्वसामणद्वाए एयं चारिनं, हर्त्यिवेद्वसामणद्वाए
विदियं, पुरिस-छण्णोकसायउत्तसमणद्वाए तदियं, कोहुनसामणद्वाए चउत्यं, म.णुवसामणद्वाए पंचमं, माओवसामणद्वाए छहं, ले.हुनसामणद्वाए सत्तममोवसिमंयं चारिनं ।
भिष्णकञ्जल्लेगेण कारणभेदसिद्धीदो उत्तसिमंयं चारिनं सत्तिविद्दं उत्तं । अण्णहा पुण
अणेयपयारं, समयं पिं उत्तसमसेडिम्हि पुत्र पुत्र पुत्र असंखेजज्ञगुणसेडिणिज्जराणिमिनपरिणाद्ववंश्रम । खद्दंशो भावो ठाणदो पंचिवहो । वियप्पादो णविद्दो । भणिदं च—

भीपरामिकभावस्थानकी अपेक्षा दो प्रकार और विकल्पकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। कहा भी है-

भौपशमिकभावमें सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ही स्थान होने हैं। तथा औप-शमिकभावके विकल्प बाठ होते हैं, जो कि कोधादि कपायोंके उपशमनरूप जानना काहिए ॥ ७ ॥

भौपशमिकभावके सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो ही स्थान होते हैं, क्योंकि, भौपशमिकसम्यक्त्व और औपशमिकचारित्र ये दो ही भाव पाये जाते हैं। इनमें ले औपशमिकसम्यक्त्व एक प्रकारका है और औपशमिकचारित्र सात प्रकारका है। जेले- नपुं- सक्षेत्रके उपशमनकालमें एक चारित्र, अविदक्त उपशमनकालमें इस्तानित्र व्याप्त कार्यक्र के उपशमनकालमें उपशमकालमें तीसरा चारित्र, फायसंज्वलमें उपशमकालमें तीसरा चारित्र, फायसंज्वलमें उपशमकालमें बीधा चारित्र, मानसंज्वलमके उपशमकालमें वावां चारित्र, मायसंज्वलमके उपशमकालमें स्थान चारित्र, मानसंज्वलमके उपशमकालमें सातवां औपशमिकचारित्र होता है। भिक्र सिक्ष कार्योके विश्वसे कारणों भे भेत्रकी सिद्धि होती है, इसलिए
भीपशमिकचारित्र सात फारका कहा है। अन्यथा, अर्थात् उक्त प्रकारकी विवक्षा न की
भीपशमिकचारित्र सात फारका कहा है। अन्यथा, अर्थात् उक्त प्रकारकी विवक्षा न की
भाष तो, बढ़ अनेक प्रकारका है, क्योंकि, प्रति समय उपशमक्रेणीमें पृथक् पृथक् असंस्थातगुक्केणी निर्जरिके लिमकस्तुत परिणाम पाये जाते हैं।

शायिकमाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, और विकस्पकी अपेक्षा नी प्रकारका है। कहा भी है—

१ सञ्चयस्त्रचारिते । त. सू. २, ३.

ल्द्धीओ सम्मत्तं चारित्तं दंसणं तहा णाणं । ठाणाइं पंच खड्ए भावे जिणभासियाइं तु ॥ ८ ॥

लदी सम्मनं चारिनं गाणं दंसणिमिदि पंच ठाणाणि । तत्व लद्धी पंच वियव्या दाण-लाह-भोगुवभोग-वीरियमिदि । सम्मन्तेमयवियप्पं । चारिक्तमेयवियप्पं । केवल्याय-मयवियप्पं । केवलदंसणमयवियप्पं । एवं खड्जो भावो णववियप्पे । खजोवसिमजो भावो ठाणदो सन्तविहो । वियप्पदो अङ्गरसविहो । मणिदं च—

> णाणण्याण च तहा दंसण-ळद्वी तहेव सम्मत्तं । चारित्त देसजमो सत्तेव य होति ठाणाइं ॥ ९ ॥

णाणमण्याणं दंसणं लदी सम्मतं चारित्तं संजमासंजमो चेदि सत्त द्वाणाण । तत्य णाणं चउन्तिदं मदि-सुद-ओधि-मणपज्जवणाणमिदि । केवलणाणं किष्ण गद्धिदं ! ण, तस्स खाइयभावादो । अण्णाणं तिविदं मदि-सुद-विदंगअण्णाणमिदि । दंगणं तिविदं चनसु-अचनसु-ओधिदंसणमिदि । केवलदंसणं ण गहिदं । क्कृदो ? अप्पणो विरोहिकम्मस्स

दानादि लिधियां, भायिक सम्यक्त्य, भायिक चारिक, भायिक दर्शन, तथा भायिक ज्ञान, इस प्रकार भायिक भावमें जिन-भाषित पांच स्थान होते हैं ॥ ८॥

लिय, सम्यक्त्य, चारित्र, हान, दर्शन, ये पांच स्थान शायिकमावर्गे होते हैं। उनमें लिय पांच प्रकारको है- शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उप-भोग, शीर शायिक वीयी। शायिक साथक्त्य पक विकल्यालक है। शायिक चारित्र पक भेदकप है। केवलहान पक विकल्यालक है। केवलहान पक विकल्यालक है। इस प्रकारों शायिक भायके नौ भेद हैं। शायोपरामिकभाव स्थानकी भेपेशा साल प्रकार और विकल्याक पी शायिक भायके नौ भेद हैं। शायोपरामिकभाव स्थानकी भेपेशा साल प्रकार और विकल्याकी प्रोप्ता अग्राह प्रकार है। इस प्रकार नी शायिक भायके नौ भेद हैं। शायोपरामिकभाव स्थानकी भेपेशा अग्राह प्रकारको है। कहा भी है—

हान, अहान, दर्शन, रुध्यि, सम्यक्त्व, चारित्र और देशसंयम, ये सात स्थान स्रायोपशमिक भावमें होते हैं॥ ९॥

हान, अहान, दर्शन, लिघ, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमासंयम, ये सात स्थान क्षायोपशमिकभावके हैं। उनमें मति, श्रुत, अविध और मनःपर्ययके भेदसे हान चार प्रकारका है।

शंका-यहांपर शानोंमें केवलज्ञानका ग्रहण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, वह आधिक आव है।

कुमति, कुश्रुत और विभंगके भेदसे अज्ञान तीन प्रकारका है। बाह्यु, अवश्रु और अवधिके भेदसे दर्शन तीन प्रकारका है। यहांपर दर्शनोंमें केवछदर्शनका प्रदण नहीं खएण सब्रुच्भवादो । लढी पंचिवहा दाणादिभेएण । सम्मज्तमेयविहं वेदगसम्मजवदिरेकेण अण्णासम्मजाणमणुवलंभा । चारिजमेयविहं, सामाह्यछेदोवहावण-परिहास्सुद्धिसंजम-विवक्खामावा । संजमासंज्ञमे एपविद्ये। एवमेदे सच्वे वि विषय्पा अद्वारस होंति' (१८)। पारिणामिजो तिविहो भन्वामन्व-जीवजमिदि' । उर्च च-

> एयं ठाणं तिष्णि वियप्पा तह पारिणामिए होति । भन्वाभन्या जीवा अत्तवणदेः' चेत्र बोद्धन्यां ॥ १० ॥

एदेसिं पुञ्जूत्तभाववियप्पाणं संगहगाहा-

इंगिबीस अ**ड** तह णव अट्ठारस तिष्णि चेव बोद्धव्या । औरदृश्यादी भावा वियप्पदो आणुपुरुवीए<sup>\*</sup> ॥ ११ ॥

किया गया है, क्योंकि, वह अपने विरोधी कर्मके अयसे उत्पन्न होता है। दानादिकके भेदसे लिधि यांच प्रकारकी है। सम्यक्ष्य एक प्रकारका है, क्योंकि, इस भावमें वेदक-सम्यक्ष्यको छोड़कर अन्य सम्यक्ष्यका अभाव है। चारित्र एक विकल्परुप ही है, क्योंकि, यहांपर सामायिक, छेटोपस्थापना और परिहारियिशुद्धिसंयमकी वियक्षाका अभाव है। संयमासंयम एक भर्कप है। इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्प अठारह होते हैं (२८)।परिणामिकभाव, मच्य, अभव्य और जीवत्यके भेदसे तीन प्रकारका है। कहा भी है-

पारिणामिकभावमें स्थान एक तथा अच्य, अभव्य और जीवत्वके भेदसे विकल्प तीन मकारके होते हैं। ये विकल्प आत्माके असाधारण भाव होनेसे ब्रहण किये गये जानना चाहिए ॥ १०॥

इन पूर्वोक्त भावोंके विकर्णोको बतलानेवाली यह संग्रह-गाथा है-

औदियक आदि भाव विकल्पॉकी अपेक्षा आनुपूर्वीसे इक्रीस, आठ, नौ, अठ्ठारह और तीन भेडवाले हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥ ११ ॥

१ ज्ञानाज्ञानदर्शनळच्ययञ्चतुक्तित्रिपचभेदा सम्यक्तवचारितसयमासयमाश्च।त सू २,५.

२ जीवमञ्चामव्यस्वानि च । त. स. २. ७.

३ अ-कप्रत्योः 'अहबणदो ' आप्रतौ 'अहणवदो ' सप्रतौ 'अधवणदो ' सप्रतौ 'अधवणदो ' इति पाठः ।

¥ असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणामिकालय एव । स ति २, ७. अन्यहऱ्यासाधारणाखयः पारिणामिकाः । ××× अतिस्वाद्योऽपि पारिणामिकाः भावाः सन्ति ×× सूत्रे तेषां प्रहण कस्सान्न कृति ! अन्यहर्य्यसाधारणवाहद्वनिताः । तः रा. वा. २, ७.

५ द्विनबाष्टादश्चेकविंशतित्रिमेदा यथाकसम् । तः सः २, २.

अधवा सण्णिवादियं प्रहुच छत्तीसमंगा'। सण्णिवादिएति का सण्णा ? एकन्टि गुणहाणे जीवसमासे वा बहवा भावा जिन्ह सण्णिवदंति तेसि भावाणं सण्णिवादिएति सण्णा । एग-दु-ति-चदु-पंचसंजोगेण भंगा परुविज्जेति । एगसंजोगेण जघा- ओदहजो ओदहजो ति ' मिच्छादिही असंजदो य '। दंसणमोहणीयस्स उदएण मिच्छादिही ति भावो, असंजदो ति संजमधादीणं कम्माणग्रुदएण। एदेण कमेण सन्वे वियप्पा परुवेदना। एत्य सुचगाहा-

एकोत्तरपदवृद्धो रूपाद्यैभीजितं च पदवृद्धैः । गच्छः संपातफलं समाहतः सन्निपातफलं ॥ १२ ॥

एदस्स भावस्स अणुगमो भावाणुगमो । तेण दुविहो णिहेसो, ओषेण संग**हिदो,** आदेसेण असंगिहदो चि णिहेसो दविहो होदि, तदियस्स णिहेसस्स संभवाभावा ।

अथवा, सांनिपातिककी अपेक्षा भावोंके छत्तीस मंग होते हैं।

शंका--सांनिपातिक यह कीनसी संशा है ?

समाधान—पक ही गुणस्थान या जीवसमासमें जो बहुतसे भाव आकर एकिक होते हैं, उन भावोंकी सांनिपातिक ऐसी संज्ञा है।

अब उक भावोंके एक, दो, तीन, जार और पांच भावोंके संयोगसे होनेवाके भंग कह जाते हैं। उनमेंसे एकसंयोगी भंग इस प्रकार है- औदिषक औदिषकमाद, जैस- यह जीव सिष्पादिष्ट और असंयत है। दर्शनमोहनीयकभेके उदयसे सिष्पादिष्ट यह भाव उत्पन्न होता है। संयमधाती कमोंके उदयसे 'असंयत' यह भाव उत्पन्न होता है। इसी कमसे सभी विकल्पोंकी प्रकुणा करना चाहिए। इस विषयमें सुकुणाय है-

पक पक उत्तर पदसे बढ़ते हुए गच्छको रूप (पक) आदि पदप्रमाण बढ़ाई हुई राशिसे भाजित करे, और परस्पर गुणा करे, तब सम्पातकळ अर्थात् एक संयोगी, द्विसंयोगी आदि भंगोंका प्रमाण आता है। तथा इन एक, दो, तीन आदि भंगोंको जोड़ देन पर सिंधपातकळ अर्थात् साविपातिकभंग प्राप्त हो जाते हैं ॥१२॥

(इस करणगाधाका विदेशप अर्थ और भंग निकालनेका प्रकार समझनेके लिए

देखो भाग ४, पृष्ठ १४३ का विशेषार्थ।)

इस उक्त प्रकारके भावके अनुगमको भावानुगम कहते हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है। ओघसे संगृहीत और आदेशसे असंगृहीत, इस प्रकार निर्देश दो प्रकारका होता है, क्योंकि, तीसरे निर्देशका होना संभव नहीं है।

१ अधार्योक्तः साविधातिकभावः कतिबिच इत्यत्रोच्यते-बर्ड्ड्विशतिबेचः वद्विश्वद्विधः एकस्तारिणदिव इत्येबमादिरागमे उक्तः । त. रा. बा. २, ७.

२ क्यंचादेयंतं रूबुत्तरमाजिदे कमेण हदे । सुद्धं मिन्कचुनके देसे संजीगहुमगारा ॥ गी. क. ७९९.

# ओघेण मिच्छादिट्टि ति को भावो, ओदइओ भावों ॥ २ ॥

' जहा उदेसो तहा णिदेसो ' ति जाणावणहुमोधेणीत भणिदं । अत्थाहिहाण-पंचया तुल्लणामधेया इदि णायादो इदि-करणपरो मिच्छादिद्विमहो मिच्छत्तभावं भणिदं। पंचसु भावेसु एसो को भावो ति पुच्छिदं ओदहओ भावो ति तित्थयरवयणादो दिव्ब-ब्रह्मणी विणिम्पया । को भावो, पंचसु भावेसु कदमो भावो ति भणिदं होदि । उदये भवो ओदहओ, मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उपप्णामिच्छत्तपरिणामो कम्मोदयजणिदो ति ओदहओ । षणु भिच्छादिद्विस्म अण्णे वि भावा अस्थि, णाण-दंसण-गदि-र्लिग-कसाय-भव्याभव्यादिभावाभावे जीवस्स संसारिणो अभावप्यसंगा। भणिदं च-

> मिन्छत्ते दस भगा आसाटण-मिस्सए वि बोद्धश्या । तिगुणा ते चदुष्टीणा अविरदसम्मस्स एमेव ॥ १३ ॥ देसे खओवमभिए विरदे खबगाण ऊणवीस तु । ओसामगेसु पुत्र पुत्र पणतीस भावदो भगा ॥ १४ ॥

ओधनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि यह कौनसा माव है । औदियक भाव है ॥ २ ॥

' जैसा उद्देश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है ' इस न्यायके हापनार्थ सुत्रमें ' जोच ' येसा पद कहा । अर्थ, अभिधान ( शब्द) और प्रत्यय ( जान ) तुन्य नामवाले होते हैं, इस न्यायसे ' इति ' करणपरक अर्थात् तिसके पश्चात् हतुवाचक इति शब्द आया है, ऐसा 'मिध्यादृष्टि' यह शब्द मिध्यायके भावको कहना ते । पांचों भावोमेंस यह कौन भाव है ? ऐसा पृष्ठनेपय और्दिक भाव है, इस प्रत्येक्त से सुखंस हिस्वय्यवितिकती है। यह कौन भाव है, अर्थात् पांचों भावोमेंस यह कौनकती है। यह कौन भाव है, अर्थात् पांचों भावोमेंस यह कौनकती है। यह कौन भाव है, अर्थात् पांचों भावोमेंस यह कौनकती है। यह कौन माव है, अर्थात् पांचों भावोमेंस यह कौनकती है। उद्ययसे जो हो, उप और्द्रायक कहत है। भिष्यात्यक्रमेंक उद्ययसे उत्यक्त होनेवाला मिध्यात्वपरिणाम कमोट्रयक्तित है, अराप्व आर्द्रायक है।

र्युका—सिध्याद्यष्टिके अन्य भी भाव होते हैं, उन क्षान, दर्शन, गति, लिंग, कषाय, भव्यत्य, अभव्यत्य आदि भावोंके अभाव माननेपर संसारी जीवके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है—

मिष्यान्वगुणस्थानमें उक्त भावांसम्बन्धी दश भंग होते हैं। सासादन और मिश्र-गुणस्थानमें भी हसी प्रकार दश दश भंग जानना चाहिए। अविरतसम्बन्धि गुण-स्थानमें वे ही भंग त्रिगुणित और चनुहींन अर्थात (२००३ – ४० = ६६) छम्बीस होते हैं। इसी प्रकार ये छम्बीस भंग झायोपशमिक देशविरत, प्रकास्यंग और अग्रमससंबन गुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपकश्चेणीवाळे चारो क्षपकोंक उसीस अंग्र होते हैं।

१ सामान्येन तावत्-मिम्यादष्टिरित्योदयिको माव । स. सि. १, ८, मिच्छे खलु ओदरुओ । गो. जी. ११. २ मिछु ' इरिकरणपरे ' इति पाठ. ।

उपदामश्रेणीवाले चारों उपदामकॉर्मे पृथक् पृथक् पैतीस मंग भावकी अपेक्षा होते हैं॥१३-१४॥

विशेषार्थ- उपर बतलाये गये अंगोंका स्पर्शकरण इस प्रकार है- औदयिकादि पांचों मुळ भावोंमेंसे मिथ्यात्वगणस्थानमें औदयिक, आयोपशमिक और पारिणामिक, ये तीन भाव होते हैं। अतः असंयोगी या प्रत्येकसंयोगकी अपेक्षा ये तीन भंग हुए। इनके हिसंयोगी अंग भी तीन ही होते हैं- औदयिक आयोपशमिक, औदयिक-पारिणामिक और आयोपरामिक पारिणामिक। तीनों भावोंका संयोगरूप क्रिसंयोगी भंग एक ही होता हैं। इन सात भंगोंके सिवाय स्वसंयोगी तीन भंग और होते हैं। जैसे- औदयिक-भीद-यिक, क्षायोपशमिक भायोपशमिक और पारिणामिक पारिणामिक। इस प्रकार वे सब मिलाकर (३+३+१+३=१०) मिध्यात्वगुणस्थानमें दश भंग होते हैं। ये ही दश भंग सासादन और मिश्र गुणस्थानमें भी जानना चाहिए। अविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें पांचा मूलभाव होते हैं, इसलिए यहां प्रत्येकसंयोगी पांच भंग होते हैं। पांची भावोंके द्विसंयोगी भेग दश होते हैं। किन्त उनमेंसे इस गुणस्थानमें औपशमिक और आयिकभावका संयोगी भंग सम्भव नहीं, क्योंकि, वह उपशमश्रेणीमें ही सम्भव है। अनः दशमें सं एक घटा देने पर दिसंयोगी भंग नो ही पाये जाते हैं। पांची भावोंके त्रिसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्त उनमेंस यहांपर आधिक-औपशमिक-औदधिक. आयिक-आपारिकामिक और आरिक औपश्रमिक-आयोपश्रमिक, ये तीन भ्रंग सम्बद नहीं है, अतुएव शेष सात ही भंग है।ते हैं। पांची भावोंके चतःसंयोगी पांच भंग होते हैं। उनमेल यहांपर औदयिक आयोपशामिक आयिक पारिणामिक, तथा औदयिक क्षायापग्रमिक औप प्रमिक पारिणामिक, ये दो ही भंग सम्भव हैं, शेष तीन नहीं। इसका कारण यह है कि यहांपर आधिक और औपदामिकभाव साथ साथ नहीं पाये जाते हैं। इसी कारण पंचमंत्रोगी संगका भी यहां अभाव है। इनके अनिरिक्त स्वसंयोगी संगी-मेंसे क्षायोपशमिक आयोपशमिक, औदयिक-औदयिक और पारिणामिक-पारिणामिक, वे तीन भंग और भी होते हैं। औषशीयक और शायिकके स्वसंयोगी भंग यहां सरभव नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्येकसंयोगी पांच, हिसंयोगी नौ, त्रिसंयोगी सात, चतःसंयोगी हो और स्वसंयोगी तीन. य सब मिलाकर (५+९+७+२+३=२६) असंयतसम्यग्दृष्टि गणस्थानमें कहतीस भंग होते हैं। ये ही कहतीस भंग देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्र-मससंयत गणस्थानमें भी होते हैं। अपक्रभ्रणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें औपशमिक-भावके विमा होय चार भाव ही होते हैं। अतयव उनके प्रत्येकसंयोगी भंग चार. हिसंयोगी भंग छह. त्रिसंयोगी भंग चार और चतःसंयोगी भंग एक होता है। तथा चारों भावोंके स्वसंयोगी चार भंग और भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर (४+६+४+१+४≖१९) उन्नीस भंग क्षणकश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं। उपशमश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें पांचों ही मूल भाव सम्भव हैं, क्योंकि, यहांपर क्षायिकसम्यक्त्यके साथ औपशमिकचारित्र भी पाया जाता है। अतपव पांची भावींके प्रत्येकसंबोगी पांच भंग, ब्रिसंयोगी दश भंग, त्रिसंयोगी दश भंग, चतःसंयोगी पांच तदो मिच्छादिद्विस्स ओदहशी चेव भावो अत्यि, अण्णे मात्रा णात्यि ति णेदं षडदे ! ण एस दोसो, मिच्छादिद्विस्स अण्णे भावा णात्यि ति सुत्ते पविसेहाभावा । किंतु मिच्छत्तं मोत्तृण जे अण्णे गदि-लिंगादओ साधारणभावा ते मिच्छादिद्वित्तस्स कारणं ण होति । मिच्छत्तोदओ एक्को चेव मिच्छत्तस्स कारणं, तेण मिच्छादिद्वि ति मात्रो ओदहजो ति परुविदो ।

### सासणसम्मादिष्टि ति को भावो, पारिणामिओ भावों ॥३॥

एत्य चोदओ भणदि— मावो पारिणामिओ चि णेदं घडते, अर्णाहितो अणु-प्यण्णस्स परिणामस्स अत्थिचविरोहा । अह अर्ण्णाहितो उप्पत्ती हन्छिज्जदि, ण सो पारिणामिओ, णिक्कारणस्स सकारणचिरोहा हिंदे । परिहारो उञ्चदे । तं जहा— जो कम्माणद्वदय-उवसम-खहय-खओवसमेहि विणा अर्ण्णाहिता उप्पर्णा परिणामो सो पारि-णामिओ भण्णदि, ण णिक्कारणो कारणमंतरेणुप्पणपरिणामाभावा । सत्त-पमेयत्तादओ

भंग होते हैं और पंचसंयोगी एक भंग होता है। तथा स्वसंयोगी भंग चार ही होते हैं, क्योंकि यहांपर क्षायिकसम्यक्त्यके साथ क्षायिकभावका अन्य भेद सम्भव नहीं है। इस प्रकार सब मिळाकर (५ + १० + १० + ५ + १ + ४ = ३५) पैंतीस भंग उपरामभेणीके मत्येक गुणस्थानमें होते हैं।

हसलिए मिथ्यारिष्ट जीवके केवल एक औद्यिक भाव ही होता है, और अम्य भाव नहीं होते हैं, यह कथन घटिन नहीं होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 'मिध्यादिष्टेक ओद्यिक भावके श्रीतिरक्त अन्य भाव नहीं होते हैं, इस प्रकारका सूत्रमें प्रतिपंध नहीं किया गया है। किन्तु मिध्यात्वको छोड़कर जो अन्य गीत, लिंग आदिक साधारण भाव है, वे मिध्या-हिष्टिकके कारण नहीं होते हैं। एक मिध्यात्वका उत्य ही मिध्यादिष्टत्वका कारण है, इसलिए 'मिध्यादिष्ट' यह भाष औदिषक कहा गया है।

सासादनसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥ ३॥

श्रेका —यहां पर शंकाकार कहता है कि 'भाव पारिणामिक है' यह बात घटित नहीं होती है, क्योंकि, दुसरोंसे नहीं उत्पन्न होनेवाले पारिणामिक अस्तित्वका विरोध है। यदि अन्यसे उत्पत्ति मानी जांव तो पारिणामिक नहीं रह सकता है, क्योंकि, निकारण बस्तुके सकारणत्वका विरोध है?

समाधान जिंक शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है — जो कसौंके उदय, उपराम, क्षय और क्षयोपमके विना अन्य कारणोंसे उत्यक हुआ परिणाम है, वह पारिणामिक कहा जाता है। न कि निकारण सावको पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि,

१ हासादनसन्यवधिरिति पारिणामिको मात्र । स. सि. १,८. बिदिवे पुण पारिणामिजो मात्रो । गौ. जी. ११.

भावा णिक्कारणा उनलब्संतीदि चे ण, विसेससत्तादिसह्वेण अपरिणमंतसत्तादिसामण्णाष्ट्र-वर्लमा । सासणसम्मादिद्वित्तं पि सम्मत्त-चारितुभयिवरोहिअणंताणुवंधिचउककस्युदय-मंतरेण ण होदि ति ओदहयमिदि किण्णिन्छज्जिदि १ सन्चमेपं, किंतु ण तथा अप्पणा अस्थि, आदिसचदुगुणहाणभावपस्वणाए दंसणमोहवदिरित्तसेसकम्मेसु विवक्साभावां । तदो अप्पिदस्स दंसणमेहणीयस्स कम्मस्स उदएण उवसमेण खएण खओवसमेण वा ण होदि ति णिक्कारणं सासणसम्मत्तं, अदो चेव पारिणामियत्तं पि । अणेण णाएण सच्व-भावाणं पारिणामियत्तं पस्वज्वदीदि चे होतु, ण कोह दोसो, विरोहाभावा । अण्णभावेसु पारिणामियत्त्व सम्बज्वदीदि चे होतु, ण कोह दोसो, विरोहाभावा । अण्णभावेसु पारिणामियवत्त्वहारो किण्ण कीरदे १ ण, सासणसम्मत्तं मोत्तृण अप्पिदकमादो णुप्पण्णस्स अण्वस्स भावस्स अण्वत्तंत्रमा

कारणके विना उत्पन्न होनेवाले परिणामका अभाव है।

र्शका—सस्य, प्रमेयत्व आदिक भाव कारणके विना भी उत्पन्न होनेवाले पाये जाते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, विशेष सत्त्व आदिके स्वरूपसे नहीं परिणत होने-वाले सत्त्वादि सामान्य नहीं पाये जाते हैं।

शंका—सासादनसम्यग्टीध्पना भी सम्यक्त्य और खारिण, इन दोनॉके विरोधी अनन्तानुबन्धी चतुत्कके उदयके विना नहीं होता है, इसिट्ट इसे औदयिक क्यों नहीं मानते हैं ?

समाधान—यह कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि, आदिके चार गुणस्थानोंसप्त्रमधी मावोंकी प्ररूपणामें दर्शनमोहनीय कर्मके सिवाय रोप कर्मोंके उदयकी विवक्षाका अभाव है। इसलिए विवक्षित दर्शनमोहनीयकर्मके उदयसे, उपरामसे, क्षयसे अथवा अयोपरामसे नहीं होता है, अतः यह सासादन-सम्बद्धन निष्कारण है और इसीलिए इसके पारिणामिकपना भी है।

र्शका—इस न्यायके अनुसार तो सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—यदि उक्त न्यायके अनुसार समी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग आता है, तो आने दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—यदि ऐसा है, तो फिर अन्य भावोंमें पारिणामिकपनेका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सासादनसम्बद्धको छोड़कर विवक्षित कर्मसे नहीं उत्पन्न होनेवाळा अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता।

१ पुदे मात्रा शियमा दंसणमोह पड्ड माणदा हु। चारितं गत्थि जदो अविरदअंतेस ठाणेस ॥ गो. जी. १९.

सम्मामिच्छादिद्वि त्ति को भावो, खओवसमिओ भावो ॥ ८॥

पिडवंधिकम्मोदए संते वि जो उचलब्मइ जीवगुणावयवो सो खजोवसिमजो उच्चइ । कुदा ? सन्वचादणसत्तीए अभावो खजो उच्च६ । खजो चेव उवसमो खजोवसिमजो । ण च सम्माभिच्छत्त्रदर् संते सम्मामस्य कणिया वि उच्चरित, सम्माभिच्छत्त्रस्य सन्वचादिनण्णहाणुववनिदी । तदो सम्माभिच्छत्तं खजोव-सिमियमिदि ण घडदे ? एत्य परिहारो उच्चदे – सम्माभिच्छत्त्रदर् संते सहस्णासहस्य-प्रजो क्रिचेजो जीवपरिणामो उप्पज्जइ । तत्थ जो सहस्यासो से सम्मानावयवो । तं सम्माभिच्छत्त्रको ण विणासिदि चि सम्माभिच्छत्तं खजोवसियं । असहस्यभागोय विणासिदि चि सम्माभिच्छत्त्रको ण विणासिदि चि सम्माभिच्छत्तं खजोवसियं । असहस्यभागोयिदे चे एवंविहिविबक्खाए सम्माभिच्छत्त्रववर्षो णात्य चि ण सम्माभिच्छत्तं खजोवसियं । इत्तर्भा पद्मिच स्वचिवहिविबक्खाए सम्माभिच्छत्त्रववर्षो मित्यभिवं सम्माभिच्छत्त्रववर्षो चित्रववहिविबक्खाए सम्माभिच्छत्त्रववर्षो णात्य चि ण सम्माभिच्छत्त्रववर्षो चित्रविहिविबक्खाए सम्माभिच्छत्त्रववर्षो स्वचिवहिविबक्खाए सम्माभिच्छत्त्रववर्षो सम्माभिच्छत्त्रववर्षो चित्रवच्यवयविराकरणानिराक्सणं पद्मच खजोवसियं सम्माभिच्छत्त्रववर्षो परिवच्यादी चेव होत्, जर्षातरस्य

सम्यग्निध्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपज्ञमिक भाव है ॥ ४ ॥

श्रंका—मतिवंधी कर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयव ( अंश ) पायां जाता है, वह गुणांश क्षायोपशामिक कहलाता है, क्योंकि, गुणोंक सम्पूर्णकपसे धातनेकी शक्तिका अभाव क्षय कहलाता है। क्षयरूप ही जो उपश्रम होना है, वह क्षयोग पद्मम कहलाता है। क्षित्र अध्यक्ष कहलाता है। क्षित्र सम्प्रणक्ष कहलाता है। क्षित्र सम्प्रणक्ष में उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायोपशामिक कहलाता है। क्षित्र सम्प्रणक्ष मी अपशिष्ठ नहीं है। क्षित्र सम्प्रणक्ष मी अपशिष्ठ नहीं हिन सम्प्रणक्ष मा सम्प्रणक्ष मा सम्प्रणक्ष सम्प्रणक्ष मा सम्प्रणक्ष सम्प्रणक्ष मा सम्प्रणक्ष मा सम्प्रणक्ष समित्र सम्प्रणक्ष समित्र समित्य समित्र समित

समाधान— यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं— सम्यग्गिथ्यात्वक्रमैक उद्य होने पर अञ्चानाभद्रामात्मक करंचित अर्थात् शब्दिल या मिश्रित जीवपरिणाम उत्पन्न होता है, उसमें जो अञ्चानांश है, वह सम्यक्त्यका अवयव है। उस सम्यग्गिथ्यात्व कर्मका उदय नहीं नष्ट करता है, इसलिय सम्यग्गिथ्यात्वमाव आयोपशामिक है।

र्श्वका — अश्रदान भागके विना केवल श्रदान भागके ही 'सम्यग्मिश्यात्य ' यह संज्ञा नहीं है. इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वभाव आयोगशमिक नहीं है ?

समाधान—उक्त प्रकारकी विवक्षा होने पर सम्यागमण्यात्यभाव आयोपशामिक मछे ही न होवे, किन्तु अवयवीके निराकरण और अवयवके अनिराकरणको अपेक्षा वह भाषोपशामिक है। अर्थात् सम्यागमण्यात्यक उत्प रहते हुए अवयवीकप शुद्ध आत्माका तो निराकरण रहता है, किन्तु अवयवकप सम्यक्तगुणका अंश प्रगट रहता है। इस प्रकार भाषोपशमिक भी वह सम्यागमण्यात्व द्रव्यकर्म सर्वधाती ही होवे, क्योंकि,

१ सम्यग्मिम्यादृष्टिरिति क्षायोप्रकृतिको मात्रः । स. सि १,८. मिस्से खओवसमिओ। गो. जी. ११. २. मतिषु 'त ओवसमिय' इति पाढः ।

सम्मामिच्छत्तस्त सम्मत्ताभावादो । किंतु सहहणभागो असहहणभागो ण होिदि, सहहणासहहणाणमेयत्रविरोहा । ण त्य सहहणमागो कम्मोद्यजणिओ, तत्य विवरीयत्त्राभावा ।

ण य तत्य सम्मामिच्छत्तवयएसामावो, समुदाएसु पयहाणं तदेगदेसे वि वडितदंसणादो ।
तदो सिद्धं सम्मामिच्छत्तं खञावसिमयिमिदि । मिच्छत्तस्य सच्चवादिकह्यणामुद्यक्षरण्
तेसिं वेव संतोवसमेण सम्मत्तस्य देसचादिकह्यणामुद्यक्षरण् तेसिं वेव संतोवसमेण
अणुदुओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्य सव्ववादिकह्यणामुद्यक्षर्यः
सम्मामिच्छत्तस्य सओवसियत्तं केदं परुवयंति, तृष्ण घडदे, मिच्छत्तमावादी होिदि
सम्मामिच्छत्तस्य सओवसियत्तं केदं परुवयंति, तृष्ण घडदे, सम्ब्रम्यणामुद्यक्षर्णः तेसिं
वेव संतोवसमेण सम्मत्तदेशवादिकह्यणामुद्यक्षर्णः तेसिं वेव संतोवसमेण अणुदुओवसमेण वा सिच्छत्तस्य स्व्ववादिकह्यणामुद्यक्षर्णः तेसिं वेव संतोवसमेण अणुदुओवसमेण वा सिच्छत्तस्य स्व्ववादिकह्याणामुद्यक्षर्णः तेसिं वेव संतोवसमेण अणुदुओव-

असंजदसम्माइद्वि ति को भावो, उवसमिओ वा खइओ वा खओवसमिओ वा भावों ॥ ५ ॥

जात्यन्तरभृत सम्याग्मिथ्यात्वकर्मके सम्यवन्यताका अभाय है। किन्तु अद्वानभाग अभ्यक्षान-भाग नहीं हो जाता है, क्योंकि, अद्वान और अश्रद्धानके एकताका विरोध है। और श्रद्धानभाग कर्मोद्रयन्तित भी नहीं है, क्योंकि, समें विपरीतताका अभाव है। और न उनमें सम्याग्मियात्व संहाका ही अभाव है, क्योंकि, समुदायोंमें प्रकृत हुए शक्दोंकी उनके एक देशमें भी प्रशृत्ति देखी जाती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सम्याग्मिय्यात्व क्षायोगदासिक भाव है।

किनने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि मिष्णात्यके सर्ववाती स्पर्धकांके उदय-शयसे, उन्हींके सदयस्थाकप उपरामसे, सम्यक्त्यमहातिके देशधाती स्पर्धकांके उदय-श्रयसे, उन्हींके सदयस्थाकप उपरामसे, अथवा अनुवस्तर उपरामसे और सम्यमिष्णात्यके कार्यकाती स्पर्धकांके उदयसे सम्यग्रियथात्यकाय होता है, इसिलय सम्यग्रियथात्यके शायोपशामिकता सिन्न होती हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर तो मिष्यात्वभावके भी क्षायांपशामिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि, सम्यग्रिय्यात्यके सर्वधाती स्पर्धकांके उदयक्षयसे, उन्हींके सदयस्थाकप उपशाससे, अथवा अनु-दयकप उपशासे, तथा गिष्यात्वके सर्वधाती स्पर्धकांके उदयक्षयोत उपशासके अपार्थिक प्रशासके उत्पार्थि पाई जाती है।

असंयतसम्पर्वाध यह कौनसा मात है ? औपश्रमिक भाव भी है, श्रायिक भाव भी है और श्रायोपश्रमिक भाव भी है।। ५।।

र व्यसंयतसम्यग्रहिरिति औपछमिको वा झायिको ना झायोपछमिको वा सावः। स. सि. १,८. व्यक्तिस्सम्यम्हि तिष्णेव ॥ गो. जी. ११.

तं जहा— मिच्छन-सम्मामिच्छनसन्वचादिफह्याणं, सम्मन्तदेसघादिफह्याणं च उनसमेण उद्याभावलन्वणेण उनसमसम्मनसुष्पञ्जिद नि तमोनसमियं। एदेसि नेन स्थण उपप्णो सहओ भानो। सम्मन्तस्य देसघादिफह्याणपुद्रपण सह नद्वमाणो सम्मन्तपिणामो स्वजोनसमियं। मिच्छनस्य सन्वचादिफह्याणपुद्रपन्नस्यण तिर्म नेन संतोनसमेण सम्मामिच्छनस्य सन्वचादिफह्याणपुद्रप्ण तिर्म नेन संतोनसमेण अपुद्र- ओनसमाण ना सम्मन्तस्य देसघादिफह्याणपुद्रपण स्वजोनसमिजो मानि केई भणिति, तण्ण घडदे, अइन्निवदोमप्पसंगादा। क्यं पुण घडदे ? जहिह्यहुसहरणपायमसनी सम्मन्तफह्यसु सीणा नि तेर्ति सद्यमण्णा। स्वयाणपुत्रमा पसण्णदा स्वजोनसमे। तत्रपुष्णणाचीते स्वजोनसमिपे नेदरासम्मनसिदि चडदे। एवं सम्मने निण्णि भाना, अण्णे पारिष्य। गिरिरिशादओ भाना तत्रपुन्यलंभेन इदि ने होतु णाम तेसिमस्थिनं, किंतु ण तिर्हितो सम्मनसुष्पज्ञिदे। तदो सम्मादिष्ठी वि ओन्द्रपादिवनएमं ण लहिदि नि चेनक्वं।

जैसे- प्रिथ्यात्व और सम्याग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वघाती स्पर्धकों के तथा सम्यक्त्यप्रकृतिके देशधाती स्पर्धकों के उदयाभावरूप लक्षणवाले उपरामसे उपदाससम्यक्त्य
उत्पन्न होता है, इसलिए ' अनंवत्तस्यप्रदृष्ट' यह भाव औपरामित है। इन्ही तीनों
मुक्तियों के अपने उत्पन्न होनवाले भावको आधिक कहते हैं। सम्यक्त्यप्रकृति देशधाती स्पर्धकों के उदयक होनवाले सम्यक्त्यपरिणाम सायोपप्रामिक कहलाता है।
मिथ्यात्यके सर्वधाती स्पर्धकों के उदयाभावरूप अयमे, उन्हों के सदयस्थारूप उपरामसे
और सम्यम्मिय्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकों के उदयभ्यत्म, तथा उन्हों के सदयस्थारूप
उपरामसे अथवा अवद्योगरामत्य, प्रोप्त सम्यक्त्यकृतिकं दशकाती स्पर्धकों के उदयभे
स्थायोपश्मिक भाव कितने ही आचार्य कहते है, किन्तु यह कथानी दिस्म विदेश हो हो होता है,
क्योंकि, वैसा मानने पर अतिव्यागि दोपका प्रसंग शाना है।

शंका-तो फिर क्षायापशमिकभाव कैसे घटित होता है?

समाधान -- यथास्थित अर्थक अङानको घात करनेवाली शक्ति जब सम्यक्त्व-मकृतिक स्पर्धकॉर्म झीण हो जाती है, तव उनकी शायिकसंझा है। शोण हुए स्पर्धकॉक उपरामको अर्थात् प्रसक्ताको अर्थापशम कहते हैं। उसमें उत्पन्न होनसे वृदकसम्यक्त्व अग्रायोपशामिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्वमें तीन भाव होते हैं, अन्य आव नहीं होते हैं।

र्शका — असंयतसम्यग्दिष्टमें गति, लिंग आदि भाव पाये जाते हैं, फिर उनका प्रहण यहां क्यों नहीं किया?

समाधान -- असंयतसम्यन्दष्टिमं भले ही गति, लिंग आदि भावोंका अस्तित्व रहा आये, किन्तु उनसे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यन्दष्टि भी औद्यिक आदि भावोंके व्यपदेशको नहीं प्राप्त होता है, एसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

१ प्रतिषु 'पराण्यदो ' इति पाठः।

### ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ६ ॥

सम्मादिद्वीए तिण्णि मांव मणिऊण असंजदत्तस्स कदमो मावो होदि चि जाणा-वणहुमेदं सुत्तमागदं । संजमधादीणं कम्माणसुद्रएण जेणेसो असंजदो तेण असंजदो चि ओदइओ भावो । हेट्ठिल्लाणं गुणहुाणाणमोदह्यममंजदत्तं किण्ण पर्हावदं १ ण एस दोसो, एदेणेव तेसिमोदह्यअसंजदभावोवलद्वीदो । जेणेदमंतदीवयं सुत्तं तेणेत ठाइद्ण अक्कंट-सब्बसुत्ताणमवयवसरूवं पिडवज्जदि, तत्य अपणो अत्यितं वा पयासेदि, तेण अदीद-गुणहुाणाणं सन्वेसिमोदह्ओ असंजमभावो अत्यि चि सिद्धं । एदमादीए अभणिय एस्थ भणंतस्स को अभिष्पाओ १ उच्चदे- असंजमभावस्स पञ्जवसाणपरूवणहुस्चविरमाणन-संजमभावपिडसहर्क्षं चेरथेदं उच्चदे ।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ७ ॥

किन्त असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औदायकभावसे है ॥ ६ ॥

सम्प्रग्दिक तीनों भाव कहकर असंयतके उसके असंयतत्वकी अपेक्षा कौनसा भाव होता है, इस वातके बतलानेके लिए यह सुत्र आया है। चूंकि संवमके धात करनेवाल कमीके उदयसे यह असंयतकप होता है, इसलिए 'असंयत' यह औदियकभाव है।

र्श्वा-अधस्तन गुणस्थानाके असंयतपनेको औदयिक क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इसी ही स्वत्रसे उन अधस्तन गुण-स्थानोंके औदियक असंयतभावकी उपलिध होती है। चूंकि यह सूत्र अन्तरीपक है, इसलिए असंयतभावको अन्तर्मे रख देनेसे यह पूर्वोक्त सभी सूत्रोंका अंग वन जाता है। अथवा, अतीत सबै सुत्रोंमें अपने अस्तित्यको प्रकाशित करता है, इसलिए सभी अतीत गुणस्थानोंका असंयमभाव औदियक होता है, यह बात सिद्ध हुई।

शंका—यह 'असंयत' पद आदिमें न कहकर यहांपर कहनेका क्या अभिमाय है? समाधान—यहां तकके गुणस्थानोंके असंयमभावकी अन्तिम सीमा बतानेके लिए और ऊपरके गुणस्थानोंके असंयमभावके प्रतिषेध करनेके लिए यह असंयत पह वर्षापर कहा है।

संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत, यह कीनसा भाव है ? क्षायोप-श्रमिक भाव है ॥ ७ ॥

१ असयतः पुनरोदयिकेन भावेन । स. सि. १, ८.

२ संयतासयतः प्रमणसपतोऽप्रभणसयत इति च झायोपश्वभिद्यो मातः। सःसि. १,८. देसनिरहे पमचे इदरे य सओवसमियमानो इ । सो सञ्ज चरितमोह पहुच मणिय तहा उवरि । गो. जी. १३.

तं जहा- चारित्तमोहणीयक्रमोदए खओवसमस्रिणदे संते जदो संजदासंजद-पमचसंजद-अप्पमत्तमंजदर्वं च उप्पज्जिति, तेणेदे तिण्णि वि भावा खओवसिया । पञ्चक्खाणावरण-चर्तसंजरुण-णवणोकसायाणप्रदयस्य सन्वप्पणा चारित्तविणासणसत्त्रीए अभावादो तस्स खयसण्णा । तेसि चेव उप्पण्णचारित्तं सीर्ड वावारंतस्स उवसमत्रण्णा । तेष्ठि देशितो उप्पण्णा एदे तिण्णि वि भावा खओवसिया जादा। एवं सीत पञ्चक्खाणा-वरणस्स सन्वपादितं फिट्टि कि उत्ते ण फिट्टित, पञ्चक्खाणं सन्वं घादपित् वि तं सन्वपादि उञ्चिति । सन्वपपञ्चक्खाणं ण घादिते, तस्स तत्त्र्य जावारा-भावा । तेण तप्परिणदस्स सन्वपादिसण्णा । जस्सोदए सीत जप्रपञ्चमाणप्त-वरुभित ण तं पिढ ते सन्वपादिसण्णा । जस्पोदए सीत जप्तपञ्चमाणा-सरणपञ्चकस्स सन्वपादिकस्याणप्रदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण चहुसंज-रुण-णवणोकसायाणं सन्वपादिकस्याणप्रदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण देस-घादिकस्याणप्रदर्यण पञ्चक्खाणावरणचरुक्कस्स सन्वपादिकस्याणप्रदर्यक्खएण देससंजमो

चूंकि क्षयोपदामनामक चारित्रमोहनीयकर्मका उदय होने पर संयतासंयत, प्रमक्तसंयत और अप्रमक्तसंयतपना उत्पन्न होता है, इसलिए ये तीनों ही भाव क्षायोप-द्यामिक हैं। प्रत्याक्यानावरणचतुष्क, संज्वलनचतुष्क और नव नोकपायोंके उदयके सर्व प्रकारसे चारित्र विनादा करनेकी शक्तिका अभाव है, इसलिए उनके उदयकी क्षय संक्षा है। उन्हीं प्रकृतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रको अधवा श्रेणीको आवरण नहीं करनेक कारण उपदाम संक्षा है। क्षय और उपदाम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी क्षायोदानिक हो जाते हैं।

र्युका—यदि ऐसा माना जाय, तो प्रत्याख्यानावरण कपायका सर्वधातिपना नष्ट हो जाता है?

समाधान—चैसा माननेपर भी प्रत्याच्यानावरण कपायका सर्वधातिपना नष्ट नहीं होता है, क्योंकि, प्रत्याच्यानावरण कपाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याच्यान (संयम) गुणको धातता है, हसिल्प वह सर्वधानी कहा जाता है। किन्तु सर्व अप्रत्याच्यानको नहीं धातता है, क्योंकि, उसका इस विषयमें व्यापार नहीं है। इसल्पि इस प्रकारसे परिणत प्रत्याच्यानावरण कपायके सर्वधाती संज्ञा सिन्द है। जिस प्रकृतिके उद स्व होते पर जो गुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति क्षिणती संज्ञाको नहीं प्राप्त होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो अतिप्रसंग होष आजापगा।

अप्रत्याच्यानावरणचतुष्कके सर्ववाती स्पर्धकोंके उद्दयक्षयसे और उन्हींके सद् बस्यारूप उपरामसे, तथा चारों संज्वलन और नवों नोकपायोंके सर्ववाती स्पर्धकोंके उद्दयाभाषी क्षयसे और उन्हींके सद्वस्थारूप उपरामसे तथा देशघाती स्पर्धकोंके उद्दयसे और प्रसाक्यानावरण कथायचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्दयसे देशसयंग उत्पक्ष होता उपपञ्जिदि । वारतकसायाणं सन्वधादिफहयाणहुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण चदुसंज्ञलण-गवणोकसायाणं सन्वधादिफहयाणहुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण देसधादिफहयाणहुदएण पमचापमचसंजमां उपपञ्जीत, तेणेदे तिष्णि वि मावा खजावसमिया
इदि के वि मणित । ण च एदं समंज्ञसं । इदो ? उदयामावो उवसमो ित कहु उदयविरहिदसञ्चपपडीहि द्विदि-अणुमागफहएहि अ उवसमसण्णा रुद्धा । संपिह ण क्खाजे
अत्वि, उदयस्स विज्जमाणस्स खयञ्वयएसिवेरोहादो । तदो एदे तिण्णि मावा उदजोबसमियचं पचा । ण च एवं, एदेसिहुदओवसमियचपुट्प्यायणहुचामावा । ण च फरं
दाऊण णिउजरियगयकम्मक्खंडाणं स्वयञ्वयएसं कोवासमियचप्पसंगा । तम्हा पुर्विचक्षं
जुनं, मिन्छादिहिजादि सञ्जञ्जादो । दंसणमोहणीयकम्मस्स उवसम-स्वप्-अवकासमे
अत्याव्याद्याचाणं एवं संग्ले खजावसमियचप्पसंगा । तम्हा पुर्विचक्षं
वय अत्यो विज्ञादि सञ्जञ्जादो । दंसणमोहणीयकममस्स उवसम-स्वप्-अवकासिअत्यावणहुप्पचीए अभावादो । ण च एत्थ सम्मचविसया पुष्छा अत्यि, जेण दंसण-

है। अनन्तानुवन्धी आदि याद कपायोंके सर्वधानी स्पर्धकीके उदयक्षयसे, उन्हींके सद् यस्याक्त उपरामसे चारों संत्यकन और नयों नोकवायोंके सर्वधानी स्पर्धकीके उदय-ध्रयते, तथा उन्हींके सदवस्थाक्त उदयसे और द्वाधानी स्पर्धकीके उदयसे प्रवस्त और अप्रमत्त गुण्यानसम्बन्धी संपम उत्तक होता है, स्सलिय उक्त तीनों हों भाव क्षायोपशामिक हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु उनका यह कथ्य चुकिस्तत मही है, क्योंकि, उदयके अभावको उपशम कहते हैं। किन्तु उनका यह कथ्य चुकिस्तत सर्वप्रकृतियोंको तथा उन्हींके स्थित और अनुमानके स्पर्धकीको उपशमसंका प्राप्त हो जाती है। अभी वर्तमानमें क्षय नहीं है, क्योंकि, जिस मकृतिका उदय विद्यमान है, असके क्षय संका होनेका विरोध है। इसलिय ये तीनों ही भाव उदयोगशामिकपने के प्राप्त होते हैं। किन्तु पेखा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, उक्त तीनों गुणस्थानोंके उदयोपशामिकपना प्रतिपादन करनेवाले सुकका अभाव है। और, फलको हेकर एवं निर्जराको प्राप्त होकर गये द्वर कर्मस्कंघोंके 'क्षय' संका करके उक्त गुणस्थानोंको क्षायोगशामिक कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर मिध्यादृष्ट आदि सभी भावोंके क्षायोगशामिकताका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। इसलिए पूर्वोक्त ही अर्थ प्रदूष करना चाहिए, क्योंकि, उड़ी निरवय (निर्वाप) है।

र्श्वका—वर्शनमोहनीयकर्मके उपराम, क्षय और क्षयोपरामका आश्रय करके संयतासंयताविकीके औपरामिकादि भाष क्यों नहीं बताये गये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वर्शनमोहनीषकमेके उपशमादिकसे संवमासंवमादि मार्वोकी उत्पत्ति नहीं होती। दुसरे, यहां पर सम्यक्त्व-विषयक पृष्ट्छ। (प्रक्ष) भी नहीं है.

र प्रतिषु '-संजयो ' इति पाढः ।

मोहणिबंचणञ्जावसमियादिभावेहि संजदासंजदादीणं ववएसो होज्ज । ण च एवं, तचाखुवर्नमा ।

चदुण्हमुवसमां ति को भावो, ओवसमिओ भावों ॥ ८ ॥

तं जहा- एक्कवीसपयडीओ उवसामेंति नि चदुण्हं ओवसामेओ भावो । हो द्व णाम उवसंतकसायस्स ओवसमिओ भावो उवसमिदासेसकसायचादो । ण सेसाणं, तत्थ असेसमोहस्सुवसमाभावा १ ण, अणियद्विवादरसांपराहय-सुहुममांपराहयाणं उवसमिद-योवकसायजणिद्वसमपरिणामाणं ओवसमियभावस्स अत्थिचाविरोहा । अपुज्वकरणस्स अणुवसंतासेसकसायस्स कथमोवसमिओ भावो १ ण, तस्स वि अपुज्वकरणिहि पिड-समयमसंसेवज्जपुणाए सेडीए कम्मक्संडे णिज्जनंतस्य द्विदि-अणुआगसंडयाणि वादिद्ण कमेण ठिदि-अणुआगं सेसेज्जाणंतगुणहीणं करेंतस्स पारद्वनममणिकिरियस्स तदिविरोहा ।

जिससे कि दर्शनमोहनीय निमित्तक औपरामिकादि भावोंकी अपेक्षा संयतासंयतादिकके औपरामिकादि भावोंका व्यपदेश हो सके। ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था नहीं पार्द जाती है।

अपूर्वकरण आदि चारों गुणस्थानवर्ता उपद्मामक यह कौनसा भाव है ! औपद्मामक भाव है ॥ ८ ॥

वह इस प्रकार है- चारित्रमोहनीयकर्मकी इक्षीस प्रकृतियोंका उपशासन करते हैं, इसलिए चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंक औपशासिकभाव माना गया है।

र्युका—समस्त कपाय और नोकपायोके उपशामन करनेसे उपशान्तकपायबीत-रागछ्यस्य जीवके औपशामिक भाव मले ही रहा आवे, किन्तु अपूर्वकरणादि शेष गुण-स्थानवर्ती जीवोंके औपशामिक भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, उन गुणस्थानीमें समस्त मोहनीयकर्मके उपशमका अभाव है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, कुछ कवायोंके उपरामन किए जानेसे उत्पन्न हुआ है उपराम परिचाम जिनके, ऐसे अनिवृत्तिकरण वादरनाम्पराय और सुक्ष्मसाम्पराय-संवतके उपरामभावका अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है।

शुंका---नहीं उपशमन किया है किसी भी कपायका जिसने, ऐसे अपूर्वकरण-संयतके औपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपूर्वकरण-परिणामोंके द्वारा प्रतिसमय असंख्यात-गुणक्रेणीरुपसे कर्मस्कंथोंकी निर्जरा करनेवाले, तथा स्थित और अनुभागकांडकोंको धात करके कसरे कथायोंकी स्थिति और अनुभागको असंख्यात और अनन्तगुणित हीन करनेवाले, तथा उपरामनिकयाका प्रारंभ करनेवाले, पंसे अपूर्वकरणसंयतके उपराम-भावके माननेमें कोई विरोध नहीं है।

१ प्रतिषु ' उदसमो ' इति पाठः ।

२ चतुर्णामुपसमकानामीपसमिको मावः । सः सिः १,८. उवसमभावो उवसामगेसः । गोः औ १४.

कम्माणमुत्रसमेण उप्पष्णो भावो ओवसमिओ भण्णह । अपुञ्वकरणस्स तदभावा षोष-समिओ भावो इदि चे णं, उवसमगसित्तसमिष्णदअपुञ्वकरणस्स तदिश्वचाविरोहा। तघा च उवसमे जादो उवसमियकम्माणमुवसमणह्नं जादो वि ओवसमिओ माओ चि सिद्धं । अषवा भविस्समाणे भृदोवपारादो अपुञ्वकरणस्य ओवसमिओ मावो, सपरा-संजमे प्यत्रचक्कहरस्स तिरुथयरवय्यसे ज्य ।

चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, खड़ओ भावों ॥ ९ ॥

सजोगि-जजोभिकेवर्रीणं खिवदयाइकम्माणं होतु णाम खहुजो भावो । खीण-कसायस्स वि होतु, खिवदमोहणीयत्तादो । ण सेसाणं, तत्य कम्मक्खयाणुवरुंभा ? ण, बादर-सुहुमसांपराह्याणं पि खिवयमोहेयदेसाणं कम्मक्खयजणिदभावोवरुंभा । अपुट्य-

श्रृंका- कमोंके उपरामनसे उत्पन्न होनेवाला भाव औपरामिक कहस्राता है। किन्तु अपूर्वकरणसंयतके कमोंके उपरामका अभाव है, इसलिए उसके औपश्रमिक भाव नहीं मानना चाहिए?

समाधान—नही, क्योंकि, उपरामनशक्तिसे समिन्वत अपूर्वकरणसंवतके औप-शमिकभावके अस्तित्वको माननेमें कोई विरोध नहीं है ।

स्स प्रकार उपशाम होनेपर उत्पन्न होनेवाला और उपशामन होने योग्य कर्मीके उपशामनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव औपशामिक कहलाता है, यह बात सिक्क हुई। अथबा, भाविष्यों होनेवाल उपशाम आवर्षे भूतकालका उपचार करनेसे अपूर्वकरणके औपशामिक भाव वन जाता है, जिस मक्तर के सर्व प्रकार के असंवर्म मृत्य हुए चक्रवर्ती तीर्यक्रर भी भीकर पर यह अपवेश वन जाता है।

चारों क्षपक, सपोगिकेवली और अयोगिकेवली, यह कौनसा मात्र है । क्षायिक मात्र है ॥ ९ ॥

र्जुका—प्रातिकर्मोंके क्षय करनेवाले संयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके झायिक आव मले ही रहा आवे । श्लीणकपाय चीतरागढक्यस्थके भी शायिक आव रहा आवे, क्योंकि, उसके भी मोहनीयकर्मका क्षय हो गया है। किन्तु स्क्स्मसाम्पराय आदि होष अपकाँके श्लायिक आव मानना युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, उनमें किसी भी कर्मका क्षय नहीं पाया जाता है?

समाधान--नद्दी, क्योंकि, मोहनीयकर्मके एक देशके क्षपण करनेवाले वादर-साम्पराय और स्क्ष्मसाम्पराय क्षपकोंके भी कर्मक्षय-जनित भाव पाया जाता है।

र चतुर्पं क्षपकेषु सयोगायोगकेजिनोश्च क्षायिको मावः । सः सिः ३,८० **श्वव**गेष्ठ ख्वब्जो मावो विषमा अजोगिवरिमो चि सिद्धे य ॥ गी. जी. १४० करणस्स अविणद्वकम्मस्स कघं खड्ओ भावो ? ण, तस्स वि कम्मक्खयणिमित्तपरिणाग्र-वर्लमा । एत्य वि कम्माणं सए जादो सहक्षो, सपद्वं जाओं वा सहक्षो भावो हिंद द्विहा सहउप्पत्ती धेत्तव्या । उवयारेण वा अपुव्यकरणस्य खड्ओ भावो । उवयारे आमहज्जमाणे अइप्पसंगी किण्ण होदीदि चे ण, पच्चासचीदी अइप्पसंगपिडसेहादी । ओघाणगमी समत्ती ।

# आदेसेण गइयाणुवादेण णिरयगईए णेरइएस भिन्छादिहि ति को भावो. ओदइओ भावों ॥ १० ॥

कदो १ मिच्छत्त्वपाणिद्शसहहणपरिणामुबलंभा । सम्मामिच्छत्तसन्त्रघादि-फह्याणमृदयक्खएण तेसि चेत्र संतोत्रसमेण सम्मत्तदेसघादिफद्दयाणमृदयक्खएण तेसि चेव सतोवसमेण अणुद्योवसमेण वा मिच्छत्तसव्यघादिफद्दयाणस्रदएण मिच्छाइद्री

बांका-किसी भी कर्मके नए नहीं करनेवाल अपूर्वकरणसंयतके क्षायिकमाव कैसे माना जा सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, उसके भी कर्मक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाये

जाते हैं।

यहां पर भी कमेंकि क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला भाव आयिक है, तथा कमौंके अयके लिए उत्पन्न हुआ भाव आधिक है, ऐसी दो प्रकारकी शब्द-व्यत्पत्ति प्रकृत करता चाहिए। अथवा उपचारसे अपूर्वकरण संयतके क्षायिक भाव मानना चाहिए।

क्रांका - इस प्रकार सर्वत्र उपचारके आध्य करने पर अनिप्रसंग ताप क्यों नहीं

प्राप्त होगा ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, प्रत्यासचि अर्थात समीपवर्ती अर्थके प्रसंग्रस अति-प्रसंग दोषका प्रतिषेध हो जाता है।

इस प्रकार ओघ भावानुगम समाप्त हुआ।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोंमें मिध्यादृष्टि यह कीनसा भाव है ? औदियक भाव है ।। १०॥

क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्वके उद्यंस उत्पन्न हुआ अश्रद्धानरूप परिणाम पाया जाता है।

र्जका-सम्याग्मध्यात्वप्रकातिके सर्वधाती स्पर्धकोंक उदयक्षयसे, उन्हीके सद-बस्थारूप उपरामसे, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्होंके सदयस्थारूप उपशमसे अथवा अनुद्योपशमसे और मिध्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती

१ मतिपु 'खयद्रव्याओं ' इति पाठ. ।

२ विश्वेषेण गत्यत्रवादेन नरकगतो प्रथमाया प्रथिच्या नारकाणो भिष्यादृष्टशाद्यस्यतसम्यग्दृष्टशन्तानी सामान्यवत् । सः सिः १, ८. ३ अत्रती 'सम्भरादेसघादि . . सतीवसमेण ' इति पाठस्य क्रिरावृत्तिः ।

उप्पज्जिदि चि खओवसिमिओ सो किण्ण होदि ? उचहे- ण ताव सम्मन्त-सम्मामिन्छच-देसचादिफह्याणमुद्यवस्खओ संतोवसमो अणुदओवसमो वा मिन्छादिद्वीए कारणं, सध्विह-चारिचादो । जं जदो णियमेण उप्पज्जिद तं तस्स कारणं, अण्णहा अणवत्याप्पसंगादो । जदि मिन्छचुप्पज्जणकाले विज्जमाणा तक्कारणचं पडिवज्जिति तो णाण-दंसण-असंज्ञमा-दओ वि तक्कारणं होति । ण चेवं, तहाविहववहाराभावा । मिन्छादिद्वीए पुण मिन्छचुदओ कारणं, तेण विणा तद्णुप्पनीए ।

सासणसम्माइष्टि ति को भावो, पारिणामिओ भावो ॥ ११ ॥ अर्णताणुवंधीणमुद्रएणेव सासणसम्मादिष्टी होदि नि ओदहओ भावो किष्ण उच्चदे १ ण, अहल्लेसु चदुसु वि गुणहाणेसु चारिनावरणविन्वोदएण पचासंजमेसु दंसण-मोहणिवंधेगेसु चारिचमोहविवनसाभावा। अप्पिदस्स दंसणमोहणीयस्स उदएण उदसमेण स्राप्ण संशोवनमेण वा सामणसम्मादिद्वी ण होदि नि पारिणामिओ भावो।

स्पर्धकॉकं उदयसे मिध्यादृष्टिभाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसे क्षायोपशिमक क्यों न माना जाय?

समाधान — न तो सम्यक्त्य और सम्यग्निष्यात्व, इन दोनों प्रकृतियों के देशधाती-स्पर्धकों का उदरशय, अथवा सदवस्थारुष उपराम, अथवा अनुद्वरुष उपराम सिप्यादिष्ट-भावका कारण है, क्योंकि, उसमें व्यक्तिचार दोग आता है। जो जिससे नियमतः उपराम होता है, वह उसका कारण होता है। यदि ऐसा न माना जावे, तो अनवस्था दोषका प्रसंग आता है। यदि यह कहा जाय कि सिष्यात्वके उत्पन्न होनेके कालमें जो भाव विद्यमान हैं, य उसके कारणपंतको प्राप्त होते हैं। तो पिर बान, दर्शन, असंयम आदि भी मिष्यात्वक कारण हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकास्का व्यवहार नहीं पाया जाता है। इसलिय यहाँ सिद्ध होता है कि मिष्यादिष्टका कारण मिष्यात्वका उदय ही है, क्योंकि, उसके विना मिष्यात्वभावकों उत्पत्ति नहीं होती है।

नारकी सासादनसम्यग्रहाष्टे यह कौनसा भाव है? पारिणामिक भाव है।। ११।। श्रंका—अनत्वाजुबन्धी चारों कवायोंके उदयसे ही जीव सासादनसम्यग्रहाष्टे होता है. इसलिए उसे औदायकभाव क्यों नहीं कहते हैं?

समाधान — नहीं,क्यों कि, दर्शनमोहनीयनिवन्धनक आदिके चारों ही गुणस्थानों में चारित्रको आवरण करनेवाले मोहकमेंके तीज उदयसे असंयमभावके प्राप्त होनेपर भी चारित्रमोहनीयको विवक्षा नहीं की गई है। अतयव विवक्षित दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे, उपग्रमसे, अयसे, अथवा क्षयोपशमसे सासादनसम्पग्हिए नहीं होता है, इसिक्षर बक्त पारिणामिक सात्र है। सम्मामिच्छादिद्वि ति को भावो, खओवसमिओ भावो ॥ १२ ॥

क्करो ? सम्माभिच्छन्त्रर् संते वि सम्मदंसणेगदेसप्ववंमा । सम्माभिच्छन्त्रभावे पत्तज्ञच्चंतरे अंसंतीभावो णित्य ति ण तत्य सम्मदंसणस्स एगदेस इदि चे, हो दु णाम अभेदिविवस्साए जञ्चंतरन्तं । भेदे पुण विवस्तिवदे सम्मदंसणमागो अत्यि चेव, अष्णहा जञ्जंतरनिविदेहा । ण च सम्माभिच्छन्तस्त सन्ववाहत्त्रभेवं संते विरुद्धहर, पत्तजञ्जंतरे सम्मदंसणसाभावदो तस्स सन्ववाहत्त्राविदेहा । मिच्छन्तसन्ववाहत्त्रहर, पत्तजञ्जंतरे सम्मदंसणसाभावदो तस्स सन्ववाहत्त्राविदेहा । मिच्छन्तसन्ववाहत्त्रहर्याणं उदयन्त्रवरण् तिर्सि चेव संतोवसमेण सम्मतस्त देसयादिक्षद्याणप्रदर्यस्वएण तिर्सि चेव संतोवसमेण अणुद्यज्ञेवसमेण वा सम्माभिच्छन्तसन्वयादिक्षद्याणप्रदरण्य सम्माभिच्छनं होदि नि तस्स स्त्रज्ञोवसमिपनं केई भणितं, तण्ण घडदे । क्वदा ? सन्विद्वित्तित्तादो । विउचारो पुट्यं पह्यविते वि श्रेष्ठ प्रह्यिजज्ञदे ।

असंजदसम्मादिद्धि ति को भावो, उवसमिओ वा, खइओ वा, खओवसमिओ वा भावो ॥ १३ ॥

नारकी सम्यग्निथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है? श्लायोपश्लिक भाव है।।१२।। क्योंकि, सम्यग्निथ्यात्वकर्मके उदय होनेपर भी सम्यन्दर्शनका एक देश पाया जाता है।

श्रृंका—जायम्तरत्व (भिन्न जातीयता) को प्राप्त सम्यग्मिश्यात्वभावमें अंशांशी ( अवयव-अवयवी ) भाव नहीं है, इसल्लिए उसमें सम्यग्दर्शनका एक देश नहीं हैं ?

समाधान—अभेदकी विवक्षामें सम्याग्मिध्यात्वक भिन्नजातीयता भले ही रही आहे, किन्तु भेदकी विवक्षा करनेपर उनमें सम्यादर्शनका एक भाग (अंदा) है ही। यदि पेसा न माना जाय. तो उसक जात्यन्तरत्वक माननेमें विदाय आता है। और, एसा माननेपर सम्याग्मिध्यात्वक सर्वधात्तिया भी विदायको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, सम्याग्मिध्यात्वक सिन्नजातीयना भाग होनेपर सम्याग्नद्रशाक अभाव है; हस-छिद उसक सर्वधातियना माननेमें कोई विदाय नहीं आता।

कितने ही आचार्य, मिथ्यात्वप्रकृतिक सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सदयस्थाकर उपरामसं, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिक देशधाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे और उन्हींके सदयस्थाकर उपराम, अथवा अनुदरकर उपरामसे, और सम्यम्मिथ्यात्वके सर्वधाती स्पर्धकोंक उदयक्षे सम्यम्मिथ्यात्वभाव होता है, इसिट्ट उसके आयोपरामिक्यात्वके सर्वके सात्री स्पर्धिक उदयके सम्यम्मिथ्यात्वभाव होता है, इसिट्ट उसके आयोपरामिक्यात्वक कहते हैं। व्यक्ति उपरामक स्वयम्भिचारी है। व्यक्ति उपरामक स्वयम्भिचारी है। व्यक्ति स्वर प्रकृत क्षेत्र का स्वयम्भिचारी स्वर है।

नारकी असंयतसम्यग्टिए यह कौनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव भी है, क्षायिक-भाव भी है और क्षायोपश्रमिक भाव भी है ॥ १३ ॥ तं जहा- तिणिण वि क्ररणाणि काऊण सम्मन्तं पडिवण्णजीवाणं ओवसिमेजो भावो, दंसणमेाहणीयस्स तत्युदयाभावा । खिवददंसणमोहणीयाणं सम्मादिष्ठीणं खरयो, पडिवन्स्यकम्मन्त्र्यएण्एण्णचादो । इदरेसिं सम्मादिष्ठीणं खओवसिमेजो, पडिवन्स्यकम्मोदएण सह रुद्धप्यसरुवनादो । निच्छन्त-सम्मामिच्छनाणं सच्वघादिक्रह्याणसुद्ध-स्वएण तेर्ति चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सम्मनदेसचादिक्रह्याणसुद्ध्य-सम्मादिद्वी उप्पज्जदि ति तिस्ते खओवसमियन्तं केई भणिति, तण्ण घडदे, विउचार-दंसणादो, अङ्प्यमंगादो वा ।

### ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ १४ ॥

संजमधादीणं कम्माणस्रुदएण असंजमो होदि, तदो असंजदो ित ओदहओ मानो। एदेण अंतदीवएण सुत्तेण अइकंतसच्यगुणहाणेमु ओदहयमसंजदत्तमस्यि ति भणिदं होदि।

#### एवं पढमाए पुढवीए णेरइयाणं ॥ १५ ॥

कुदो ? मिच्छादिद्धि ति ओदइओ, सामणसम्मादिद्धि ति पारिणामिओ, सम्मा-मिच्छादिद्धि ति खओवसमिओ, असंजदसम्मादिद्धि ति उत्रसमिओ खड्ओ खओब-

जैसे- अधःकरण आदि तीनों ही करणोंको करके सम्यक्त्यको प्राप्त होनेवाळे जीवोंक आंवरामिक भाव होता है, पर्योक्ति, वहांपर दोनमोहनीयकर्मके उद्यक्त अभाव है। दर्शनमोहनीयकर्मके अपण करनेवाले सम्यक्त्यक्ति क्षायिकभाव होता है। दर्शनमोहनीयकर्मके अपण करनेवाले सम्यक्ति कांवींके शायिकभाव होता है। इस्य सम्यक्ति की जीवेंक शायिकभाव होता है। क्षाय सम्यक्ति की शायिकभाव होता है। अस्य सम्यक्ति की शायिकभाव होता है, पर्योक्ति, प्रतिपक्षी कर्मके उद्यक्त साथ उसके आंक्रस्वक्षक प्राप्त होता है। मिध्यात्व ओर सम्यम्प्रिय्वात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके सर्वधाती स्वर्थकांके उद्यक्ति स्वर्थकांके अपने सम्यक्तिके देशायाती स्पर्यकांके उद्यक्ति सम्यक्ति उपाक्ति होती है, स्वर्थिए उसके भी श्रायोपशिकता किनने ही आचार्य कहते है। किन्तु वह घटित नहीं होती है, क्योंकि, वैसा माननेपर व्यक्तियार देखा जाता है, अथवा अतिसमंग दोष आता है।

किन्तु नारकी असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औद्यक भावमे है।। १४॥

चूंकि, असंयमभाव संयमको वात करनेवाले कमोंके उदयसे होता है, इसिल्प 'असंयत' यह औदयिकभाव है। इस अन्तदीपक सुत्रसे अतिकान्त सर्व गुणस्थानोंमें असंयतपना औदयिक है, यह सुचित किया गया है।

इस प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकियोंके सर्व गुणस्थानोसम्बन्धी भाव होते हैं ॥ १५ ॥

क्योंकि, मिथ्यादि यह औदियक भाव है, सासादनसम्यन्दि यह पारि-णामिकभाव है, सम्यग्मिथ्यादि यह क्षायोपदामिकभाव है और असंयतसम्बन्दि यह समिजो वा माबो; संजमघादीणं कम्माणमुदएण असंजदो ति इच्चेदेहि णिरओघादो विसेसाभावा ।

विदियाए जाव सत्तमीए पुढवीए णेरहएसु मिन्छाइहि-सासण-सम्मादिहि-सम्मामिन्छादिद्वीणमोर्घं ॥ १६ ॥

सुगममेदं ।

असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, उवसमिओ वा खओव-समिओ वा भावों ॥ १७ ॥

तं जहा- दंसणमेाहणीयस्स उवसमेण उदयाभावलक्खणेण जेणुरपञ्जह उवसम-सम्मादिष्टी तेण सा ओवसमिया । जिंद उदयाभावो वि उवसमो उच्चह, तो देवचं पि ओवसमियं होञ्ज, तिण्हं ग्रहेणमुदयाभावेण उप्यज्जमाणचादो है ण, तिण्हं ग्रहेणं त्थिउक्स-संक्रमेण उदयस्सुवरुंभा, देवगहणामाए उदओवलंभादो वा । वेदगसम्मचस्स दंसण-

औपदामिकभाव भी है, क्षायिकभाव भी है और झायोपरामिकभाव भी है, तथा संयम-बाती कर्मीके उदयसे असंयत है। इस प्रकार नारकसामान्यकी भावप्रकपणासे कोई विद्येचता नहीं है।

द्वितीय पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारकोंमें मिध्यादृष्टि, सासादन-सम्बग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंके भाव ओषके समान हैं ॥ १६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त नारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव भी है और खायोपश्रमिक भाव भी है ॥ १७ ॥

चूंकि, दर्शनमोहनीयके उदयाभावलक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशमसम्बन्धिः उत्पन्न होती है, इसलिए वह औपशमिक है।

र्ज्ञका-पदि उदयाभावको भी उपशम कहते हैं तो देवपना भी औपशमिक होना, क्योंकि, वह शेप तीनों गतियोंके उदयाभावसे उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर तीनों गतियोंका स्तिबुकसंक्रमणेक द्वारा उद्दय पाया जाता है, अथवा देवगतिनामकर्मका उद्दय पाया जाता है, इसलिए देवपर्याचको औपशमिक नहीं कहा जा सकता।

१ द्वितीयादिष्या सत्तस्या मिष्यादृष्टिसासादनसस्यग्दृष्टिसस्यग्मिष्यादृष्टीनां सामान्यवत् । स. ति. १, ८.

२ मतिषु ' वा ' इति पाठो नास्ति ।

३ असंयतसम्यन्दष्टेरीपक्षमिको वा क्षायोपक्षमिको वा सावः । स. सि. १,८.

४ पिंडपर्गाण जा उदयसंगमा तीए अञ्चदपगराजो । सकामिकण देगह जे एसी पिंडुगसंकामी ॥ वै. चै., वैकम., ६०.

1 388

मोहणीयावयवस्त देसघादिलम्खणस्त उदयादो उप्पण्यसम्मादिङ्किमावो खओवसिनओ । वेदगसम्मचक्दयाणं खयसण्याः, सम्मचपिडवंषणसचीय तत्थाभावा । मिच्छच-सम्मा-भिच्छचाणाद्वदयामावो उवसमो । तेहि दोहि उप्यण्णचादो सम्माइङ्किमावो खड्जोव-समिओ । खड्जो भावो किण्णावलन्मदे ? ण, विदियादिसु पुढवीसु खड्यसम्मादिङ्कीण-द्वप्पत्तीए अभावा ।

# ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ १८ ॥

सम्मादिद्वित्तं दुभावसिणादं सोच्चा असंजदभावावगमत्थं पुच्छिदसिस्ससंदेश-

विश्लेषार्थ — गति, जाति आदि रिक्टमकृतियोंमेंसे जिस किसी विवक्षित एक प्रकृतिके उदय आने पर अनुदय प्राप्त दोष प्रकृतिमें को उसी प्रकृतिमें संक्रमण होकर उदय आता है, उसे सित्तुकसंक्रमण कहते हैं। जैसे- एकेन्द्रिय जीवोंके उदय प्राप्त एकेन्द्रिय जातिनामकर्म में अनुदय प्राप्त द्वीनिय जाति आदिका संक्रमण होकर उद्युक्ते आता। गति-नामकर्म भी रिक्टमकृति है। उसके वार्रो भेदॉमेंसे किसी एकके उदय होने पर अनुदय प्राप्त दोग तीवों निर्वाक किसी एक होकर विश्लक्ष होता संक्रमण होकर विश्लक्ष होता संक्रमण होकर विश्लक्ष होता है। प्रकृतमें यही वात देवातिको लक्ष्यमें रक्षकर कही गई है कि देवगित नाम-कर्मके उदयकालमें देव तोनों गतियोंका स्तिनुकसंक्रमणके द्वारा उदय पाया जाता है।

दर्शनमोहनीयकर्मकी अवयवस्थकप और देशघाती छक्षणवाजी वेदकसम्यक्तस्य महातिक उदयते उत्पन्न होनेवाजा सम्यन्दिश्माव सायोपशामिक कहलाता है। वेदकः सम्यन्द्रवाहिक स्पर्धकांकी अय संक्षा है, क्योंकि, उसमें सम्यन्दर्शनक मित्रक्यकांकी शिक्तका अभाव है। मिध्यात्व और सम्यन्द्रियात्व, इन दोनों महतियाँके उदयाभावको उद्याम कहते हैं। इस मकार उपर्युक्त क्षय और उपश्मम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्यन्दिश्माव आयोपशामिक कहलाता है।

र्जाळा—यहां आयिक भाव क्यों नहीं पाया जाता है

समाधान--नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि पृथिवियोंमें शाविकसम्यक्षि जीवोंकी उत्पत्तिका अभाव है।

किन्तु उक्त नारकी असंयतसम्यग्दिष्योंका असंयतत्व औद्यिक भावसे है।।१८॥ हितीयादि पृथिवियोंके सम्यग्दृष्टित्वको भौपशमिक और क्षायोगशमिक, इन दो मार्वोस संयुक्त सुन कर वहां असंयतभावके परिज्ञानार्थ प्रश्न करनेवाले शिष्पके

१ असंबतः पुनरीदयिकेन मावेन । स. सि. १, ८.

विषासणहुमागद्भिदं सुत्तं । संजमघादिच रित्तमोहणीयकम्मोदयसप्रुप्पण्पतादो असंजद-मात्रो ओदहओ । अदीदगुणहाणेसु असंजदभावस्स अश्यित्तं एदेण सुत्तेण परूचिदं ।

तिरिक्सगदीए तिरिक्स-पर्चिदियतिरिक्ख-पंचिंदियपज्ञत्त-पंचिं-दियतिरिक्खजोणिणीसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदाण-मोघं ॥ १९ ॥

क्दो ? भिच्छादिद्वि ति ओदहशो, सामणसम्मादिद्वि ति पारिणामिश्रो, सम्मा-भिच्छादिद्वि ति खओवसभिश्रो, सम्मादिद्वि ति अैतसभिश्रो खहश्रो खश्रोवसभिश्रो बा; ओदहएण भागेण पूणो असजदो, संजदासंजदो ति खश्रोवसभिश्रो भावो इच्चेदिद्वि ओघादो चउन्विहितिरिक्खाणं भेदाभावा । पंचिदियतिरिक्सजोणिणीसु भेदपदुष्पायणहु-मन्तसर्त्तं भणीद-

णवरि विसेसो, पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिडि ति को भावो, ओवसिमओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २० ॥

संबेहको विनाश करनेके लिए यह सुत्र आया है। द्वितीयादि पृथिवीगत असंयतमभ्य-रहिष्ट नारिकयोंका असंयतभाव संयमघाती चारित्रमोहनीयकर्भके उद्यम उत्यक्ष होनेक कारण औद्यिक है। तथा, इस सुत्रकं द्वारा अतीन गुणस्थानामे असंयतभावके अस्तित्वका निरुपण किया गया है।

तिर्यचगतिमें तिर्यंच, पंचेतिव्रयतिर्यंच, पंचेतिव्रयतिर्यंचपर्याप्त और पंचेतिव्रयति तिर्यंच योनिमतियोंमें मिथ्यादृष्टिमें लेकर संयतासंयत गुणव्यान तक भाव ओधके समान हैं।। १९॥

क्योंकि, मिथ्याद्दार्ध यह औद्यिकभाव है. सामादनसम्यन्दर्श यह पारिणामिक-भाव है, सम्यमिष्यादर्श यह आयोपनिष्ठिमान है, सम्यन्दर्श यह औपकामिक, श्रायिक और आयोपनिष्ठ भाव है, नया औद्यिकभावकी अपका वह असंयन है। संयनासंयत यह आयोपनिष्ठामिक भाव है। इस प्रकार आपसे चारों प्रकारके निर्यक्षोंकी भावप्रकपणामें कोई भेद नहीं है।

अब पंचेन्द्रियतिर्यंच यो।नर्मातयोंमे भेद प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

विशेष वात यह है कि पंचिन्द्रियतियँच येशिनमतियों में असंयतसम्परहार्ट यह कौनसा भाव है ? आपश्चमिक भाव भी है और आयोपश्चमिक भाव भी है ॥ २०॥

९ विर्यगाती विरश्रां मिथ्याष्टप्रधादिसयतासयतान्ताना सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

हुदो ? उत्सम-वेदयसम्मादिद्वीणं चेय तत्य संभवादो । खहुआं आवो किष्ण तत्य संभवह ? खह्यपम्मादिद्वीणं चदाउआणं त्यीवेदएस उप्पत्तीए अभावा, मणुसग्रह-वदिरिचनेसमाईसु दंसणमाहणीयक्खवणाए अभावादो च ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २१ ॥ सुगमभेदं।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपञ्जतः मणुसिणीसु मिन्छादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेवारि ति ओवं ॥ २२ ॥

तिविहमणुमस्यलगुणहाणाणं ओषमयलगुणहाणिहिनां भेदाभावा । मणुसअपज्जन-तिरिक्सअपज्जनिष्ट्यादिद्दीणं मुत्ते भावो किण्ण परुविदो १ ण, ओषपरुवणादो चेय तन्भावावनामादो पुत्र ण परुविदो ।

क्योंकि, पंचेन्द्रियतियँच योनिमतियोंमें उपशमसम्यग्हष्टि और **क्षायोपशमिक**-सम्यग्हण्डि जीवोका ही पाया जाना सम्भव है ।

र्युका - उनमें शायिकभाव क्यों नहीं सम्भव है ?

समाधान — क्योंकि, यहायुक्त क्षायिकसम्यग्हिए जीवॉकी क्षीवेदियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त शेष गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसलिए पेचेन्द्रियतिर्यच योनिमतियोंमें आयिकभाव नहीं पाया जाता।

किन्तु तिर्थंच अमंयतभम्यग्दिध्योंका असंयतत्व औद्यक्कभावसे है ॥ २१ ॥ यह सत्र सगम है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवर्त गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ २२ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंसम्बन्धी समस्त गुणस्थानोंकी भाषप्रकृपणार्ने ओषके सकट गुणस्थानोंसे कोई भेद नहीं है।

र्ज्ञका — उच्छापर्याप्तक मनुष्य और उच्छापर्याप्तक तिर्यंच मिथ्याइष्टि जीवोंके भावोंका सुत्रमें प्ररूपण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ओघसम्बन्धी आवश्रक्षणाले ही उनके आवींका परि-हान ही जाता है, इसल्प्य उनके आवींका सूत्रमें पृथक् निरूपण नहीं किया गया।

१ मञ्ज्यगती मञ्ज्याणां मिष्यादष्ट्याध्योगकेनस्यन्तानां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

देवगदीए देवेसु मिन्छादिष्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिष्टि ति ओघं ॥ २३ ॥

कृदो ? मिच्छादिद्वीणमोद्एण, सासणाणं पारिणामिएण, सम्मामिच्छादिद्वीणं स्रजोवसिमएण, असंजदसम्मादिद्वीणं ओवसिमय-खद्य-खओवसिमएहि भारेदि ओय-मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि साधम्मुबन्छंमा।

भवणवासिय-वाणवंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्य-वासियदेवीओ च मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी ओवं॥ २४॥

इदो ? एदेसि सुनुत्तगुणद्वाणाणं सञ्चपयारेण ओघादो भेदाभावा ।

असंजदसम्पादिहि ति को भावो, उवसमिओ वा खओवसमिओ वा भावो ॥ २५ ॥

इदो १ तत्थ उवसम-वेदगसम्मत्ताणं दोण्हं चेय संभवादो । खहुओ भावो एत्थ

देवगतिमें देवोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक भाव ओघके समान हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, देवनिष्यादृष्टियोंकी औद्यिकभावसे, देवसासादृनसम्यग्दृष्टियोंकी परिणामिकभावसे, देवसम्यग्मिष्यादृष्टियोंकी शायोगशामिकभावसे और देवअस्ययन्सम्यग्दृष्टियोंकी शायशामिकभावसे और देवअस्ययन्सम्यग्दृष्टियोंकी औपशामिक, शायिक तथा शायोगशामिक भावोंकी अपेक्षा आंध्र निष्या-सम्यग्दृष्टियोंकी औपशामिक, शायिक तथा शायोगशामिक भावांकी अपेक्षा आंध्र निष्या-समाय समावात गर्ष जाती है।

भवनवासी, वानल्यन्तर और ज्योतिष्क देव एवं देवियां, तथा सौधर्म ईश्वान कल्यवासी देवियां, इनके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निथ्यादृष्टि ये माव ओषके समान हैं ॥ २४ ॥

क्योंकि, इन सूत्रोक्त गुणस्थानींका सर्व प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

असंयतसम्यग्दष्टि उक्त देव और देवियोंके कौनसा भाव है १ औपश्चमिक भाव भी है और क्षायोपश्चमिक माव भी है।। २५॥

क्योंकि, उनमें उपशाससम्यक्त्व और क्षायोपशमिकसम्यक्त्व, इन दोनोंका ही पाया जाना सम्भव है।

१ देवगती देवानां मिष्पादष्टवाचसंयतसम्यग्दष्टवान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

किष्ण परुविदो ? ण, अवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिय-विदियादिङ्कपुद्धिकेछ्य-सन्द-विगर्लिटिय-रुद्धिअपञ्जिष्टियीवेदेसु सम्मादिष्टीण्यञ्चवादाभावा, मणुसनप्रविदिचण्णपर्यसु दंसणमोहणीयस्स खवणाभावा च ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २६ ॥

सुगममेदं ।

सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवञ्जविमाणवासियदे<mark>वेसु मिच्छा-</mark> दिट्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टि ति ओघं ॥ २७ ॥

द्धदो १ एत्थतणगुणद्वाणाणं ओघचदुगुणद्वाणेहिंतो अप्पिदभावेहि भेदाभावा ।

अणुदिसादि जाव सन्वडसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा-दिद्धि ति को भावो, ओवसिमओ वा खड़ओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २८ ॥

र्श्वका—उक्त भवनत्रिक आदि देव और देवियोंमें शायिक**भाव क्यों नहीं** वतलाया?

समाधान — नहीं, क्योंकि, भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि छह पृथिवियोंके नारकी, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व लम्ब्यपर्यान्तक और स्राविदियोंने सम्य-ग्हिंश जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त सन्य गतियोंने दर्शन-मोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसलिए उक्त भवनिषक आदि देव और देवियोंने क्षायिकसाव नहीं वतलाया गया।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देव और देवियोंका असंयतत्व औदियिक भावसे हैं ॥ २६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सौधर्म-ईशानकल्पसे लेकर नव श्रैवेयक पर्यंत विमानवासी देवोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ २७ ॥

क्योंकि, सौधर्मादि विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके ओघसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित मार्वोंके साथ कोई भेव नहीं है।

अञ्चित्र आदिसे लेकर सर्वार्थासिद्धि तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्रहीट यद कौनसा मात है १ औपश्चमिक मी है, श्वायिक मी है और श्वायोपश्चमिक माव भी है ॥ २८ ॥ तं जहा— वेदगसम्मादिद्वीणं खञ्जावसमित्रो भावो, खद्यसम्मादिद्वीणं खद्यो, उनक्षमसम्मादिद्वीणं ओवसित्रो भावो । तत्य मिन्छादिद्वीणममावे संते कथञ्चसम-सम्मादिद्वीणं संभवो, कारणाभावे कज्जस्स उप्पत्तिविरोहादो १ ण एस दोमो, उवसम-सम्माचेण सह उवसमसेिंड चंडत-ओदरंताणं संजदाणं कालं करिय देवेसुप्पण्णाणग्रुवसम-सम्माचुवलंभा । तिसु द्वाणेसु पउत्तो वासदो अणत्याओ, एगेणेव इट्टकज्जसिद्वीदो १ ण, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहद्वतादो ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २९ ॥ सममोदं।

एवं गडमग्गणा सम्मत्ता ।

## इंदियाणुवादेण पंचिंदियपञ्जत्तएसु मिन्छादिहिपहुडि जाव अजोगिकेवस्रि ति ओर्घ ॥ ३० ॥

जैसे- बेदकसम्यन्दिए देवोंके आयोपरामिक भाव, आयिकसम्यन्दिए देवोंके आयिक भाव और उपरामसम्यन्दिए देवोंके औपरामिक भाव होता है।

श्रोका—अनुदिश आदि विमानोंमें मिथ्यादि जीवोका अभाव होते हुए उपशम-सम्पन्दिश्योका होना कैसे सम्भव है, क्योंकि, कारणके अभाव होनेपर कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है ?

समाधान — यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, उपरामसम्यक्तके साथ उपरामस्मर्यक्त पर खहते और उतरने हुए भरणकर देवोंमें उत्पन्न होनेवाले संयतीके उपरामसम्यक्तव पाया जाता है।

र्श्वका — सुत्रमं तीन स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ 'वा' शब्द अनर्थक है, क्योंकि. एक ही 'वा' शब्द से इष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, मंदबुढ़ि शिष्योंके अनुब्रहार्थ सुत्रमें तीन स्थानोंपर 'वा'शब्दका प्रयोग किया गया है।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंका असंयतत्व औदियकभावसे हैं ॥ २९ ॥ यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचेन्द्रियपर्याप्तकोमें मिथ्यादृष्टिमे लेकर अयोगि-केक्सी गुणस्थान तक साव ओषके समान हैं ॥ ३० ॥

१ इन्द्रियाज्वादेन एकेन्द्रियविक्छेन्द्रियाणामीदिशको भावः । पचेन्द्रियेषु भिष्याष्ट्रध्यापयोगचेवत्यन्तालां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कृदो ? पत्थतणगुणहाणाणमोघगुणहाणेहितो अप्पिदमार्व पढि मेदाभावा । एईदिय-वेईदिय-तेईदिय-तेव्दिय-पंत्विदियअपजचीयच्छादिद्वीणं मार्वो किन्य परूपिदो? ण एस दोसो, परूपणाए विणा वि तत्य मार्वोचरुद्धीदो । परूपणा कीरदे परावगीहणई, ण च अवगयअद्वपत्वणा फलवंता, परूपणाकज्जस्स अवगमस्स पुण्वमेषुप्पण्णचादो ।

एवमिदियमगाणा समचा ।

कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाइयपजनतप्रसु मिच्छादिद्विपस्टुिड जाव अजोगिकेविह ति ओघंं।। ३१॥

इदो ? ओचगुणह्राणेहिंतो एत्थतणगुणह्राणाणमप्पिद्भावेहि भेदामाचा । सन्ब-पुटवी-सञ्जाज-सञ्जात-सञ्जाज-सञ्जाज-सञ्जातिक्षां भावपस्त्रणा सुत्ते ण कदा, अवगदपरुवणाए फलाभावा । तत-तसपञ्जसगुणह्राणमावो ओघारो चेब णज्जदि ति तन्भावपरुवणमणत्थयमिदि तप्परुवणं पि मा किञ्जद् ति मणिदे ण, तत्ब

क्योंकि, पंचेन्द्रियपर्यासकोंमें होनेवाले गुणस्थानोंका ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित आवोंके प्रति कोई भेद नहीं है।

र्मुका—यहांपर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अप-र्यान्तक मिथ्याद्दरि जीवोंके मार्वोकी प्रकपणा क्यों नहीं की ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, प्रक्षणाके विना भी उनमें होनेवाले भावोंका बान पाया जाता है। प्रक्षणा दूसरोंके परिवानके लिये की जाती है, किन्तु जाने दुए अर्थकी प्रक्षणा फलवती नहीं होती है, क्योंकि, प्रक्षणाका कार्यभूत बान प्रक्षणा करनेके पूर्वमें ही उत्पन्न हो जुका है।

इस मकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गाणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्वासकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक माव ओषके समान हैं ॥ ३१ ॥

क्योंकि, ओ घंगुणस्थानोंकी अपेक्षा त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्यात्रकोंमें होने-वाले गुणस्थानोंका विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है। सर्व पृथिवीकायिक, सर्व त्रककायिक, सर्व तेत्रस्कायिक, सर्व वायुकायिक, सर्व वनस्यतिकायिक और त्रस ल्ल्प्य-पर्यात्मक यिज्यादिह त्रीवॉकी भावप्ररुपणा स्वमं नहीं की गई है, क्योंकि, जाने हुए भावोंकी प्ररुपणा करनेमें कोई फल नहीं है।

शंका—प्रसकायिक और प्रसकायिक पर्यान्त जीवोंमें सम्भव गुणस्थानोंके माय भोधसे ही जात हैं। जाते हैं, इसिल्प उनके भावोंका प्रकपण करना अनर्यक है, अतः उनका प्रकपण भी नहीं करना चाहिए?

१ कायातुवादेन स्थावरकायिकानासीदयिको सावः । असकायिकानां सामान्यमेव । स. सि. १, ८.

बद्धाः गुणहाणेसु सतेसु किण्णु कस्सः अण्णा भावा होदि, ण होदि चि संदेहो मा होहिदि चि तप्पडिसेहद्वं तप्परुवणाकरणादो ।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव सजोगिकेवलि ति ओर्घं ॥ ३२॥

सुगममेदं ।

औरालियमिस्सकायजोगीसु मिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीणं ओषं ॥ ३३ ॥

एदं वि सगमं।

असंजदसम्मादिहि ति को भावो, खहओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ ३४ ॥

कुदो ? खद्दय-वेदगसम्मादिद्वीणं देव-णेरहय-मणुसाणं तिरिक्ख-मणुसेसु उप्पज्ज-

समाधान -- नहीं, क्योंकि, त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें बहुतसे गुण-स्वानोंके होनेपर क्या किसी जीवके कोई अन्य भाव होता है, अथवा नहीं होता है, हस प्रकारका सन्देह न होवे, इस कारण उसके प्रतिषेध करनेके लिए उनके भायोंकी प्रक-पणा की गई है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औरासिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिस लेकर सयोगिकवली गुणस्थान तक भाव ओधके समान हैं॥ ३२॥

यह सुत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंके भाव ओषके समान हैं।; ३३॥

यह सूत्र भी सुराम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दष्टि यह कौनसा भाव है है क्षायिक माव भी है और क्षायोगक्रभिक मान भी है ॥ ३४॥

क्योंकि, तियंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले श्लायिकसम्यग्दृष्टि तथा वेदक-

१ योगाञ्जबदेन कायबाब्धानसयोगिनां गिप्पाटष्टवादिसयोगकेवल्यन्तानामयोगकेविकतां च सामान्यमेव । त. सि. १, ८. माणाणप्रवर्तमा । जोवसिमेजो मावो एत्य किष्ण परुविदो १ ण, श्वउग्गाइउनसमसम्मा-दिद्वीणं मरणाभावादो ओरालियमिस्सम्हि उवसमसम्मनस्पुनर्तमामाना । उवसमोर्सोड चढंत-ओअरंतसंजदाणप्रवसमसम्मनेण मरणं अत्यि चि चे सन्बमस्यि, किंतु ण ते उवसमसम्मनेण ओरालियमिस्सकायजोगिणो होंति, देवगिर्द मोन्ण वेसिमण्यत्य उप्पत्तीए अभावा ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ ३५ ॥ सुगमभेदं । सुजोगिकेन्नाद्व जि.को भावो सहस्यो भावो ।

सजोगिकेविल ति को भावो, खइओ भावो ॥ ३६ ॥ एउं विस्तामं।

वेउन्वियकायजोगीसु भिष्छादिद्विणहुडि जाव असंजदसम्मा-दिद्वि ति ओघभंगो ॥ ३७ ॥

सम्यग्दृष्टि देव, नारकी और मनुष्य पाये जाते हैं।

र्श्वा—यहां, अर्थात् औदारिकमिश्रकाययोगी जीवॉर्मे, औपरामिकश्राव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—नही, क्योंकि, चारों गतियोंके उपरामसम्यक्षिः जीवोंका मरण नहीं होनेसे औदारिकमिश्रकाययोगमें उपरामसम्यक्षका सङ्गाच नहीं पाया जाता।

र्श्वक्ता---उपशामभ्रेणीयर चढ़ते और उतरते हुए संयत जीवोंका उपशामसम्य<del>क्त्यके</del> साथ तो मरण पाया जाता है ?

समाधान—यह कथन सत्य है, किन्तु उपरामश्रेणीमें मरनेवाले वे जीव उपराम-सम्यक्तक साथ औदारिकमिश्रकाययोगी नहीं होते हैं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्तिका अमाव है।

किन्तु औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतस्य औद्यिक भावसे है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

औदारिकामिश्रकाययोगी सयोगिकेवली यह कौनसा भाव है ? श्वायिक भाव है ॥ ३६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर असंवतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक साव ओषके समान हैं॥ ३७॥ एदं वि सुगमं।

वेत्रज्ञियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वी सासणसम्मादिद्वी असं-जदसम्मादिद्वी ओघं ॥ ३८ ॥

कृदो ? मिच्छादिद्दीणमोदइएण, सासणसम्मादिद्दीणं, पारिणामिएण, असंजद-सम्मादिद्दीणं ओवसमिय-खडय-खओवसमियभावेहि ओषमिच्छादिद्विआदीहि साध-स्कृतरुंगा ।

आहारकायूजो्गि-आ्हारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा त्ति को

भावो. खओवसमिओ भावो ॥ ३९ ॥

इदो ? चारिचावरणचदुसंजरुण-सचणोकसायाणधुदए संत वि पमादाणुविद्धसंज-श्ववसमा । कममेत्य खजोवसमो ? पचोदयएककारसचारिचमोहणीयपपिडदेसघादिकह-याणधुवसमसण्णा, णिरवसेसेण चारिचघायणसचीए तत्युवसधुवरुंमा । तेसि चेव सब्व-चादिकह्याणं खयसण्णा, णद्वोदयभावचादो । तेहि दोहि मि उप्पण्णा संजमो खजोव-

वह सूत्र भी सुगम है।

वैक्रिपिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्य-म्हृष्टि ये साव ओपके समान हैं ॥ ३८॥

क्योंकि, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिष्यादृष्टियोंके और्यिकशावसे, सासादन-सम्बद्धादृष्टियोंके पारिणामिकभावसे, तथा असंयतसम्बद्धार्थोंके औपरामिक, श्लायिक और झायोपद्यमिक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिष्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंके भावोंके साथ समानता पार्ष जाती है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत यह कौनसा आह है ? क्षायोगज्ञामिक मान है।। ३९।।

क्योंकि, ययाक्यातजारित्रके आवरण करनेवाले चारों संज्वलन और सात मोक्यायोंके उदय होने पर भी ममादसंयुक्त संयम पाया जाता है।

शुंका-यहां पर शायोपशमिकभाव कैसे कहा ?

समाधान—आहारक और आहारकमिश्रकाययोगियों से शायोपशिमक्रमाय होनेका कारण यह है कि उद्दर्का प्राप्त चार संज्वलन और सात नोक्रमाय, इन ग्यारह बारिकमोहनीय महतियोंके देशभाती स्पर्केजेंकी उपरामसंक्षा है, क्योंकि, सम्पूर्णकर्म बारिक शतनेकी शक्तिका वहां पर उपराम पाया जाते है। तथा, उन्हीं ग्यारह बारिक-मोहनीय प्रकृतियोंके सर्वधाती स्पर्यक्रोकी अपसंका है, क्योंकि, वहां पर उनका उद्यमें शाना नह हो चुका है। इस प्रकार क्षय और उपराम, इन दोनोंसे उपरक्ष होनेबाका समिओ । अभग एक्कारसकम्माणसुदयस्तेव खओवसमसण्णा । कुदो ? चारिचघायण-सचीर अभावस्तेव तक्ववएसादो । तेण उपण्ण इदि खओवसमिओ पमादाणुविद्धसंजमो ।

कम्मइयकायजोगीसु मिञ्छादिट्टी सासणसम्मादिट्टी असंजदः सम्मादिट्टी सजोगिकेवली ओघं ॥ ४० ॥

कुदो ! भिच्छादिद्वीणभोदहएण, सासणाणं पारिणामिएण, कम्महयकायजोगिअसं-जदसम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खदय-खओवसियमावेदि, सजोयिकेवलीणं खदएण भावेण ओषम्मि' गदगुणदुाणेदि साधम्मुबलेमा ।

एवं जोगमगाणा समता ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदण्सु मिच्छादिद्वि-पहुडि जाव अणियट्टि ति ओघं ॥ ४१ ॥

सुगममेदं, एदस्सङ्घपरूवणाए विणा वि अत्थोवलद्भीदो ।

संयम भाषोपरामिक कहलता है। अथवा, चारित्रमोहसम्बन्धी उक्त ग्वारह कर्मम्हतियोंके उद्दयकी ही अयोपरामसंहा है, क्योंकि, चारित्रके घातनेकी राक्तिके अभावकी ही भ्रयो-परामसंहा है। इस प्रकारके अयोपरामसे उत्पक्त होनेवाला प्रमाहयुक्त संयम आयोप-रामिक है।

कार्मणकाययोगियोमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगिकेवली ये भाव ओषके समान हैं ॥ ४० ॥

क्योंकि, कार्मणकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके शैवश्विकभावले, सासादृनसम्बग्दृष्टि योंके पारिणामिकभावसे, असंवतसम्बग्दृष्टियोंके भौपशमिक, आविक और भ्रायोग-शमिक मार्वोकी अपेक्षा, तथा सयोगिकेवलियोंके भ्रायिकमार्वोकी अपेक्षा ओषमें कहे गये शणक्वानोंके भावोंके साथ समानता पार्ट जाती है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

बेदमार्मणाके अनुवादसे स्विवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें मिण्यादृष्टिसे केकर अनिशृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ४१ ॥

यह क्ष सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्रक्रपणाके दिना भी अर्थका ज्ञान हो जाता है।

१ प्रतिषु 'ओर्थ पि' इति पाठः। २ वेदानुवादेन स्नीपुनर्पुसक्तेदानां xx सामान्यवत् iस.सि. १, ८.

### अवगदवेदएसु अणियट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेवली ओर्घ ११ २२ ॥

क्ष्य चोदमो मणदि— जोणि-भेहणादीहि समण्णिदं सरीरे बेदो, ण तस्स विणासो अत्थि, संजदाणं मरणप्यसंगा । ण भाववेदविणासो वि अत्थि, सरीरे अविणक्षे तम्माक्स्स विणासाविरोहा । तदो णावगदवेदचं जुउजदे हिंद ? एत्थ परिहारो उच्चदे— ण सरीरिमित्य-पुरिसवेदो, णामकम्मजणिदस्स सरीरस्स मोहणीयम्विरोहा । ण मोहणीय-जणिदमित सरीरं, जीवविवाहणो मोहणीयस्स पोम्माञ्विवाहचिरोहा । ण सरीरमावो वि बेदो, तस्स तदी पुष्मभृदस्स अणुवरुंमा । परिसेसादो मोहणीयद्व्यकम्मक्संघो तऽजणिद-जीवपरिणामो वा बेदो । तस्य तज्जणिदजीवपरिणामस्स वा परिणामेण सह कम्मक्संघस्स वा अभावेण अवगदवेदो होदि चि तेण लेस दोसो चि सिद्धं । सेसं सुगमं ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

अपगतबेदियोंमें अनिवृत्तिकरणसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं॥ ४२॥

संका— यहांपर शंकाकार कहता है कि योनि और छिंग आदिले संयुक्त शारीर केंद्र कहछाता है। सो अपगतवेदियों के इस प्रकारके वेदका विनाश नहीं होता है, क्योंकि, यदि योति, छिंग आदिसे समन्वित शरीरका विनाश माना जाय, तो अपगतवेदी संव तों के सरणका प्रसंग मात होगा। हमें अपगतवेदी जीवों के प्रायवेदका विनाश मी नहीं है, क्योंकि, जब तक शरीरका विनाश नहीं होता, तय तक शरीरके धर्मका विनाश माननेंगें विरोध आता है। इसलिए अपगतवेदता युक्तिसंगत नहीं है ?

समाधान—अब यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं- न तो शरीर, स्त्री या पुरुषवेद है, क्योंकि, नामकर्मसे उत्पन्न होनवाले शरीरके मोहनीयपनेका विरोध है। और न शरीर मोहनीयकर्मसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि, जीवविशाकी मोहनीयकर्मके पुक्रलीयपत्नी होनेका विरोध है। न शरीरका धर्म ही दर है, क्योंकि, शरीररे पुथ्यभूत वेद पाया नहीं जाता। पारिशेष न्यायसे मोहनीयके द्रव्यकर्मक्काल, अयब मोहनोव केद पाया नहीं जाता। पारिशेष न्यायसे मोहनीयके द्रव्यकर्मक्काल, अयब प्राव्यक्ति उत्तरिक्ष व्यक्ति हैं। इनमें वेदजनित जीवके परिणामको वेद कहते हैं। उनमें वेदजनित जीवके परिणामको, अथवा परिणामके साथ मोहकर्मकेखका अभाव होनेसे जीव अपगतवेदी होता है। इसलिय अपगतवेदी तोता है। इसलिय अपगतवेदी तोता है। इसलिय अपगतवेदी तोता है। इसलिय अपगतवेदी माननेमें उपर्युक्त कोई होप नहीं आता है, यह सिद्ध हुमा।

शेष सुत्रार्थ सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

#### कसायाणुबादेण कोधकसाइ-भागकसाइ-भागकसाइ खोभकसाईसु मिन्छादिद्विपहाँडे जाव सुहमसांपराइयज्वसमा खवा ओषं ॥४३॥ सुगममेदं ।

अकसाईसु चदुद्वाणी ओघं ॥ ४४ ॥

चोदओ भगदि- कसाओ जाम जीवगुणो, ज तस्स विजासो अत्थि, जान-दंस-णाणमिव । विषासे वा जीवस्स विषासेण होदव्वं, णाण-दैसणविणासेणेव । तदो ण अकसायत्तं घडदे इदि ? होद णाण-दंमणाणं विणासम्हि जीवविष्यासी. तेसि तस्वनस्वय-त्तादो । ण कसाओ जीवस्स लक्खणं, कम्मजणिदस्स तलक्खणत्तविरोहा । ण कसायाणं कम्मजणिदत्तमसिद्धं, कसायवङ्गीए जीवलक्खणणाणहाणिअण्णहाणुववत्तीदो तस्त कम्म-जिंगदत्तसिद्धीदो । ण च गणो गणंतरविरोहे, अण्णत्य तहाश्रवलंभा । सेसं सगसं ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

कपायमार्गणाके अनुवादसे कोधकपायी, मानकपायी, मापाकपायी और छोम-कपायी जीवोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर सक्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४३ ॥

यह सत्र सगम है। अकवायी जीवोंमें उपञान्तकवाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती भाव ओषके समान हैं । ४४ ॥

र्शका- यहां शंकाकार कहता है कि कषाय नाम जीवके गणका है। इसलिय उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि ज्ञान और दर्शन, इन दोनों जीवके गुणोंका विनाश नहीं होता है। यदि जीवके गुणोंका विनाश माना जाय, तो बान और दर्शनके विनाशक समान जीवका भी विनाश हो जाना चाहिए। इसलिए समर्मे कही गई अकषायता घटित नहीं होती है ?

समाधान-जान और दर्शनके विनाश होनेफ्ट जीवका विनन्श असे ही हो जावे, क्योंकि, वे जीवके लक्षण हैं। किन्तु कपाय तो जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि, कर्मजनित क्यायको जीवका लक्षण माननेमें विरोध भाता है। और न क्यायाँका कर्मसे उत्पन्न होना असिद्ध है. क्योंकि, कवायोंकी बृद्धि होनेपर जीवके सक्तमभक्त आसकी हानि अन्यथा वन नहीं सकती है। इसिछए कवायका कर्मसे उत्पन्न होता सिद्ध है। तथा गुण गुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्योंकि, अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता।

शेष सुत्रार्थ सुगम है।

#### इस प्रकार कथायमार्गणा समाप्त हुई।

१ कवायातवादेन क्रोधमानमायालोभकवायाणां ×× सामान्यवत । स. सि. १. ८. २ ××× अक्षापाणां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८, ३ प्रतिषु 'तदोः खक्रवायकः' वति पाठः।

### णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि सुदअण्णाणि विभंगणाणीसु मिच्छा-दिद्दी सासणसम्मादिद्दी ओघं ॥ ४५ ॥

कथं मिच्छादिद्विणाणस्स अण्णाणतं ? णाणकज्जाकरणादो । किं णाणकज्जं ? णादत्यसद्दर्ण । ण तं मिच्छादिद्विन्दि अत्य । तदो णाणमेन अण्णाणं, अण्णदा जीवविणासप्यसंगा । अवगयदवधम्मणाद्द्य मिच्छादिद्विन्दि सददणप्रुवरुंभए चे ण, अचाममप्यत्यसददणविरिद्दयस्स द्वधम्मणाद्द्य अद्वुसद्द्वणविरोहा । ण च एस ववहारो सोगे अप्यसिद्दो, पुचकज्जमकुणेने पुचे वि लोगे अपुचववहारदंसणादो । तिसु अण्णाणेसु णिरुद्देसु सम्मामिच्छादिद्विभावो किष्ण परुविदो ? ण, तस्स सद्द्वणासदृष्णेदि

क्कानमार्गणाके अनुवादसे मत्यवानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भाव ओघके समान हैं ॥ ४५ ॥

शंका-मिथ्यादृष्टि जीवांके बानको अबानपना कैसे कहा ?

समाधान प्योंकि, उनका ज्ञान ज्ञानका कार्य नहीं करता है।

शंका--कानका कार्य क्या है ?

समाधान--जाने इए पदार्थका श्रद्धान करना ज्ञानका कार्य है।

इस प्रकारका हानकार्थ मिथ्यादष्टि जीवमें पाया नहीं जाता है। इसलिए उनके हानको ही अहान कहा है। (यहांपर अहानका अर्थ हानका अभाव नहीं लेना चाहिए) अन्यथा (हानकप जीवके लक्षणका विनाश होनेसे लक्ष्यकप) जीवके विनाशका प्रसंग प्राप्त होगा।

र्श्वका—दयाधर्मसे रहित जातियोंमें उत्पन्न हुए मिथ्यादृष्टि जीवमें तो अद्धान पाया जाता है (फिर उसके झानको अहान क्यों माना जाय)?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आत, आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित जीवके दयाधमें आदिमें यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध हैं (अतपव उनका झान अझान ही हैं)। झानका कार्य नहीं करते पर झानमें अझानका व्यवहार लोकमें अमसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, पुत्रकार्यको नहीं करनेवाले पुत्रमें भी लोकके भीतर अपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है।

र्ज्ञका—तीनों अक्षानोंको निरुद्ध अर्थात् आश्रय कर उनकी आयप्रक्रपणा करते हुए सम्यग्निम्प्यादिष्ट गुणस्थानका आव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, अञ्चान और अअञ्चान, इन दोनोंसे एक साथ अनुविद्ध

१ ज्ञानाञ्चवदेन मत्यक्तानिश्वताकानिविभेगकानिनां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

1 224

दोहिं मि अक्कमेण अणुविद्धस्स संजदासंजदो व्य पत्तजन्त्रंतरस्स पाषेसु अण्याणेसु वा अत्थित्तविरोहा । सेसं सुगमं ।

आभिणिबोहिय-सुद ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिद्विपहुद्धि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओघं ॥ ४६ ॥

सुगममेदं, ओघादा भानं पडि मेदाभाना।

मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदुमत्था ओघं ।। ४७ ॥

एदं पि सगमं ।

केवलणाणीप्र सजोगिकेवली ओघं ॥ ४८ ॥

कदो ? खड्यभावं पडि भेदाभावा। सजोगो त्ति को भावो ? अणादिपारिणामिओ भावो । णोवसमिओ, मोहणीए अणुवसंते वि जोगुवलंभा । ण खड्ओ, अणुप्पसुरुवस्स कम्माणं खएणुप्पत्तिविरोहा । ण घादिकम्मोदयजणिओ, णहे वि घादिकम्मोदए केव-

होतेके कारण संयुत्तासंयुतके समाज भिष्यज्ञातीयताको प्राप्त सम्यग्मिश्यात्वका पाँची ज्ञानोंम, अथवा तीनों अज्ञानोमें अस्तित्व होनेका विरोध है।

रोष सुत्रार्थ सुगम है।

आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर श्रीणकपायवीतरागळप्रस्य गुणस्थान तक भाव ओचके समान हैं ॥ ४६ ॥

यह सुत्र सुगम है, क्योंकि, ज्ञानमार्गणामें ओघसे भावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतमे लेकर क्षीणकषायवीतरागछग्रस्य गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ १७ ॥

यह सत्र भी सगम है। केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली भाव ओघके ममान है ॥ ४८ ॥ क्योंकि, आयिकभावके प्रति कोई श्रेट नहीं है।

गंका -- ' सयोग ' यह कौनसा भाव है ?

समाधान-' सयोग' यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है कि यह योग न तो औपशमिक भाव है, क्योंकि, मोहनीयकर्मके उपशम नहीं होने पर भी योग पाया जाता है। न वह आयिक भाव है, क्योंकि, आत्मस्वरूपसे रहित योगकी कर्मों के क्षयसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। योग धातिकर्मोदय-जनित भी नहीं है.

१ ××× मतिश्रतावधिमनःपर्ययकेवळकानिनां च सामान्यवत । स. सि. १, ८,

िलिम्ह जोगुनलंभा। णो अघादिकम्मोदयजणिदो वि, संते वि अघादिकम्मोदए अजोगिम्ह जोगाणुनलंभा। ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पोग्गलिनाहयाणं जीनपरिफ्रहणहेउच-विरोहा। कम्मइयसरीरं ण पोग्गलिनाइं, तदो पोग्गलां नण्ण-रस-गंध-फास-संदाणा-गमणादीणमणुनलंभां। तदुष्पाइदो जोगो होतु चे ण, कम्मइयसरीरं पि पोग्गलिनाई चेन, सल्वकम्माणमायचादो । कम्मइऔदयनिण्यह्ममण् चेन जोगानिणासदंसणादो कम्मइयसरीरजणिदो जोगो चे ण, अघाइकम्मोदयनिणासाणंतरं निणस्संतभनियचस्स पारिणामियस्स औदइयचप्पसंगा। तदो सिद्धं जोगस्स पारिणामियस्स अवदर्शनप्यसंगा। तदो सिद्धं जोगस्स पारिणामियस्स अक्ष्मकणिदानिकास्य क्रम्मदर्शनप्रतिकास्य क्रम्मकणिदानिकास्य सिद्धं साम्मकण्यस्य । च भवियचेण निउनचारो, कम्मसर्वजीवरिक्षणे तस्स कम्मकणिदानिकास्य । सिर्सं साम्मं।

एवं जाजमग्गजा समत्ता ।

क्योंकि, धातिकर्मोदयके नष्ट होने पर भी सयोगिकेवलीमें योगका सद्भाव पाया जाता है। न योग मधातिकर्मोदय-जनित भी है, क्योंकि, अधातिकर्मोदयके रहने पर भी अयोगिकेवलीमें योग नहीं पाया जाता। योग शरीरनामकर्मोदय-जनित भी नहीं है, क्योंकि, पुद्रलविषाकी मकृतियोंके जीव-परिस्यंदनका कारण होनेमें विरोध है।

श्रृंका—कार्यणशरीर पुरुलियाकी नहीं है, क्योंकि, उससे पुरुलोंके वर्ण, रस, गुम्ब, स्पर्श और संस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसलिय योगको कार्यणशरीरसे उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सर्व कर्मोंका आश्रय होनेसे कार्मणदारीर भी पुद्रल-विपाकी ही है। इसका कारण यह है कि वह सर्व कर्मोंका आश्रय या आश्रार है।

शंका — कार्मणदारीरके उदय विनष्ट होनेके समयमें ही योगका विनाश देखा जाना है। इसलिए योग कार्मणवारीर जनित है, पेसा मानता चाहिए ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा माना जाय तो अधातिकर्मोदयके विनादा होनेके सनन्तर ही विनष्ट होनेवाले पारिणामिक अञ्यत्वभावके भी औदियिकरनेका प्रसंग प्राप्त होगा।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध हुआ। अधवा, 'बोग' वह श्रीवृषिकसाब है, क्योंकि, तारीरनासकर्मके उदयका विनाश होनके पक्षात् ही योगका विनाश पाया जाता है। तो, ऐसा माननेपर भव्यत्वभावके साथ व्यक्तिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, कर्मसम्बन्धके विरोधी पारिणामिकभावकी कर्मसे उत्पत्ति माननेमें विरोध जाता है। ग्रेष स्कार्य सुगम है।

इस प्रकार शानमार्गणा समाप्त हुई।

निवयमोगमन्त्यम् । तः स्. २, ४४ । अन्ते सवसन्त्यम् । कि तत् ? कार्यमम् । इन्द्रियममालिकवा
 सन्तर्दानासुपक्षिपवयमोगः । तदमावाभिवयमोगम् । सः छः. २, ४४.

संजमाणुवादेण संज़देसु पमत्तसंजदप्पहुदि जाव अजोगिकेवली ओवं ॥ ४९ ॥

सुगममेदं ।

सामाइयछेदोवद्वावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदप्पहु**ढि जाव आणि** यदि ति ओघं ॥ ५०॥

एदं पि सुनमं ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ओघं ॥ ५१ ॥

क्कदो ? खर्जावसिमंय मांव पिंड विसेसाभावा । पमचापमचसंबदेसु अष्णे वि भावा संति, एत्थ ते किष्ण परुविदा ? ण, तेर्सि पमचापमचसंजमचाभावा । पमचा-पमचसंजदाणं भावेसु पुच्छिदेसु ण हि सम्मचादिभावाणं परुवणा णाओववण्णेचि ।

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइया उवसमा **खवा** ओघं ॥ ५२ ॥

संयममार्गणाके अञ्चवादस संयतोंमें प्रमत्तसंयतसे ठेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं।। ४९॥

यह सुत्र सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंवर्तीमें प्रमचसंयतसे लेकर अनिश्वतिकरण गणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ५० ॥

यह सत्र भी सगम है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत ये भाव ओषके समान

क्योंकि, क्षायोपशमिक मावके प्रति दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

श्रृंका — प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीवोंमें अन्य भाव भी होते हैं, यहांपर हे क्यों नहीं कहे है

समाधान — नहीं, क्योंकि, वे भाव प्रमत्त और अप्रमत्त संयम होनेके कारण नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंके भाव पूछनेपर सम्यक्त्य आदि भावोंकी प्रकरणा करना न्याय-संगत नहीं है।

यक्ष्मसाम्परायिकश्चद्धिसंयर्तोमें यक्ष्मसाम्परायिक उपशामक और श्वपक भाव भोषके समान हैं ॥ ५२ ॥

१ संयमानुवादेन सर्वेवां संयतानां ××× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' गाओववण्गो क्ति ' इति पाठः ।

उवसामगाणद्वसमित्रो भागे, सवगाणं सहयो मानो ति उत्तं होदि । जहानस्सादविद्वारसुद्धिसंजदेसु चदुट्टाणी ओघं ॥ ५३ ॥ सुगममेदं ।

संजदासंजदा ओवं ॥ ५४ ॥ एवं पि सगमं।

असंजदेसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति ओषं ॥ ५५ ॥

सुगममेदं, पुन्वं परूविदत्तादो ।

एव सजममगणा समता।

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिष्टिपहुडि जाव स्रीणकसायवीदरागछदुमस्या ति ओर्च ॥ ५६ ॥

उपदासकों के औपक्रामिक भाव और क्षपकों के शायिक भाव होता है, यह अर्थ सम्बद्धारा कहा गया है।

यथारूपातबिहारशुद्धिसंयतोंमें उपञ्चान्तकपाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती भाव ओषके समान हैं ॥ ५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संयतासंयत भाव ओघके समान है ॥ ५४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

असंयतोंमें मिण्यादृष्टिसे लेकर असंयतमस्यग्दृष्टि गुणव्यान तक भाव ओघके समाव हैं ॥ ५५ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, पहंल प्रस्तृण किया जा चुका है। इस प्रकार संयममागणा समाप्त हो।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकषायशीतरागछणस्य गणस्यान तक भाव आंचके समान हैं ॥ ५६ ॥

१ × × सयतासयतानां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ ××× असयतानां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ दर्शनानुवादेन चस्रुर्दर्शनाचस्रुर्दर्शनाविषदर्शनकेवलदर्शनिनां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो १ मिच्छादिष्टिप्पहुडि खीणकसायपन्जंतसञ्चगुणद्वाणाणं चक्सु-अचक्खु-दंसणविरहियाणमणुवरुंभा ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ ५७ ॥ केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ ५८ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एतं दंसणमग्गणा समत्ता ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु चटु-ट्राणी ओर्घं ॥ ५९ ॥

चदुण्हं ठाणाणं समाहारो चदुडाणी। केण समाहारो ! यगलेस्साए। सेसंसुनमं। तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव अपमत्त-संजदा ति ओधं॥ ६०॥

एदं सुगमं ।

क्योंकि, मिध्यादृष्टिसे लेकर शिणकपाय पर्यंत कोई गुणस्थान चक्षुदर्शन और अचक्षदर्शनवाले जीवॉसे रहित नहीं पाया जाता है।

अवधिदर्शनी जीवोंके भाव अवधिज्ञानियोंके मार्वोके समान हैं ॥ ५७ ॥ केवलदर्शनी जीवोंके भाव केवलज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५८ ॥ ये दोनों ही सत्र खुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

रुक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णरुक्या, नीरुरुक्या और कापोतरुक्या वार्लोमें आदिके चार गुणस्थानवर्ती माव ओषके समान हैं॥ ५९॥

बार स्थानोंके समाद्दारको चतुःस्थानी कहते हैं।

र्युका चारों गुणस्थानोंका समाहार किस अपेक्षासे है ?

समाधान—एक लेरपाकी अपेकाले हैं, जर्थात् आदिक चारों गुणस्थानोंमें एकसी लेरया पाई जाती है।

शेष स्त्रार्थ सुगम है।

तेजीलेक्या और पश्चलेक्या वार्लोमें मिण्यादृष्टिसे लेकर अप्रमन्तसंयत गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ६० ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ लेश्यातुबादेन वब्लेश्यांनामलेश्यांनां च सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

# सुक्कलेस्सिएसु मिन्छादिट्टिप्पहुडि जान सजोगिकेविल ति ओवं ॥ ६१ ॥

सुगममेदं ।

एवं लेस्सामग्गणा समत्ता ।

### भवियाणुवादेण भवसिद्धिषसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव अजोगि-केविछि ति ओर्धे ॥ ६२ ॥

क्क्दो ? एत्थतणगुणहाणाणं ओघगुणहाणेहितो भवियत्तं पिंड भेदाभावा । अभवसिद्धिय ति को भावो, पारिणामिओ भावों ॥ ६३ ॥

कुदो ? कम्माणप्रदर्ग उनसमेण खण्ण खओनसमेण वा अभनियत्ताणुष्पत्तीदो । मनियमस्स वि पारिणामिओ चेय भावो, कम्माणप्रदय-उनसम-खय-खओनसमेहि भनिय-त्ताणुष्पत्तीदो । गुणद्वाणस्स भावमभणिय मन्गणद्वाणभावं पर्स्वेतस्स केभिष्पाओ ?

शुक्कलेडरपावालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इस मकार लेख्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादसे भन्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ६२ ॥

क्योंकि, भव्यमार्गणासम्बन्धी गुणस्थानोंका ओघ गुणस्थानोंसे भव्यत्व नामक पारिणामिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है।

अभव्यसिद्धिक यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ।। ६३ ।।

क्योंकि, कर्मोंके उदयसे, उपशमसे, क्षयसे, अधवा अयोपशमसे अभव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार मञ्चत्व भी पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि, कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे भज्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता।

र्श्वका — यहांपर गुणस्थानके मायको न कह कर मार्गणास्थानसम्बन्धी भावका प्रकरण करते हुए आचार्यका क्या अभिप्राय है?

१ सञ्यासुवादेन मन्यानां मिथ्यादप्रवाचयोगकेवव्यन्तानां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ अमन्यानां पारिणामिको मावः । स. सि. १, ८.

गुणहाणभावो अउत्तो वि णाणिज्जओ । अमवियत्तं पुण उवदेसमवेक्खदे, पुरुवमपरू-विदसहवत्तादो । तेण मगाणांभावो उत्तो ति ।

एव भविद्यमगाणा समत्ता ।

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओधं ॥ ६४ ॥

सगममेदं ।

सहयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, सहओं भावों ॥ ६५ ॥

कुदो १ दंसणमाहणीयस्स णिम्मूलक्खएणुप्पण्णसम्मत्तादो ।

खड्यं सम्पत्तं ॥ ६६ ॥

खहयसम्मादिद्रीम सम्मत्तं खह्यं चेव होदि ति अणुत्तसिद्धीदो णेदं सुत्तमाढवे-दव्वं ? ण एस दोसो । ऋदो ? ण ताव खइयसम्मादिट्ठी सण्णा खइयस्स सम्मचस्स

समाधान-गुणस्थानसम्बन्धी भाव तो विना कहे भी जाना जाता है। किन्तु अभव्यत्व (कौनसा भाव है यह ) उपदेशकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि. उसके स्वरूपका पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिए यहांपर (गुणस्थानका आव न कह कर) मार्गणासम्बन्धी भाव कहा है।

इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

सम्यक्तमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक भाव ओचके समान हैं ॥ ६४ ॥

यह सत्र सगम है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कीनसा भाव है ? श्वायिक भाव है ॥ ६५ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके निर्मूल क्षयसे शायिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है। उक्त जीवोंके श्रायिक सम्यक्त होता है ॥ ६६ ॥

शंका--आधिकसम्यग्दष्टियोंमें सम्यग्दर्शन आधिक ही होता है, यह बात अनुका-सिक है. इसलिए इस सुत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए ?

समाधान यह कोई दोष नहीं. क्योंकि, क्षायिकसम्यन्दिष्ट यह संज्ञा आयिक-

१ सम्यक्तवाद्यवादेन श्वायिकसम्यन्दष्टिषु सर्सयतसम्यन्दष्टेः श्वायिको मावः । स. सि. १, ८. २ श्वायिकं सन्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

अस्थिचं गमयदि, तवण-भक्तादिणामस्स अण्णुअद्वस्स वि उवलंगा । ण च अण्णं किंचि सहस्यसम्मनस्स अस्यिनिह चिण्हमस्यि । तदो खह्यसम्मादिद्विस्स सहसं चेन सम्मनं हैिद कि जाणाविदं । अवरं च ण सन्धे सिस्सा उपण्णा चेव, किंतु अउपण्णा वि अस्यि । तेहि सहस्यसम्मादिद्वीणं किष्ठुवसमयम्मनं, किं सहस्यसम्मनं, किं वेदगसम्मनं हैिद क्षि पुल्लिहे सहस्यसम्मनं हैिद क्षि पुल्लिहे सहस्य सुनस्स अवगारे जादो, खह्यसम्मादिद्वीणं खह्यं चेन सम्मनं हिदि पुल्लिहे सहस्य सुनस्स अवगायणं इं अपुन्वकरणक्षवयाणं खह्यभावाणं खह्य- व्यत्तिस्ति दंसणमहिस्सवयाणं यि सहस्यमावाणं तस्त्रवंषेण वेदयसम्मनोद्य संते वि स्वयसम्मनस्स अस्थिनप्यसंगे तप्यहिसेहदं वा ।

ओदहएण भावेण पुणो असंजदो ।। ६७ ॥ सम्मदं ।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ६८ ॥

सम्यक्त्यके अस्तित्वका हान नहीं कराती है। इसका कारण यह है लेकमें तपन, भास्कर नादि अनन्वर्थ (अर्थशून्य या उद्घ ) नाम भी पाये जाते हैं। इसके अनिरिक्त अन्य कोई विचन्न सायिकसम्यक्तिक अस्तित्वका है नहीं। इसकिय सायिकसम्यक्तिक अस्तित्वका है नहीं। इसकिय सायिकसम्यक्तिक सायिक सम्यक्ति ही होते होते हैं। इसरों वात यह भी हैं है समी वात यह भी हैं हैं। इसरों वात यह भी हैं हैं सभी होते हैं। उनके हारा सायिक सम्यक्ति क्या उपशासक्त्यक्त्य है, किंवा आयिकसम्यक्त्य है, किंवा वेदकसम्यक्त्य होता है, पेसा पूछने पर आयिकसम्यक्टिथोंके आयिक ही सम्यक्त्य होता है, शेष होते हैं। इस वातके जतलोंके लिए, अथवा आयिकमायवाले अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती अपकोंके आयिक चारिक समान आयिकभायवाले भी जीवोंके क्यां गुणस्थानवर्ती अपकोंक करते हुए उसके सम्यक्त समान आयिकभायवाले भी जीवोंके वर्यनेनमोहनीयका अपण करते हुए उसके सम्यक्त्य वेदकसम्यक्त्यक्रिके उदय रहने पर भी शायिकसम्यक्त्यक अस्तित्वका प्रसंग माप्त होनेपर उसका प्रतिपेध करनेके लिए स्स सुक्का अवतार हुआ है।

किन्तु श्वायिकसम्यग्दष्टिका असंयतत्व औद्यिक भावसे है ॥ ६७ ॥ यह सुत्र सुगम है।

श्वायिकसम्परदृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत यह कीनसा भाव है ? खायोपञ्चिक भाव है ॥ ६८ ॥

- १ असंयतत्वसीदयिकेत सावेत । स. सि. १.८.
- २ सयतासंयतप्रमचाप्रमचसयतानां शायोपश्चमिको मानः । सः सि. १,८.

कुदो ? चारिचावरणक्रम्मोदए संते वि जीवसहावचारिचेगदेसस्स संजमासंजम-पमच-अप्यमचर्सजमस्स आविव्यावस्तुवर्लमा ।

खड्यं सम्मत्तं ॥ ६९ ॥

सगममेदं ।

चदुण्हमुतसमा ति को भावो, ओवसमिओ भावों ॥ ७० ॥ मोहणीयस्व्वतसेणुष्पणचरित्तत्तादो, मोहोवसमणहेदुचारित्तसमण्णिदत्तादो य। स्वइयं सम्मत्तं ॥ ७१ ॥

पारद्वदंसणमोहणीयक्खवणो कदकरणिज्जो वा उनसमसेढिं ण चढदि चि जाणा-वणद्वमेदं सुर्च भणिदं । सेसं सुगमं ।

चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि **ति को भावो,** खड़ओ भावों ॥ ७२ ॥

क्योंकि, चारिजावरणकर्मके उदय होने पर भी जीवके स्वभावभूत चारिजके एक देशकर संयमासंयम, प्रमत्तसंयम और अप्रमत्तसंयमका (उक्त जीवोंके क्रमहाः) आविर्माव पाया जाता है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥ ६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंके क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपश्चामक यह कौनसा भाव है ? औपशमिक मान है ॥ ७० ॥

क्योंकि, उपशान्तकपायके मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न हुआ चारित्र पाया जानेसे और शेप तीन उपशामकोंके मोहोपशमके कारणभूत चारित्रसे समन्वित होनेसे भौपशमिकमाव पाया जाता है।

क्षायिकसम्यग्दष्टि चारों उपशामकोंके सभ्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥७१॥

दर्शनमोहनीयकर्मके क्षपणका प्रारम्भ करनेवाला जीव, अथवा इतकुरवेदक सम्यग्दिष्ट जीव, उपश्चमध्रेणीपर नहीं चढ़ता है, इस वातका झान करानेके लिए यह सूत्र कहा गया है। शेव सुत्रार्थ सुराम है।

क्षायिकसम्पर्गतः चार्ता गुणस्थानोंके क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली यह कौनसा माव है ? क्षायिक भाव है ॥ ७२ ॥

१ झायिक सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

२ चतुर्णाग्रुपश्चमकानामीपश्चमिको मावः । स. सि. १, ८.

३ क्षायिकं सम्यक्तवस् । सः सिः १, ८. ४ श्रेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

**इ**दो १ मोहणीयस्स खवणहेदुअपुच्यसिणदचारित्तसमिण्णदचादो मोहक्खएणु-प्यण्णचारित्तादो घादिक्खएणुप्पण्णावकेवलरुद्धीहितो।

खइयं सम्मत्तं ॥ ७३ ॥

सुगममेदं ।

वेदयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, खओव-समिओ भावों ॥ ७२ ॥

सुगममेदं ।

खओवसमियं सम्मत्तं ॥ ७५ ॥

ओविम्म असंजदसम्मादिद्विस्म तिण्णि भावा सामण्णेण परुविदा, एदं सम्मत्त-मोबसिमेयं खदयं खओवसिमयं वेत्ति ण परुविदं। संगिह मम्मतमगगणाए एदं सम्मत्त-भोबसिमयं खदयं खओवसिमयं वेत्ति एदेहि सुत्तिहि जाणाविदं। सेसं मगमं।

क्योंकि, अपूर्वकरण आदि तीन क्षपकोंका मोहनीयक्रमेक क्षपणके कारणभूत अपूर्वकंडाबाले चारिकसे समन्वित होनेके कारण, श्लीणकपायवीनरागळ्डास्थके मोहक्षयसे उत्पन्न हुआ चारिक होनेके कारण, तथा सर्योगिकेवली और अर्थागिकवलीके घातिया कर्मोका क्षय हो जानेसे उत्पन्न नव केवललिध्योंकी अपेक्षा शायिक भाव पाया जाता है।

चारों क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके सम्यग्दर्शन श्वायिक ही होता

है।। ७३॥ यह सुत्र सुगम है।

वेदकसम्पर्दिष्टियोंमें असंयतसम्पर्दिष्ट यह कौनमा भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है ॥ ७४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायोपश्चमिक होता है।। ७५ ॥

ओघप्रक्षपणार्मे असंयतसम्यन्दार्ध जोवक सामान्यसे तीन भाव कहे हैं। किन्तु जनका यह सम्यन्दर्शन औपरामिक है, यह प्रक्षायिक है, किया झायोपपामिक है, यह प्रक्षपण नहीं किया है। अब सम्यन्दर्शन औपरामिक स्वाप्त स्वमार्गणार्भ असंयतसम्यन्दार्ध जीवोंका यह सम्यन्दर्शन औपरामिकसम्यन्दियोंके औपरामिक होता है, आयिकसम्यन्दर्शिके झायिक होता है और बेदकस्यन्दर्शियोंके झायिक होता है और बेदकस्यन्दर्शियोंके झायिक होता है। यह बात इन स्वमंसे स्वित की गई है। शेव सुवार्ष सुगम है।

१ सायोपश्वमिकसम्यन्दृष्टिषु असंयतसम्यन्दृष्टेः क्षायोपश्वमिको सावः । स. सि. १, ८.

२ क्षायोपश्चमिकं सम्यक्त्वम् । सः सिः १, ८.

ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ७६ ॥

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ७७ ॥

णादद्वमेयं ।

खओवसमियं सम्मत्तं ॥ ७८ ॥

कुदो ? दंमणमोहोदए संते वि जीवगुणीभृदसदृहणस्स उप्पत्तीए उवलंभा।

उवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, जब-समिओ भावों ॥ ७९ ॥

कृदो १ दंसणमाहुअसमेणुप्पण्णसम्मत्तादो । उवसामियं सम्मत्तं ॥ ८० ॥

किन्तु वेदकमम्यग्दृष्टिका असंयतन्त्र औद्यिक भावसे है ॥ ७६ ॥ इस सप्रका अर्थ जाना दुआ है ।

वेदक्सम्यग्रदृष्टि संयतासँयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत यह कौनसा साव है १ क्षायोपराभिक्रभाव है ॥ ७७ ॥

इस सत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायोपशमिक होता है ॥ ७८ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयके (अंगभूत सम्यक्त्वप्रकृतिके) उदय रहने पर भी जीवके गुणस्वरूप श्रद्धानकी उत्पत्ति पार्र जाती है।

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कीनसा भाव है ? औपश्चमिक भाव है ॥ ७९ ॥

क्योंकि, उपशमसम्यम्बधियोंका सम्यक्त्व दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न हुआ है।

उक्त जीवोंके सम्यन्दर्शन औपशमिक होता है ॥ ८० ॥

१ असंयतः पुनरीदियिकेन भावेन । स. सि. १, ८.

र संयतासयतप्रमचाप्रमचसयतानां कायोपश्रमिको मावः । स. सि. १, ८,

३ शायोपश्रमिकं सम्यक्तवम् । सः सिः १, ८.

४ औपशमिकसस्यग्दृष्टियु असयतसस्यग्दृष्टेरीपशमिको मावः । स. सि. १, ८.

५ औपश्रमिकं सम्यक्तम् । स. सि. १, ८,

ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ।। ८१ ॥ हो वि सनाणि सम्माणि ।

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसमिओ

भावों ॥ ८२ ॥

सुगममेदं ।

उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८३ ॥

एदं पि सुगमं ।

चदुण्हमुनसमा ति को भावो, उवसमिओ भावो ॥ ८४ ॥ उनसमियं सम्मत्ते ॥ ८५ ॥

दो वि सत्ताणि सगमाणि।

सासणसम्मादिही ओघं ॥ ८६॥

किन्तु उपश्चमसम्यक्त्वी अमंयतसम्यग्दष्टि जीवका अमंयतत्व औद्यिक भावसे है ॥ ८१ ॥

ये दोनों ही सुत्र सुगम हैं।

उपज्ञमसम्यण्टि संयतासंयत, प्रमचसंयत और अप्रमचसंयत यह कानसा भाव है कार्योपञ्चमिक भाव है ॥ ८२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपश्रमिक होता है ॥ ८३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंके उपशमसम्यग्दिष्ट उपशामक यह कौनमा भाव है १ औपशमिक भाव है ॥ ८४ ॥

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपश्चिमक होता है ॥ ८५ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि भाव ओघके समान है।। ८६।।

साताद्गतम्पण्टाष्ट माव आयक समान ह ॥ ८६

१ असयत पुनरोदियिकेन मावेन । स सि. १, ८

२ सयतासयतप्रमताप्रमत्तस्यताना क्षायोपश्चामेको मानः । स सि. १. ८.

१ औपशमिक सम्यक्तवम् । स. सि. १, ८.

४ चतुर्णापुपशमकानामीपशमिको मावः। स सि. १, ८.

५ औपश्रमिक सम्यक्त्वम्। स सि १,८ ६ सासादनसम्यव्ष्टेः पारिणामिको भाव । स.सि.१,८,

सम्मामिन्छादिद्वी ओघं ॥ ८७ ॥ मिन्छादिद्वी ओघं ॥ ८८ ॥ तिण्य वि सत्ताण अवगयत्याणि ।

एवं सम्बत्तमगाणा समता ।

सिणयाणुवादेण सम्मीसु मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव **खीणकसाय-**वीदरागछदुमत्या ति ओर्घ' ॥ ८९ ॥

सुगममेदं ।

असण्णि ति को भावो, ओदहओ भावों ॥ ९० ॥

कुदो १ णोइंदियावरणस्य सन्वचादिफद्याणग्रुदण्ण असण्णिनुप्पत्तीदो । असण्णि-गुणद्वाणभावो किण्ण परुविदो १ ण, उबदेसमंतरेण तदवगमादों ।

एवं स्विगमगाणा समता ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि भाव ओषके समान है ॥ ८७ ॥ मिथ्यादृष्टि भाव ओषके समान है ॥ ८८ ॥ इन तीनों ही खर्जोका अर्थ झात है।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्लीणकपायवीतराग-छत्रस्य तक भाव ओषके समान हैं ॥ ८९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंजी यह कीनसा भाव है ? औदयिक भाव है ॥ ९०॥

क्योंकि, नोइन्द्रियावरणकर्मके सर्वेषाती स्पर्धकाँके उदयसे असंक्रित्व भाव उत्पन्न होता है।

शंका—यहांपर असंबी जीवोंके गुणस्थानसम्बन्धा मावको क्यों नहीं बतलाया है समाधान — नहीं, क्योंकि, उपदेशके विना ही उसका बान हो जाता है।

इस प्रकार संज्ञीमार्गणा समाप्त हुई।

१ सम्यग्मिय्यादृष्टेः क्षायोपक्षमिको मावः । सः सि १, ८.

१ मिष्यादृष्टेरीदियको मावः। स. सि. १, ८. ३ संक्रानुवादेन संक्रिनां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

४ असिबनामीदयिको मावः। सः सि १,८. ५ तदुमयव्यपदेशरहितानां सामान्यवत् । सः सि. १,८.

आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव सजोगि-केविरु ति ओघं ॥ ९१ ॥

सुगममेदं। अणाहाराणं कम्मइयभंगो<sup>ं</sup>॥ ९२ ॥

एदं पि सुगमं । कम्मइयादो विसेसपदुष्पायणद्वं उत्तरसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, अजोगिकेविल ति को भावो, खइओ भावो ॥ ९३॥

सुगममेदं ।

( एव आहारमग्गणा समत्ता )

एवं भावाणुगमा ति समत्तमणिओगहारं ।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक माव ओषके समान हैं।। ९१।।

यह सूत्र सुगम है।

अनाहारक जीवोंके भाव कार्मणकाययोगियोंके समान हैं।। ९२॥

यह सूत्र भी सुगम है।

कार्मणकाययोगियोंमें विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं— किन्तु विशेषता यह है कि कार्मणकाययोगी अयोगिकेवली यह कौनसा भाव है १

क्षायिक भाव है ॥ ९३ ॥ यह सूत्र सुगम है।

(इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई ।)

इस प्रकार भावानुगमनामक अनुयोगडार समाप्त हुआ ।

१ आहारातुवादेन आहारकाणां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

१ × × जनाहारकाणां च सामान्यवत् । स. सि १, ८.

३ मान परिसमाप्तः। स सि. १, ४.

3TUIAE IIUJIA



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भृदबलि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो

<sub>तस्स</sub> पढमखंडे जीवहाणे अप्पाबहुगाणुगमो

केवलणाणुङ्जोइयलोयालोए जिणे णर्मसिसा । अप्पबद्धआणिओअं जहोनएसं परूबेमो ॥

अपाबहुआणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य' ॥१॥

तत्य णास-इवणा-दव्य-आवभेष्ण अप्पाबहुअं चउव्विहं। अप्पाबहुअसहो णामप्पा-बहुअं। एदम्हादो एदस्स बहुत्तमप्पत्तं वा एदमिदि एयत्तज्ज्ञारोवेण इविदं ठवणप्पा-बहुगं। द्व्यप्पाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेष्ण। अप्पाबहुअपाहुडजाणजो अणुवजुत्तो

केवलझानके द्वारा लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाले श्री जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार करके जिस श्रकारसे उपदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अस्पवहुत्व अनुयोग-द्वारका प्रकृपण करते हैं॥

अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १ ॥

नाम, स्थापना द्रव्य और भाषके भेदसे अस्पबहुत्य चार प्रकारका है। उनमेंसे अस्पबहुत्य दाम्द नामअस्पबहुत्य है। यह इससे बहुत है, अथवा यह इससे अस्प है, इस प्रकार एकत्वके अध्यारोपसे स्थापना करना स्थापनाअस्पबहुत्य है। द्रव्यअस्प-बहुत्य आगम और नोआगमके भेदसे हो प्रकारका है। जो अस्पबहुत्य विषयक प्रास्तृतको जाननेवाला है, परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित है उसे आगमदृष्य अस्पबहुत्य

१ अल्पनहुत्वमुपवर्ण्यते । तत् द्विविश्वं सामान्येन विश्वेषण च । सः सिः १,८.

आगमद्व्यपावहुअं । णोआगमद्व्यपावहुअं तिविहं जाणुअसरीर-अविय-तघ्वदिरित्तमेदा । तत्य जाणुअसरीरं भविय-वहुमाण-समुद्धादिमिदि तिवहमवि अवगयत्यं । भवियं अविस्स-काले अप्पावहुअपाहुडजाणुओ । तव्वदिरित्तभप्पावहुअं तिविहं सचित्तमिवं मिस्समिदि । जीवद्व्यपावहुअं सचित्तं । ससद्व्यपावहुअमिचं । दोण्हं पि अप्पावहुअं मिस्सं । मावप्पावहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेष्ण । अप्पावहुअंपाहुडजाणुओ उवजुत्तो आगम-मावप्पावहुअं । णाण-दंसणाणुआग-जोगादिविसयं णोआगमभावप्पावहुअं ।

एदेसु अप्पावहृष्यु केण पयदं १ सचिनदृष्यपाबहुष्ण पयदं । किमप्पाबहुअं १ संसाधम्मा, पदम्हादो एदं तिगुणं चदुगुणमिदि बुद्धिगेन्द्रो । कस्सप्पाबहुअं १ जीव-दृष्यस्स, धम्मिनदिरिचर्तसाधम्माणुवरुंगा । केणपाबहुअं १ परिणामिएण मावेण ।

कहते हैं। नोआगमद्राज्यअस्पबहुत्व बायकशारीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त मेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे भावी, वर्तमान और अतीत, रन तीनों ही प्रकारके बायकशरीरका अर्थ जाना जा बुका है। जो भविष्यकालमें अत्यबहुत्य प्रभुतका जाननेवाल होगा, उसे आंबी नोआगमद्रज्य अस्पबहुत्व तिनेशेष कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अत्यबहुत्य तीन प्रकारका है— सिखन, अविक्त और प्रिष्ठ। जीवदृत्य विपयक अस्पबहुत्व सिखन है, शेष दृत्य हिष्यक अस्पबहुत्व अधित है, और इन दोनोंका अस्पबहुत्व प्रिष्ठ है। आगम और नोक्षायमके भेदसे भावभयबहुत्व दी प्रकारका है। जो अस्पबहुत्व प्राश्चित जानने वाला है और दर्तमानमें उसके उपयोगसे पुक्त है उसे आगमभाव अस्पबहुत्व कहते हैं। आसाक बाल और दर्शनको, तथा पुद्रस्वक्रमोंक अनुभाग और योगादिको विषय करने वाला नोक्षायमभाव अस्पबहुत्व हैं।

शंका-इन अल्पबहुत्वोंमेंसे प्रकृतमें किससे प्रयोजन है ?

समाधान-प्रकृतमें सचित्त द्रव्यके अस्पवहत्वसे प्रयोजन है।

(अब निर्देश, स्वाभित्वादि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पबहुत्यका निर्णय किया जाता है।)

श्वंका - अल्पबहुत्व क्या है ?

समाधान---यह उससे तिगुणा है, अथवा चतुर्गुणा है, इस प्रकार बुद्धिके द्वारा प्रहण करने योग्य संख्याके धर्मको अस्पवद्वत्व कहते हैं।

र्यका — अल्पबहुत्व किसके होता है, अर्थान् अल्पबहुत्वका स्वामी कीन है ? समाघान — जीवद्रव्यके अल्पबहुत्व होता है, अर्थान् जीवद्रव्य उसका स्वामी है, क्योंकि, धर्मीको छोड़कर संस्थाधर्म पृथक नहीं पाया जाता ।

र्शका---अल्पबहुत्व किससे होता है, अर्थात् उसका साधन क्या है ? समाधान---अल्पबहुत्व पारिणामिक भावसे होता है । कत्यप्पाबहुअं ? जीवदच्ये । केयचिरमप्पाबहुअं ? जणादि-अपज्जवसिदं । कुरो ? सम्बेसिं गुणहुाणाममेरेणेव पमाणेण सन्वकालमवहाणादो । कहविहमप्पाबहुअं ? मग्गणमेयभिष्ण-गुणहुग्णमेर्त्ते ।

अप्पं च बहुअं च अप्पाबहुआणि । तेतिमणुगमो अप्पाबहुआणुगमो । तेण अप्पाबहुआणुगमेण णिहेसो दुविहो होदि ओघो आदेसो ति । संगहिद्वयणकलाचो दब्बहियणिषंघणो ओघो णाम । असंगहिद्वयणकलाओ पुव्चिल्लत्याँवयवणिषंघो पञ्जव-हियणिबंघणो आदेसो णाम ।

ओघेण तिस्र अद्धास उवसमा पवेसणेण तुला थोवां ॥२॥

तिसु अद्वासु ति वयणं चत्तारि अदाओ पडिसेहडूं। उत्तसमा नि वयणं ख्वया-दिपडिसेहफ्टं। पवसणेणीच वयणं संचयपडिसेहफ्टं। तुछा चि वयणेण विसरिसच-पडिसेहो कदो। आदिमेसु तिसु गुणहुाणेसु उवसामया पवसणेण तुछा सरिसा। क्रूदो १

शंका--अल्पबहुत्व किसमें होता है, अर्थात् उसका अधिकरण क्या है ?

समाधान — जीवद्रव्यमें, अर्थात् जीवद्रव्य अल्पबहुत्वका अधिकरण है।

शंका-अल्पबहुत्व कितने समय तक होता है ?

समाधान—अत्यवहुत्व अनावि और अनन्त है, क्योंकि, सभी गुणस्थानोंका इसी प्रमाणस सर्वकाल अवस्थान रहता है।

शंका-अस्पबहुत्व कितने प्रकारका है ?

समाधान-मार्गणाओंके भेदसे गुणस्थानोंके जितने भेद होते हैं, उतने प्रकारका

अस्पबद्धत्व होता है।

अयर और बहुत्यको अर्थात् हीनता और अधिकताको अस्पबहुत्व कहते हैं। उनका अनुगम अस्पबहुत्वानुगम है। उससे अर्थात् अस्पबहुत्वानुगमसे निर्देश हो। प्रकारका है, ओधिनिर्देश और आदेशिनेंद्राः। जिससे सम्पूर्ण वचन-कलाप संग्रहीत है, और जो इव्याधिकनय-निमित्तक है, वह ओधिनेंद्रां है। जिससे सम्पूर्ण वचन-कलाप संग्रहीत नहीं है, जो पूर्वोक्त अर्थावयव अर्थात् ओधानुगममें वतलाये गये भेदोंके आश्रित है और जो पर्याधार्थिकनय-निमित्तक है वह आदेशनिर्देश है।

ओघनिर्देशसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा

परस्पर तुल्य हैं, तथा अन्य सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं ॥ २ ॥

'तीनों गुणस्थानोंमें 'यह बचन चार उपशामक गुणस्थानोंके प्रतिषेध करनेके लिप दिया है। 'उपशामक' यह बचन झपकादिके प्रतिषेधके लिप दिया है। 'प्रवेशकी अपेक्षा' इस बचनका फल संचयका प्रतिषेध है। 'तुस्य' इस बचनसे विसदशताका प्रतिषेध किया है। अंगीसम्बन्धी सादिके तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी

१ मतिपु ' पुव्विक्क्सा ' इति वाठः । सप्रती तु स्वीकतपाठः ।

९ सामान्येन तावत् त्रय उपसमकाः सर्वतः स्तोकाःस्वग्रणस्थानकालेषु प्रवेशेन तुक्यसंस्थाः।स. सि. १, ८.

एआदिचउण्णमेचजीवाणं चरेतं पढि पडिसेहाभावा। ण चं सव्वर्द्धं. तिसु उनसामगेसु पनिसंतजीनिह सिरसचिणयमो, संमनं पहुच्च सिरसचंचीदो। एदिसि संचओ सिरसो असिरोते। एदिसि संचओ सिरसो असिरोते। चित्रं सेच्यारिच्छस्स वि अवगमादो। पविस्तामाणजीवाणं विसिरसचे सेते संचयस्य निसिरसचं, अण्णहां दिहृदिवरोहादो। अपुन्वादिअद्वाणं थोव नहुचादो निसिरसचं संचयस्य किण्ण होदि चि पुण्डिदे ए होदि, तिष्हृद्धुवसामगाणमद्वाहितो उनकस्मपवेसंतरस्य बहुचवदेसादो। तम्हा किल्हं संच्या से सिरोते। चेचा वोवा उनिर उच्चमाणगुणहाणाण संसं पेनिस्तय थोवा चित्रं संच्या

अपेक्षा तुत्य अर्थात् सदश होते हैं, क्योंकि, एकसे लेकर चौपन मात्र जीवोंके प्रवेशके प्रति कोई प्रतियेष नहीं है। किन्तु सर्वकाल तीनों उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा सदशताका नियम नहीं है, क्योंकि, संभावनाकी लेपेक्षा सदशताका कथन किया गया है।

र्मुका--इन तीनों उपशामकोंका संचय सहश होता है, या असहश होता है, इस बातका प्रकाण क्यों नहीं किया?

समाधान—यह कोई दांप नहीं, क्योंकि, प्रयोशी सदशतासे उनके संवयकी सदशताका भी झान हो जाता है।प्रविश्यमान जीवोंकी विसदशता होने पर ही संवयकी विसदशता होती है। यदि पेसा न माना जाय तो प्रत्यक्षसं विरोध आता है।

र्शका — अपूर्वकरण आदिके कालोंमें परस्पर अल्पवहुत्व होनेसे संचयके विस-दशता क्यों नहीं हो जाती है ?

समाधान — ऐसी आशंकापर आचार्य उत्तर देत हैं कि अपूर्वकरण आदिके कालके हीनाधिक होनेसे संचयके विसदशता नहीं होती है, क्योंकि, तीनों उपशामकोंके कालोंसे उत्तरह प्रवेशान्तरका काल बहुत है ऐसा उपदश पाया जाता है। इसलिए तीनोंका संचय भी सदश ही होता है।

विशेषार्थ — यहां पर शंकाकारने यह शंका उठाई है कि जब अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, अर्थात् अपूर्वकरणका जितना काल है, उससे संस्थात-गुणा हीन सङ्गस्साम्परायका काल है और उससे संस्थातगुणा हीन सङ्गस्साम्परायका काल है, तब इन गुणस्थानोंमें संचित होनेवाली जीवराशिका प्रमाण भी हीनाधिक ही होना चाहिए, सहश नहीं होना चाहिए? इसके समाधानमें यह कहा गया है कि तीनों उपशासकोंक कालोंसे उन्कृष्ट प्रवेशान्तरक बहुत होनेका उपशेश पाजा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि उपि अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, तथापि वह प्रवेशान्तरक अनुकृष्ट प्रवेशान्तरक गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, तथापि वह प्रवेशक अन्तर्गुंद्धते या असंस्थात समयप्रमाण है। किन्तु इन गुणस्थानोंमें प्रवेश कर संचित होनेवाले जीव संस्थात अर्थात् उपशासकोंकी प्रवेक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन

#### उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तात्तिया चेयं।। ३ ॥

पुत्रसुत्तारंभो किमहो ? उनसंतकसायस्स कसाउनसामगाणं च पचासचीए अभावस्स संदंसणफलो । जेसि पच्चासची अत्यि तेसिमेगजोगो, इदरेसि भिण्णजोगो होदि चि एदेण जाणानिदं ।

#### खवा संखेजजगुणां ॥ ४ ॥

कुदो ? उवसामगगुणहाणग्रुक्कस्सेण पविस्समाणचउवण्णजीवेहिंतो खवगेगगुण-

सी जार ( २०४ ) और क्षपकश्रेणिक प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक छह सी आठ (६०८) ही होते हैं। यदि सर्वज्ञचन्य प्रमाणकी भी अपेक्षासे एक समय संस्थात अर्थात प्रवेश माना जाय, तो भी प्रत्येक गुणस्थानके प्रवेशकाळके समय संस्थात अर्थात उपरामश्रेणिक प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन सी जार और क्षपकश्रेणिके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन सी जार और क्षपकश्रेणिके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक छह सी आठ ही होंगे। यहां वह स्मरण रखना बाहिए कि उपराम या क्षपकश्रेणीमें निरन्तर प्रवेश करनेका सर्वोत्कृष्ट काळ आठ समय ही है। इससे उपराम या क्षपकश्रेणीमें निरन्तर प्रवेश करनेका सर्वोत्कृष्ट काळ आठ समय ही है। इससे उपराम या क्षपकश्रेणीमें निरन्तर प्रवेश करनेका सर्वोत्कृष्ट आठ आठ समय ही है। इससे उपराम या प्रत्येकरणार्थी गुणस्थानों में प्रवेशान्तर अर्थात विवास मान स्वत्येक निकल्का हो आठ संस्थात समयप्रमाण है। जूंकि, स्वस्थानग्रया गुण्या हमा साम्यान प्रत्येकरणका काळ संस्थानग्रया गुणा ही होगा। इसी प्रकार जूंकि अनिवृत्तिकरणके काळसे अपूर्वकरणका काळ संस्थान गुणा है, अतः उसके प्रवेशान्तरका काळ भी संस्थान गुणा है, अतः उसके प्रवेशान्तरका काळ भी संस्थान ग्रया है कितानों उपशामकोंके काळोंने तीनों उत्तर प्रत्येकरणका हो होता है।

उपर्युक्त जीव आगे कही जानेवाली गुणस्थानोंकी संख्याको 'देखकर अस्य हैं' ऐसा कहा है।

उपञान्तकषायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३ ॥

शंका-पृथक सुत्रका प्रारम्भ किस लिये किया है ?

समाधान—उपशान्तकथायका और कथायके उपशाम करनेवाले उपशामकोंकी परस्पर प्रत्यासत्तिका अभाव दिखाना इसका फल है। जिनकी प्रत्यासत्ति पाई जाती है जनका ही पक योग अर्थात् एक समास हो सकता है और दूसरोंका भिन्न योग होता है, यह बात इस सुत्रसे स्वित की गई है।

उपशान्तकषायवीतरागछत्रस्थोंसे श्वपक संख्यातगुणित हैं॥ ४ ॥ क्योंकि, उपशामकके गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेषाले बौपन जीवाँकी

१ उपशान्तकथायास्तावन्त एव । स. सि. १, ८.

६ त्रयः क्षपकाः संस्थेवग्रणाः । स. ति. १, ८.

श्वकस्त्रेण पविस्तमाणअङ्कुचरसदजीवाणं दुगुणनुवरुमा, पंचण-चदुरुचरतिसदमेषेगुव-सामगानुणङ्काणुक्कस्तर्सचयादो वि खवगेगगुणङ्काणुक्कस्तरंसचयस्स दुरूऊणछस्सद-मेषस्स दुगुणपदंत्रणादो ।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेवं ॥ ५ ॥

पुधसुत्तारंभस्स कारणं पुट्यं व वत्तव्यं । सेसं सुगमं ।

सजोगकेवली अजोगकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तित्तया चेवं ॥ ६ ॥

षाइयधादिकस्माणं छदुमत्येहि परचासत्तीए अभावादो पुधसत्तारंभो जादो । पवेसणेण तेत्तिया चेवेति उत्ते पवेस-संचएहि अहुत्तसददुरुङ्गळ्याङसदमेना कमेण हाँति ति चेत्तव्यं । दो वि तुल्ला नि उत्ते दो वि अण्णाण्णेण सरिसा नि भणिदं होदि । अजोगिकेबलिसंचओ पुष्टिबल्लगुणहाणसंचएहि सरिमो जधा, तथा सजोगिकेबलिसंचयस वि सरिसती । विसरिसत्तपदुष्पायणहमुत्तस्सुनं भणदि—

सपेका क्षपकके एक गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले एकसौ आठ जीवोंके दुगुणता पार्र जाती है। तथा संचयकी अपेक्षा उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कृष्टरूपसे पांच कम तीनती चार अर्थान् दो सौ निन्यानंव (२९९) संचयक्षे भी क्षपकके एक गुणस्थानको हो कम छह सौ (५९८) कप संचयके दुगुणता देखी जाती है।

श्वीणकपायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। ५ ।।

पृथक् सूत्र बनानेका कारण पहलेके समान कहना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुराम है। सयोगिकेवली और अयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण हैं ॥ ६ ॥

घाति कर्मोका घात करनेवाले सयोगिकंवली और अयोगिकंवलीकी छग्रस्थ जीवोंके साथ प्रत्यासचिका अभाव होनेस पृथक सूत्र बनाया गया है। प्रवेशकी अपेक्षा पृष्ठोंक प्रमाण ही हैं, पेसा कहनेपर प्रवेशस एक भी आढ़ (१०८) और संवयसे दो कम छह सी अर्थात् पांच सी अद्भानवे (१०८) क्रमसे होते हैं, पेसा अर्थ प्रहण करना बाहिए। दोनों ही तुल्य हैं, पेसा कहनेसे होनों ही प्रस्थर समान हैं, ऐसा अर्थ सचित होता है। जिस प्रकार अयोगिकंवलीका संचय पूर्व गुणस्थानोंके संचयके सददा होता है, उसी प्रकार स्योगिकंवलीक संचयक भी सदशताकी प्राप्ति होती है, अतएय उनके संचयकी विसदशताके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

१ श्रीणकमायवीतरांगच्छ्यस्थास्तावन्त एव । स. सि. १, ८,

९ संबोगकेविक्षेनोऽयोगकेविक्षित्रस प्रवेशेन तुस्पसंख्याः । स. सि. १, ८.

### सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संस्रेज्जगुणां ॥ ७ ॥

कुदो १ दुरुवृण्छस्सदमेचजीनेहितो अङ्कलक्त-अङ्गाणउदिसहस्स-दुरिहयपंचसद-मेचजीवाणं संखेअगुणजुवसंभा। हेट्टिमरामिणा उवरिमरासि छेचुण गुणयारो उप्सादेदन्त्रो।

अणमत्तर्भजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजुराणां ॥ ८ ॥ ॥ ८ ॥ संखेजजुराणां ॥ ८ ॥

स्वरगुवसामगअप्पमचसंजदपडिसेही किमड्डं कीरदे <sup>९</sup> ण, अप्पमचसामण्णेण तेसिं पि गहणप्पसंगा । सजोगिरासिणा चेकोडि-छण्णउदिलस्य-णवणउइस<del>इस्स-विउचर-</del> सदमेचअप्पमचरासिन्दि मागे हिदे जं लर्ड्ड सो गुणगारो होदि।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ९ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि । कुदो णव्यदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो ।

सयोगिकेवली कालकी अपेक्षा संख्यात्गुणित हैं ॥ ७॥

क्योंकि, दो कम छह सौ, अर्थान् पांच सौ अट्टानचे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ लाख, अट्टानचे हजार पांच सौ दा संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पार्र जाती है। यहां पर अधस्तनराशिसे उपरिम राशिको छेदकर (भाग देकर) गुणकार उत्पन्न करना चाहिए।

सयोगिकेबलियोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ८ ॥

र्शका—यहांपर क्षपक और उपशामक अग्रमत्तसंयतोंका निषेध किस लिए किया गया है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'अप्रमत्त 'हस सामान्य पदसे उनके भी प्रहणका प्रसंग आता है, इसल्पि क्षया गया है। स्वीति क्षया ति स्वाति क्षया है। स्वीति क्षया स्वाति क्षया स्वाति

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ ९ ॥ गुणकार क्या है ? दो संख्या गुणकार है । शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान---आचार्य-परम्पराके द्वारा आये हुपे उपदेशसे जाना जाता है।

१ सयोगकेविलनः स्वकालेन समुदिताः सस्येयग्रणाः । (८९८५०२)। त. सि. १, ८. २ अप्रमत्तसंयताः संस्थेयग्रणाः (२९६९९१०३)। स. सि. १. ८.

१ प्रमश्चसयताः संख्येयगुणाः (५९३९८२०६)। स. सि. १, ८.

पुण्युचअप्पमचरासिणा पंचकोडि-तिष्णउङ्लब्स-अङ्गणउङ्गहस्स-छम्भहियदोसदमेचिह पमचरासिम्हि आगे हिदे ज भागलर्ड सो गुणमारो ।

#### संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ॥ १०॥

कुदो १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिमागमेचचादो । माणुसखेचङ्मंतरे चेय संजदासंजदा होति, णो बहिद्धाः भोगभूमिहिह संजमासंजमभाविदोहा । ण च माणुस-खेचङ्मंतरे असंखेज्जाणं संजदासंजदाणमिथ संग्रजो, तेचियमेचाणमेन्याबहुग्णविरोहा । तदो संखेज्जगुणेहि संजदासंजदेहि होदल्जिमिदि १ ण, सर्यपष्टपन्त्रदूपरमागे असंखेज्ज-जोयणवित्यद्धे कम्मभूमिपडिभाए तितिक्खाणमसंखेज्जाणं संजमासंजमगुणसिहिदाण-म्रुवर्जमा । को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेजिदिमागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वन्तामुलाणि । को पडिभागो १ अतीमुहुचगुणिदपमचसंजदरासी पडिभागो ।

#### सासणसम्मादिद्री असंखेज्जगुणां ॥ ११ ॥

पूर्वोक्त अग्रमत्तराशिसे पांच करोड़ तिरानवे लाल, अट्टानवे हजार, दो सौ छह संस्थाप्रमाण प्रमत्तसंयतराशिमें भाग देनेपर जो भाग लब्ध आवे, वह यहांपर गुणकार है।

प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ॥ १० ॥

क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

द्वैका संयतासंयत मजुष्यक्षेत्रके भीतर ही होते हैं, वाहर नहीं, क्योंकि, भोग-भूमिमें संयमासंयमके उत्पन्न होंनेका विरोध है। तथा मजुष्यक्षेत्रके भीतर असंख्यात संयता-संयतोंका पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि, उतन संयतासंयतोंका यहां मजुष्यक्षेत्रके भीतर व्यक्थान माननेमें विरोध आता है। इसलिए प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत संव्याजगुणित होना चाहिए?

गुणकार क्या है ? पर्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? अन्तर्मुहुर्तक्षे प्रमत्तसंयतराशिको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे, वह प्रतिभाग है।

संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृष्णित हैं ॥ ११ ॥

१ संयतासयता असस्येयग्रणाः । स. सि. १,८,

२ प्रतिषु '-मेत्ता- ' इति पाठः ।

३ सासादनसम्यन्दृष्टभोऽसंख्येयगुणा । सः सिः १, ८.

कुरो ? तिबिहसम्मचाह्नद्रसंजदासंजर्दाहंतो एगुनसमसम्मचारो सासणगुणं पिड-विज्ञय छसु आविल्यासु संचिदजीवाणमसंखेज्जगुणनुवदेसारो । तं पि कर्ष णव्यदे ? एगसमयम्हि संजमासंजमं पिडवज्जमाणजीविहितो एक्कसमयम्हि चेव सासणगुणं पिड-वज्जमाणजीवाणमसंखेजजगुणचर्दसणारो । तं पिं कुरो ? अर्णतसंसारविच्छेयहेउसंजमा-संजमलंभस्स अहदुन्लभचारो । को गुणगारो ? आविल्याए असंखेज्जदिभागो । हेड्डिम-रासिणा उनिस्मासिम्बहारकाले मागे हिदे गुणगारो आगच्छिदि, उनिस्मासिअवहारकालगुणिदहेड्डिम-रासिणा पिल्दोक्म गागे हिदे गुणगारो होदि , उनिस्मासिअवहारकालगुणिदहेड्डिम-रासिणा पिल्दोक्म गागे हिदे गुणगारो होदि । एवं तीहि प्यारेहि गुणयारो समाण-मज्जमाणरासीसु सन्वत्य साहेदन्वो । णविर हेड्डिमरासिणा उनिस्मासिम्हि मागे हिदे गुणगारो आगच्छिदि चि एदं समाणासमाणभज्जमाणरासीणं साहारणं, दोसु वि एदस्स पउनीए बाहाणवर्लमा ।

क्योंकि, तीन प्रकारके सम्यक्त्वके साथ स्थित संयतासंयतोंकी अपेक्षा यक उपरामसम्यक्त्वसे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छह आवलियोंसे संचित जीव असंस्थातगुणित हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

शंका - यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान—एक समयमें संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवींसे एक समयमें ही सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीव असंस्थातगुणित देखे जाते हैं।

शंका-इसका भी कारण क्या है ?

समाधान—क्योंकि, अनन्त संसारके विच्छेदका कारणभूत संयमासंयमका पाना अतिदुर्छभ है।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है । अधस्तनराशिसे उपरिस्राशिमें भाग देनेपर गुणकारका प्रभाण आता है । अथवा, उपरिस्राशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिके अवहारकालमें भाग देनेपर गुणकार होता है । अथवा, उपरिस्राशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिकों गुणित करके जो क्या आवे उसका पत्योपमर्मे
भाग देनेपर गुणकार आता है। ऐसे इन तीन प्रकारोंसे समान भज्यमान राशियोंमें सर्वेष
गुणकार साधित कर लेना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि अधस्तनराशिका उपरिमराशिमें भाग देनेपर गुणकार आता है, यह नियम समान और असमान, दोनों भज्यमान
राशियोंमें साथाएण है, क्योंकि, उक्त दोनों राशियोंमें भी इस नियमकी प्रवृत्ति होनेमें

#### सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणां ॥ १२ ॥

एदस्सत्यो उच्चदे - सम्मामिच्छादिद्विअद्वा अंतोग्रहुचमेचा, सासणसम्मादिद्विअद्वा वि छाविरुयमेचा । किंतु सासणसम्मादिद्विअद्वादो सम्मामिच्छादिद्विअद्वा संखेडजगुणा । संखेडजगुणदाए उवक्कमणकालो वि सासणदावक्कमणकालादो संखेडजगुणो
उचक्कमणविरोहा विरहकालाणग्रहयय्य साधम्मादो । तेण दोगुणद्वाणाणि पिडवड्जमाणराती अदि वि सरिसो, तो वि सासणसम्मादिद्वीहिंतो सम्मामिच्छादिद्वी संखेडजगुणा
हॉति । किंतु सासणगुणग्रवसमसम्मादिद्वीणो चेय पिडवड्जित , सम्मामिच्छनगुणं पुण
वेदगुक्समसम्मादिद्विणो अद्यावीससंतकभिम्मपिच्छादिद्विणो य पिडवड्जित । तेण सासण्ड ज्ञानमामिच्छनं पीडवड्जमाणगरासी संखेडजगुणो । तदो संखेडजगुणापदो संखेडजगुणउवक्कमणकालादो च सासणिहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणो असंखेडजगुणा, 'कारणाणुसारिणा कञ्जण
होदच्यमिदि ' णायादो । सासणिहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणो असंखेडजगुणा (कृष्ण होति
कि उने ण होति, अणेयणिग्यमादो । जिर तेहि पिडवड्यमाणगणाप्राणनेक्कः वेच होति.

सासादनसम्यन्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १२ ॥

इस सत्रका अर्थ कहते हैं- सम्यग्मिध्यार्हाष्ट गुणस्थानका काल अन्तर्भृहतेमात्र है और सासादनसम्यग्दृष्टिका काल भी छह आवलीप्रमाण है, किन्तु फिर भी सासादन-सम्यन्दृष्टिके कालसे सम्यग्मिथ्यादृष्टिका काल संख्यातगुणा है। संख्यातगुणित कालका उपक्रमणकाल भी सासादनके कालके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा है। अन्यथा उपक्रमण-कालमें विरोध आजायगा, क्योंकि, विरहकाल दोनों जगह समान है। इसलिए इन दोनों गणस्थानोंको प्राप्त होनेवाली राशि यद्यपि समान है तो भी सासादनसम्यग्हिएयाँस . सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं । किन्तु सामादन गुणस्थानको उपरामसम्यग्दृष्टि ही प्राप्त होते हैं, परन्तु सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको वदकसम्यग्दृष्टि, उपशामसम्यग्दृष्टि और मोहकर्मकी अद्राईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिष्यादृष्टि जीव भी प्राप्त होते हैं। इसलिय सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यग्मिथ्यात्वका प्राप्त होनेवाली राशि संस्थातगुणी है। अतः संस्थातगुणी आय होनेसे और संस्थातगुणा उपक्रमणकाल होनेसे सासादनसम्यग्दृष्टियाँसे सम्यागमध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं। उपशाम-सम्यग्दष्टियाँसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, 'कारणके अनुसार कार्य होता हैं ऐसा न्याय है।सासादनसम्यन्द्रष्टियोंस सम्यग्मिश्यादृष्टि असंस्थातगुणित क्यों नहीं होते हैं, पेसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि, निर्गमके अर्थात् जानेके मार्ग अनेक हैं। यदि वेदकसम्यग्दिएयोंके द्वारा प्राप्त किया

१ सम्याभिष्पादृष्टयः संख्येयग्रुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'पडिमानरासीयो ' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'मेर्च ' इति पाठः ।

तो एस ण्णाओ बोर्चु' जुत्तो । किंतु वेदगसम्मादिद्विणो सिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं च पडिवज्जति, सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जमाणेहितो मिच्छत्तं पडिवज्जमाणेवेदगसम्मादिद्विणो असंखेज्जगुणा, तेण पुञ्चतं ण घडदे हदि । ण चासंखेज्जगुणरासिवओ अण्णरासिम-वेक्खियं होदि, तस्स अप्पणो आयाणुसरणसहावत्तादो । एदमेवं चेव होदि चिक्क्यं णव्यदे ? सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्विणो संखेज्जगुणा चिसुचण्णहाणुववत्तीदो णव्यदे ।

#### असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ।। १३ ॥

को गुणगारो है आविलयाए असंसे उज्जिदिमारो । सम्माभिष्छादिद्विरासी अंतोमुहुत्तसंचिदो, असंजदसम्मादिद्विरासी पुण नेसागरोवमसंचिदो । सम्माभिष्छादिद्विरासी अंतोमुहुत्तसंचिदो, असंजदसम्मादिद्विरासी पुण नेसागरोवमसंचिदो । सम्माभिष्छादिद्विउवक्कमणकालारो
ने असंजदसम्मादिद्विउवक्कमणकालो पिलदोवमस्स संखेज्जदिमागगणो, उवक्कमणकालस्स अद्वाणुसारित्तदंनगादो । तेण पिलदोवमस्स असंखेज्जदिमागण गुणगारेण
होदच्चिमिदि है ण, असंजदसम्मादिद्विरासिस्त असंखेजजपिलदोवमण्यमाणप्यसंगा । तं

जानवाला गुणस्थान एक ही हो, तो यह त्याय कहने योग्य है । किन्तु वेदक्कम्यग्दिह,
क्रिप्यात्व और सम्यग्मिप्यात्व, इन दानो गुणस्थानोको प्राप्त होते हैं । तथा सम्यगम्प्यात्वको प्राप्त होनवाले वदकसम्यग्दिधियोस मिष्यात्वको प्राप्त होते वेदकसम्यग्वर्षि जीव असंज्यातगुणित हैं, इसक्तिय पृत्तिक कथन घटित नहीं होता है । कुत्तरी
वात यह है कि असंज्यातगुणी राशिका व्यय अन्य राशिकी अपेकासे नहीं होता है,
क्योंकि, बह अपने आपके अनुसार व्ययपाल स्माववाला होता है।

शंका-यह इसी प्रकार होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्मिच्यादष्टि जीव संस्थातगुणित होते हैं, यह सुत्र अन्यथा वन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्निध्यादष्टि जीव संस्थातगुणित होते हैं।

सम्यग्निध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ १३ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

श्रीका—सम्यग्मिण्यादि राशि अन्तर्गृहतं-संखित है और असंयतसम्यग्हाहि राशि दो सागरोपम-संखित है। सम्यग्मिण्यादिक कालले दो सागरोपमकाल पत्योपमक असंस्थातवें भाग गुणितप्रमाण है। सम्यग्मिण्यादिक उपक्रमणकालसे भी असंयत-सम्यग्हिष्टिक उपक्रमणकाल एवं सम्यग्हिष्क त्राप्ति है, क्योंकि, उपक्रमण-काल गृल्योपक संस्थातवें भागगुणित है। इसलिए प्रयोपमक असंस्थातवें भागगुणित है। इसलिए प्रयोपमक असंस्थातवें भागगुणित हो। चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, गुणकारको पत्थोपमके असंक्यातवें भाग मानने पर असंयतसम्यग्दष्टि राशिको असंस्थात पत्थोपमप्रमाण होनेका प्रसंग प्राप्त होगा।

१ प्रतिषु ' जोतुं ' इति पाठः । २ असंगतसम्यन्द्रष्टयोऽसंस्थेयग्रणाः । सः स्तिः १, ६. १ म २ प्रती ' -को वि असजदसस्मादिकि-जवकमणकाको ' इति पाठो नास्ति ।

जधा- ' एदेहि पिल्दोवममविहादि अंताष्ट्रहुचेण कालेणोचे' द्रव्याणिओगहाससुचादो णब्बदि जधा पिल्दोवममवीहर्षे संिहदेयसंहमेना सम्माभिच्छादिद्विणो होति वि । पुणो एदं रासि पिल्दोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण गुणिदे असंखेज्जिपिल्दोवमम्स असंखेज्जिदिभागेण गुणिदे असंखेज्जिदिश्चेणो होति वि । प्रेचं, एदेहि पिल्दावममविहरिद अंताष्ट्रहुचेण कालेणोचि एदेण सुचेण सह विरोहा । कथं पुण आविल्याए असंखेज्जिदभागगुणगारस्स सिद्धी १ उच्चदे – सम्माभिच्छादिह्वअद्वादो तप्पाओग्गअसंखेज्ज्अणुण्हाए संचिदो असंजदसम्मादिद्विरासी धेचव्यो, एदिस्से अद्वाप सम्माभिच्छादिह्विरह्माती असंखेज्ज्ञिण गुणिद्वाचे होति । एत्य संचिद्व-असंजदसम्मादिद्वाद्वाचित्रभणकालाले आसंखेज्ज्जिण गुणिद्वाचे होति । अधवा दोण्हं जवक्कमणकालाल जदि वि सारिसा होति । अधवा दोण्हं जवक्कमणकालाल जदि वि सारिसा होति हो सम्माभिच्छादिद्वाचित्रज्जभागगुणा । कृदो ? सम्माभिच्छादिद्वीर्दिनो असंजदसम्मादिद्वी आविल्याए संखेज्जभागगुणा । कृदो ? सम्माभिच्छादिद्वीर्दिनो असंजदसम्मादिद्वी अविल्याए संखेज्जभागगुणा । कृदो ? सम्माभिच्छादिद्वीर्दिनो असंजदसम्मादिद्वी अविल्याए संखेज्जभागगुणा । कृदो ? सम्माभिच्छादि ।

#### मिच्छादिही अणंतगुणा ।। १४ ॥

उसका स्पर्धाकरण इस प्रकार है – इन सासादनसम्यग्दिष्ट आदि जीवोंकी अपेक्षा अम्तुमुंहूर्तेकालसे पत्योपम अपहत होता है, इस द्रव्यानुयोगद्वारके सृत्रसे जाना जाता है कि पत्योपमको अन्तर्मुहूर्तेस खंडित करने पर एक खंडप्रमाण सम्यग्निय्यादिष्ट होते हैं। युनः इस राशिको पत्योपमक असंस्थातवे आगसं गुणित करने पर असंस्थात पत्योपममाण असंयतसम्यग्दिष्टाशि होती है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि, 'इन गुण-स्थानवर्ती जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहृतेकालसे पत्योपम अपहत होता है' इस सुत्रके साथ पूर्वोंक कथनका विरोध आता है।

शंका-फिर आवलकि असंख्यातवें भागरूप गुणकारकी सिद्धि कैसे होती है ?

समाधान — सम्याग्मध्यादृष्टिकं कालसे उसके योग्य असंख्यातगुणित कालसे संवित असंयतसम्यग्वरिष्ट राशि प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इस कालका सम्याग्मध्यादृष्टिकं उपक्रमणकालसे असंख्यातगुणा उपक्रमणकाल पाया जाता है। यहां पर संवित असंयतसम्यग्वरिष्ट राशि भी आवलीके असंख्यातमें मागले गुणितमात्र है। अथवा, नोनोंके उपक्रमणकाल यथिष सदय होते हैं, तो भी सम्यग्नध्यादिष्योगि असंयतसम्यदृष्टि जीव आवलीके संख्यात मागणित हैं, क्योंकि, सम्यग्नमध्याद्यको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यवस्थको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यवस्थको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यवस्थको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यवस्थको प्राप्त होनेवाली राशि आवलीके असंख्यातवें भागगुणित हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ १४॥

१ दव्बाणुः ६. (भाः ३ पृ. ६३.)

२ स-कप्रत्योः ' -पळिदोवमेचो ' इति पाठः ।

३ मिध्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । स. सि. १, ८. प्रतिषु ' अणतगुणो ' इति पाढः ।

क्कुदे ? मिच्छादिद्वीणमार्णातेयादो । को गुणगारो ? अमवसिद्धिपृहि अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अर्णताणि सच्यजीवरासिपटमवन्गम्लाणि । को पढिमागो ? अर्सजदसम्मादिद्वी पढिमागो ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १५ ॥ संजदसम्मादिद्वी एवसमसम्मादिद्वी ॥ १५ ॥

सजदासजदाादङ्वाणपाडसङ्क असजदसम्मादाङ्कद्वाणवयण । उवारश्चभाणर अवेक्सं सव्वत्थोववयणं । सेससम्मादिङ्किपाडिसेहङ्कश्वतसमम्मादिङ्किवयणं ।

स्तहयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६ ॥

उत्तससम्मन्तारो खद्यसम्मनमद्दुङ्हं, दंसणमोहणीयक्खएण उक्ससेण छम्मास-मंतिरय उक्कस्सेण अडुनरसदमेनाणं नेव उप्पञ्जमाणनादो । खद्दयसम्मनादो उवसम-सम्मनमद्दुल्हं, सन्तादिदियाणि अंतिरय एगसमएण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमाय-मन्त्रजीवेद्य तदुप्पनिदंसणादो । तदो खद्दयसम्मादिद्वीहिंतो उनसमसम्मादिद्वीहिं असंखेज-गुणहि होदव्यमिदि १ सन्नमंदं, किंतु संचयकालमाहप्पेण उवसमसम्मादिद्वीहिंतो खद्दय-

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि अन्नत होते हैं।

शंका-गुणकार क्या है ?

समाधान — अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

शंका-प्रतिभाग क्या है ?

विया है।

समाधान--असंयतसम्यग्दष्टि राशिका प्रमाण प्रतिभाग है।

असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपदामसम्यग्हिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १५ ॥ संयतासंयत आदि गुणस्थानोंका निषेध करनेके लिये सुत्रमें 'असंयतसम्यग्हिष्ट-स्थान' यह जबन दिया है। आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा 'सबसे कम' यह बबन दिया है। शेष सम्यग्हिष्ट्योंका प्रतिषेध करनेके लिये 'उपदाससम्यग्हिष्ट' यह बचन

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यानगणित हैं ॥ १६ ॥

र्युका—उपरामसम्यक्त्यसे झायिकसम्यक्त्य आतितुर्लभ है, क्योंकि, वृद्येन-मोहनीयके झपद्वारा उत्कृष्ट छह मासके अंतराज्ये अधिकसे अधिक एकसी आठ जीवोंकी ही उत्पापि होती है। परंतु झायिकसम्यक्त्यसे उपरामसम्यक्त्य अतिसुलभ है, क्योंकि, सात रात-विकेक अंतराज्ये के का सम्यम पन्योपमके असंस्थातवें मागप्रमित जीवोंमें उपरामसम्यक्त्यका उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये झायिकसम्यन्दिष्यांसे उपरामसम्यन्दिष्ट असंस्थातात्राणित होना चाहिए ?

समाधान यह कहना सत्य है, किन्तु संचयकालके माहात्म्यसे उपशामसम्य-

सम्माइडिणो असंखेञ्जगुणा जादा । तं जहा उत्तमसम्मन्तद्वा उक्कस्तिया वि अंतो-सुडुचमेचा चेय । सहयसम्मन्तद्वा पुण जहिष्णया अंतोम्रहुन्तं, उक्कस्सिया दोपुच्यकोडि-अक्मिडियतेचीससागरोवममेना । तत्थ मज्जिमकालो दिवहुपलिदोवममेनो । एत्थ अंतोम्रहुन्नमंतिरय संखेञ्जोवक्कमणसमृष्यु घेष्पमाणेसु पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभाग-सेतोवक्कमणकालो लब्मह । एदेण कालेण संचिद्जीवा वि पलिदोवमस्स असंखेञ्जदि-भागमेना होद्ग्ण आवलियाए असंखेञ्जदिभागमेनुवक्कमणकालेण समयं पि उवक्कंत-पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागमेनुजीवेण संचिद्जवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेञ्जगुणा होति । ण सेसवियप्पा संभवंति, ताणमसंखेञ्जगुणसुन्तेण सह विरोहा ।

एत्य चोदओ भणित् आवित्याए असंखेडजिदमागमेचंतरेण सहयसम्मादिद्वीण सोहम्मे जह संचओ कीरिद पर्वनाणुमारिणिन्गमादो मणुसेम्स असंखेडजा खह्यसम्मा-दिद्विणो पार्वति । अह संखेडजावित्यंतरेण हिइसंचओ कीरिद, तो संखेडजावित्याहि पिलदोचमे खंडिदे एयक्खंडमेचा खह्यमम्मादिद्विणो पार्वेति । ण च एवं, आवित्याए असंखेडजिदिमागमेचभागहार-ध्रुवगमादो । तदो दोहि वि पर्यारहि दोमो चेय हुक्कदि

म्हिएयोंसे आधिकसम्यन्दिष्ट असंख्यातगुणित हो जाते हैं। वह इस प्रकार है- उपशम-सम्यक्त्यका उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहुर्तमात्र हो है। परन्तु आधिकसम्यक्त्यका ज्ञान्य काल अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट काल हो पूर्वकोटिस आधिक ततीस सागापमप्रमाण है। उसमें अपभा काल डेक्ट पत्योपमप्रमाण है। यहां पर अन्तर्मुहुर्तकालको अन्तरित कर उपक्रमणके संख्यात समयों प्रहण करने पर पत्योपमके असंख्यात मागमात्र उप-क्रमणकाल प्रान्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा संचित हुए जीव पत्योपमके असंख्यातव भागमात्र हो करके भी आवर्लिक असंख्यातव भागमात्र उपक्रमणकालके द्वारा प्रत्येक समयमें भागत होत्याले पत्योपमके असंख्यातव भागमात्र जीवोंस संचित हुए उपशमसम्यग्रहिष्ट असीकी अपका असंव्यागगुणित होते है। यहां श्रेष विकल्प संभव मही हैं, क्योंकि, उन विकल्पांका असंवतसम्यग्रहिष्ट गुणस्थानमें 'उपशमसम्यन्हिष्टियोंसे आधिकसम्यग्रहिष्ट असंख्यातगुणित है। इस सुवके साथ विरोध आता है।

श्रंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि आवलीके असंख्यातयें भागमात्र अन्तरसे क्षायिकसम्यग्दिध्योंका सीधर्म स्वर्गमं यदि संचय किया जाता है तो प्रवेशके अनुसार निर्मम होनेसे अर्थात आयके अनुसार व्यय होनेस मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिक सम्यग्दिष्ट जीव प्राप्त होते हैं। और यदि संख्यात आर्वाल्योंके अन्तरालस स्थितका संचय करते हैं तो संख्यात आर्वाल्योंसे पत्योपमक खंडित करने पर पक संख्यात आर्वाल्योंसे पत्योपमक खंडित करने पर पक संख्यात आर्वाल्योंसे पत्योपमक संग्रंबिक, आवलिक असंख्यातकें आगामात्र भागहार स्वीकार किया गया है। इसलिय दोनों प्रकारोंसे भी दोष ही प्राप्त हैं।

ति ? ण एस दोलो, सहयसम्मादिद्वीणं पमाणागमण्डं पिलदोवमस्स संबेज्जाविलयमेत्रभागहारस्स जुत्तीए उवलंमादो । तं जहा- अद्वसमयम्भिदेयक्रम्मासम्भेतरं जिदे संखेज्ज्जवक्रमणसमया लम्मीतं, तो दिवहृषालेदोवमम्भंतरं कि लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए उवक्कमणकालो लम्मीदि । तिम्म संखेजज्जीविह गुणिदे संखेज्जावलियाहि ओवड्डिदपलिदोवममेत्रा खहयसम्मादिद्विणो लम्मीति । तेण आविल्याए असंसेज्जिदमामा भागहारो ति ण घेतच्यो । उवक्कमणंतरं आविल्याए असंखेजज्जिदमारे ।
एदं ण घडिंदि ल णासंकणिज्जं, मणुसेसु खहयसम्मादिद्वीणं असंखेजज्ञाणमत्थित्तप्तसंगादो ।
एवं संत सासणादीराणमसंखेजज्ञाविलयाहि भागहारेण होदच्वं ? ण एस दोसो, इड्डवादो ।
ण अण्णेसिमाहरियाणं वक्ताणेण विरुद्धं ति एदस्स वक्त्राणस्त अस्ते, सुत्तेण सह
अर्वेद्धस्स अभ्दत्तिशोद्धा । एदेहि पलिदोवममविहरिद अतोह्रहुत्तेण कालेणेले सुत्तेण
वि ण विरोहो, तस्स उपयारणियंपणतादो ।

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योंकि, श्लायिकसम्यन्दृष्टियोंके प्रमाण लानेके लिए पत्योपमका संख्यात आविलमात्र भागहार युक्तिसे प्राप्त हो जाता है। जैसे- आठ समय अधिक छह मासके भीतर यदि संख्यात उपक्रमणके समय प्राप्त होते हैं, तो हेद पत्योपमके भीतर कितने समय प्राप्त होते ? इस प्रकार कैराशिक का के ने पर पर प्रमाणराशिसे फालराशिको गुणित करके और इच्छाराशिसे भागित के ते पर पर कमणकाल प्राप्त होता है। उसे संख्यात आविल्योंका प्राप्त होता है। उसे संख्यात आविल्योंका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने शायिकसम्यन्दृष्ट जीव प्राप्त होते हैं। इसलिए यहां आवळीका असंख्यातवां माग भागहार है, पैसा नहीं प्रहण करना वाहिए।

उपक्रमणकालका अन्तर आवलीका असंख्यातवां भाग होने पर उपर्युक्त व्याख्यान घटित नहीं होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना वाहिए, क्योंकि, ऐसा मानने पर मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके अस्तित्वका प्रसंग आता है।

ग्रंका-—यदि ऐसा है तो सासादनसम्यग्हिए आदिके असंख्यात आवित्यां भागहार होना चाहिए ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, वह इष्ट ही है।

तथा, यह व्याख्यान अन्य आचार्यों के व्याख्यानसे विरुद्ध है, इसलिये इस-व्याख्यानके अमद्रता (अयुक्ति-संगतता ) भी नहीं है, क्योंकि, इस व्याख्यानका सुत्रके साथ विरोध नहीं है, इसलिये उसके अमद्रताके माननेमें विरोध आता है। 'इन राशि-योंके ममाणकी अपेक्षा अन्तर्शुद्धतैकालसे पल्योपम अपहत होता है' इस द्रव्यायुपोग-हम सुत्रके साथ भी उक व्याख्यानका विरोध नहीं आता है, क्योंकि, वह सुत्र उप-चार-निमित्तक है।

#### वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १७ ॥

इदो ? दंसणमेहणीयक्खएणुपण्णस्वद्यसम्मनादो स्वओवसिमयवेदगसम्मनस्स सुद्दु सुरुहत्तुवरुंमा। को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। कुदो ? ओघसोहम्म-असंजदसम्मादिद्रिभागहारस्स आवलियाए असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो ।

संजदासंजदद्वाणे सव्बत्थोवा खइयसम्मादिद्वी॥ १८॥

इदो ! अणुज्यसहिद्रसह्यसम्मादिद्दीणमहदुन्लभत्तादो । ण च तिरिक्खेसु सहस्यसम्मतेण सह संजमासंजमो लन्मदि, तत्य दंसणमोहणीयक्खवणाभावा। तं पि इदो णव्यदे ! 'णियमा मणुसगदीए ! इदि सुनादो । ज वि पुन्नं बद्धतिरिक्खाउआ मणुसा तिरिक्खेसु सहयसम्मतेणुप्यज्जेति, तेर्सि ण संजमासंजमो अत्थि, भोगभूमि मोनूण अण्यत्युप्पनीए असंभवादो । तेण सहयसम्मादिद्विणो संजदासंजदा संस्वेज्जा चेय,

असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्द्यियोंसे वेदकसम्यग्द्यि जीव असंख्यातगणित हैं ॥ १७ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोगरामिक वेदकसम्यक्त्वका पाना अति ग्रन्थम है।

यापरामक वदकतस्यक्तका पाना आत सुलम ह शंका—ग्रणकार क्या है ?

समाधान — आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, सामान्यसे सौधर्मस्वर्गके असंयतसम्यग्हष्टि देवोंका भागहार आवळीके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है।

संयतासंयत गुणस्थानमें शायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८ ॥

क्योंकि, अणुवतसहित क्षायिकसम्यण्टिष्टयोंका होना अत्यन्त दुर्लम है। तथा तिर्येखोंमें क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम पाया नही जाता है, क्योंकि, तिर्येखोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अमाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—'दर्शनमोहतीयका क्षपण करनेवाले जीव नियमंस मनुष्यगतिमें होते हैं ' इस सुबसे जाना जाता है ।

तया जिन्होंने पहले तिर्यंचायुका वंध कर लिया है ऐसे जो भी मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्यके साथ तिर्यंचोंमें उत्पक्ष होते हैं उनके संयमासंयम नहीं होता है, क्योंकि, भोगभूमिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्ति असंग्रव है। इसलिय क्षायिकसम्यव्हिष्ट संयतासंयत जीव संस्थात ही होते हैं, क्योंकि, संयमासंयमके साथ झायिकसम्यक्त्य

१ दसपमोहरूववणापटवनो कम्बभृमिजादो दु। णियमा मणुस्तगदीप णिडवगो चाबि सब्बत्य ॥१॥ कसायगहुदै, खबणाहियारे, १.

मगुसपज्जचे मोच्र्ण अण्णत्थामाना । अदो चेय भिगस्समाणासंखेज्जरासीहिंतो थोना । उनसमसम्मादिटी असंखेज्जगुणा ॥ १९ ॥

को गुणगारो ? प्रिट्वावमस्स असंखेज्जिदिभागो, असंखेज्जाणि प्रिट्वावमपदम-वग्गमुलाणि। को पडिभागे। ? खद्गसम्मादिद्विसंजदासंजदमेत्तसंखेजरूवपडिभागो। ब्रुदो ? असंखेज्जावित्यादि पित्रदोवमे खंडिदे तत्य एयखंडमेत्ताणद्वनसमसम्मत्तेण सद्द संजदा-संजदाणप्रवर्तमा।

# वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ २० ॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । एसो उनसमसम्मादिष्टिउकस्स-संचयादो नेदगसम्मादिष्टिउकस्ससंचयस्स सांतरस्स' गुणगारो, अण्णहा पुण पिल्दिन-वमस्स असंखेज्जिदिभागो गुणगारो, उनसमसम्मादिष्टिरासिस्स सांतरस्स कयाइ एग-जीवस्स वि उनलंभा । वेदगसम्मादिष्टिरासी पुण सञ्चकालं पिल्दिवमस्स असंखेज्जिद-भागमेत्रो चेय, णिरंतरस्स समाणायञ्चयस्स अण्णस्वाविचिरोहा ।

पर्याप्त मतुष्योंको छोड़कर दूसरी गतिमें नहीं पाया जाता है। और इसीलिये संवता-संवत क्षायिकसम्यग्दछि आगे कही जानेवाली असंख्यात राशियोंसे कम होते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दष्टि संयतासंयत असंख्यातगृणित हैं ॥ १९ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयतासंयतांकी जितनी संख्या है तत्समाण संख्यातरूप प्रतिभाग है, क्योंकि, असंख्यात आविक्योंसे पत्योपमके संडित करने पर उनमेंसे एक खंड मात्र उपप्रामसम्यक्त्वके साथ संयतासंयत जीव पाये जाते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २०॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उपश्चमसम्यग्हिए-यॉके उन्ह्रप्ट संव्ययसे वेदकसम्यग्दिष्योंके उन्ह्रप्ट सान्तर संव्यका यह गुणकार है। अन्यथा एन्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, क्योंकि, उपश्चमसम्यग्हिएराशि सान्तर है, इसल्लिए कदाचित् एक जीवकी भी उपलिश्व होती है। परंतु वेदकसम्यग्हिए-राशि सर्वकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही रहती है, क्योंकि, जिस राशिका आय और व्यय समान है और जो अन्तर-रहित है, उसको अन्यक्प माननेमें विरोध आता है।

१ ' सौतरस्स ' इति पाठः केवलं म १ प्रती व्यस्ति, अन्यप्रतिष् नास्ति ।

पमत्तापमत्तसंजदट्टाणे सञ्बत्योवा उवसमसम्मादिटी ॥ २१ ॥ इदो १ अंतोस्रहत्तदासंचयादो, उवसमसम्मवेण सह पाएण संजर्म पडिवज्जं-

ताणमभावादो च। स्वइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २२ ॥

अतोम्रहुत्तेण संचिद्ववसमसम्मादिद्वीहिंतो देम्रणपुच्चकोडीमंचिदखइयसम्मा-दिद्वीणं संखेजगुणनं पढि विरोहाभावा । को गुणगारो १ संखेज्जा समया ।

वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ २३ ॥

कुदो ? खड्यादो खओवसमियस्स सम्मत्तस्स पाएण संभवा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

### प्वं तिसु वि अद्धासु ॥ २४ ॥

जधा पमत्तापमत्तसंजदाणं सम्मत्तपाबहुअं परूचिदं, तहा तिसु उवसामगद्वासु परूचेदच्वं । तं जहा- सन्वत्थावा उवममगम्मादिद्वी । खङ्यमम्मादिद्वी सखेजजगुणा ।

प्रमत्तर्सयत और अप्रमत्तमंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २१ ॥

क्योंकि, एक तो उपशमसम्यग्दष्टियोंके संचयका काल अन्तर्सुहर्तमात्र है, और कुसरे उपशमसम्यक्त्वके साथ बहुलतान संयमको प्राप्त होनवाल जीवोंका अभाव है।

प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तमंयन गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव संग्व्यातगणित हैं ॥ २२ ॥

अन्तर्मुह्नसे संचित होनेवाले उपशमसम्यग्दिष्योंकी अपश्चा कुछ कम पूर्वकोटि कालसे संचित होनेवाले शायिकसम्यग्दिष्योंक संस्थातगुणित होनेमें कोई विरोध नहीं है। गुणकार क्या है ? संस्थात समय गुणकार है।

प्रमत्तरंयत और अप्रमत्तरंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातग्रणित हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्तवकी अपेक्षा भ्रायोगरामिकसम्यक्तवका होना अधिकः तासे सम्मव है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवहत्व है ॥ २४ ॥

ें जिस प्रकार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके सम्यक्त्यकः। अल्पबहुत्य कहा है, उसी प्रकार आदिके तीन उपशामक गुणस्थानोंमें भी प्रकाण करना चाहिए। वह इस प्रकार है- तीनों उपशामक गुणस्थानोंमें उपशामस्ययदृष्टि जीव सबसे कम हैं। उनसे कारणं, दव्वाहियत्तादो । वेदगसम्मादिष्ठी णित्य, तेण सह उनसमसेढीआसेहणामाना । उनसंतकसाएस सम्मत्तपानहुगं किण्ण परुविदं १ ण एस दोसो, तिसु अद्वासु सम्मत्तपानहुगं अनगदे तत्य वि तद्वगमादो । सुहं गहणहुं चदुसु उनसमाएसु वि' किष्ण परुविदं १ ण, 'एगजोगणिहिहाणमेगदेसो णाणुनहृदि' ति णायादो उनिर चदुण्हमणुउत्वि-प्यसंगां। होद चे ण, पडिजोगीणं चदुण्हमुवसामगाणमभाना।

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २५ ॥

कदो ? थोवायपदेसादो संकिलदसंचयस्स वि थोवचस्स णायसिद्धचादो ।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दिष्टोंका यहां द्वव्यप्रमाण अधिक पाया जाता है । उपरामश्रेणीमें वेदकसम्यग्दिष्ट जीव नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्वके साथ उपरामश्रेणीके आरोहणका अभाव है ।

श्रृंका—-उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवोंमें सम्यक्तवका अल्पवहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, तीनों उपशामक गुणस्थानों सम्य-क्त्वका अत्यवहुत्व ज्ञात हो जाने पर उपशान्तकपाय गुणस्थानमें भी उसका ज्ञान हो जाता है।

र्शका—सुख अर्थान् सुगमतापूर्वक झान होनेके लिए 'चारों उपशामक ग्रुण-स्थानोंमें 'ऐसा सुत्रमें क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि. 'जिनका निर्देश एक समासके द्वारा किया जाता है उनके एक देशकी अनुवृत्ति नहीं होती है ' इस न्यायके अनुसार आगे कहे जानेवाले सृत्रोंमें चारों गुणस्थानोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा।

र्मुका—यदि आगे चारों उपशामकोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग आता है, तो आने दो, क्या तेल है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, चारों उपशामकोंके प्रतियोगियोंका अभाव है। अर्थात् जिस प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंके भीतर उपशामक और उनके प्रतियोगी क्षपक पाये जाते हैं, उसी प्रकार चौथे उपशामक अर्थात् ग्यारहर्वे गुणस्थानमें उपशामकोंके प्रतियोगी क्षपक नहीं पाये जाते हैं।

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २५ ॥ क्योंकि, अन्य आयका उपदेश होनेसे संचित होनेवाली राशिके स्तोकपना अर्थात् कम होता न्यायसित है।

१ प्रतिपु 'उबसामपु सुचे ' इति पाठः । २ प्रतिपु '-मणउचिप्पसंगा ' इति पाठः । ३ प्रतिपु 'थोबपु पदेसादो ' इति पाठः । ४ प्रतिषु 'सगक्तियस्स ' इति पाढः ।

#### खवा संखेज्जगुणा ॥ २६ ॥

कुदो १ संसेज्जगुणायादो संचउवजंभा । उत्तम-स्ववगाणमेदमप्पावहुगं पुन्वं पहाविद्मिदि एत्य ण पहाविद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी पहाविद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी पहाविद्मिदी एत्यं प्राचिद्मिदी प्राचिद्म

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवती उपश्चामकोंसे तीनों गुणस्थानवती क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६॥

क्योंकि, संख्यातगुणित आयसे क्षपकोंका संचय पाया जाना है।

र्ज्ञका—उपशामक और क्षपकोंका यह अस्पवहुत्व पहले कह आये हैं. इसलिये यहां नहीं कहना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले उपशामक और क्षपक जीवोंके प्रवेशकी अपेक्षा अस्पबहुत्व कहा है।

र्शका — उसीसे संचयके अल्पयहुत्वकी सिद्धि हो जायगी (फिर उसे पृथक् क्यों कहा) ?

समाधान—यह सत्य है कि युक्तिसे अल्पवहृत्वकी निर्माड हा सकती है। किन्तु जो शिष्य युक्तियादमें निपुण नहीं हैं, उनके अनुग्रहके लिये यह अल्पवहृत्व पुनः भी कहा है।

रीका-अपकश्रेणीमें सम्यक्त्वका अल्पवदुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, क्षपकश्रेणीवालोंके क्षायिकसम्यक्त्यको छोड़कर अन्य सम्यक्त्य नहीं पाया जाता है।

र्शका - यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—क्योंकि, क्षपकश्रेणीवाले जीवाँमें उपशमसम्याद्धि और वेदक-सम्याद्धि जीवाँके द्रव्य अर्थात् संख्या और आदि पदसे क्षेत्र, स्पर्शन आदिके प्ररूपक सूत्र नहीं पाये जाते हैं। उपशामक और क्षपक, य दोनों शब्द कमशः उपशमसम्यक्तव और क्षायिकसम्यक्तवके वाचक नहीं हैं, ऐसा कथन करनेवाले आचार्योंके अभिप्रायसे

१ प्रतिषु ' अणिकणसताष्ट्रागहरू- ' इति पाउः ।

अप्पाबहुवपरूवयाणि, पुञ्चमपरूविदस्वगुवसामगसंचयस्स अप्पाबहुवपरूवयाणि वा दो वि सुत्ताणि ति धेत्तव्यं । •

एवं ओघपरूवणा समत्ता ।

#### आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु सब्बत्थोवा सासणसम्मादिङ्की ॥ २७ ॥

आदेसवयणं ओघपिडसेहफ्तं । सेसमग्गणादिपडिसेहट्टं गदियाणुवादवयणं । सेसगदिपडिसेहणट्टो णिरयगदिणिडेसो । सेसगुणद्वाणपडिसेहट्टो सासणणिडेसो । उविर उच्चमाणगुणद्वाणदव्वेहिंतो सासणा दव्वपमाणेण थोवा अप्पा इदि उत्तं होदि ।

# सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ २८ ॥

कुदो ? सासणुवक्कमणकालादो सम्मामिन्छादिद्विउवक्कमणकालस्स संखेज्ज-गुणस्स उवलंभा । को गुणगारो ? संखेज्जसमया । हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्ह आगे

ये रोनों सुत्र क्षायिकसम्यक्तके अन्त्यबहुत्वके प्रक्रपक हैं, तथा पहले नहीं प्रक्रपण किये गये क्षपक और उपशामकसम्बन्धी संचयके अन्त्यबहुत्वके प्रक्रपक हैं, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

#### इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोंमें सासादन-सम्यग्डिए जीव सबसे कम हैं ॥ २७॥

सुत्रमें 'आदेश' यह बचन ओघका प्रतिपेध करनेके लिए हैं। दोष मार्गणा आदिके प्रतिपेध करनेके लिए 'गितमार्गणाके अनुवादसे' यह बचन कहा है। द्वोष गितियों के प्रतिपेधके लिए 'नरकगित' इस पदका निर्देश किया। दोष गुणस्थानोंके प्रतिपेधके लिए 'नरकगित' इस पदका निर्देश किया। दोष गुणस्थानोंके प्रतिपेधार्थ 'सासादन' इस पदका निर्देश किया। ऊपर कहे जानेवाले दोष गुणस्थानोंके द्वयप्रमाणोंकी अपेक्षा सासादनसम्बन्धि जीव द्वयप्रमाणें स्तोक अर्थात् अस्प होते हैं, यह अर्थ कहा गया है।

नारकियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २८ ॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्रहियोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्याइष्टियोंका उप-क्रमणकाल संस्थातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है? संस्थात समय गुणकार है। अधस्तनराशिका उपरिमराशियोंमें माग वेने पर गुणकारका प्रमाण भाता है। अधस्तन-

१ विशेषेण गत्यत्वादेन नरकगती सर्वांसु प्रुषिवांसु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यल्दछ्यः । स. सि. १, ८, ९ सम्यम्मप्याद्रष्टयः सल्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

हिदे गुणकारो आगच्छदि । को हेट्टिमरासी ? जो थोवो । जो पुण बहु सो उवरिमरासी । एदमरथपदं जहावमरं सब्बत्थ वचर्च्य ।

#### असंजदसम्मादिद्यी असंखेज्जगुणां ॥ २९ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छादिष्टिउवकक्षणकारादो असंजदसम्मादिष्टिउवकक्षणकारुस्स असंखेज्जगुणस्स संभववरुंमा, सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जमाणजीविहितो सम्मत्तं पडिवज्ज-माणजीवाणमसंखेज्जगुणतादो वा । को गुणगारो १ आविरुयाए असंखेज्जदिभागो। हेद्विम-रासिणा उवरिमरासिमोविद्वय गुणगारो साहेयय्वो ।

#### मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥ ३०॥

को गुणगारे। ? असंगेज्जाओ सेडीओ पदरस्स असंगेजिदिमागो । तासि मेढीणं विक्खंभद्वची अंगुलस्स असंगेज्जदिमागो, असंगेजजाणि अंगुलगममूलाणि विदियवगम् मूलस्स असंगेजजभगमेलाणि । तं जधा – असंजदसम्मादिद्वीहि द्विचअंगुलविदियवगममूलं गुणेद्वण तेण द्विचअंगुले भागे हिंदे लढ्डमंगुलस्स असंगेजजिदियागम् । असंगेजजाणि अंगुल-वग्गमूलाणि गुणगारिवक्खंभद्वची होदि चि कथं णव्यदे ? उच्चदे – असंजदसम्मादिद्वीहि राचि कौनल्यो है ? जो अल्प होती है, यह अधस्तनराधि है, और जो यहुत होती है, यह अधस्तनराधि है। यह अधेपद यथायसर सर्वेत्र कहना चाहिए।

नारिकेयोंमें सम्यामिण्ध्यादृष्टियोंसे असंयतमम्यग्दृष्टि असंस्यातगुणित है।।२९॥ क्योंकिः सम्यामिण्यादृष्टियोंके उपक्रमणकालसे अस्यतसम्यादृष्टियोंका उपक्रमण

क्याकि, संस्थानध्यादाध्याक उपक्रमणकालस अस्यत्तसम्यादाध्याका उपक्रमण काल असंस्थातगुणा पाया जाता है। अथवा, सम्यामध्यात्वका प्राप्त होनेवाले जीवांसे सम्यक्त्वका प्राप्त होनेवाल जीव असंस्थातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिसं उपरिमराशिका अपवर्तित करके गणकार सिद्ध कर लेता चाहिए।

नारिक्यों में असंयतसम्यग्दृष्टियों भे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातपुणित हैं ॥३०॥ गुणकार क्या है? असंख्यात जगश्रीणयां गुणकार है, जो जगश्रीणयां जगप्रतरके असंख्यातवें भागम्याण हैं। उन जगश्रीणयांकी विष्कंभसूची अंगुलके असंख्यातवें भागम्याण असंख्यात भागम्याण है। जिसका प्रमाण अंगुलके जितीय वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात प्रमाण है। जिसका प्रमाण अंगुलके जितीय वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात प्रमाण कंगुलके जितीय वर्गमूलके गुणित करके जो लख्य आवे, उससे स्वयंगुलमें भाग देने पर अंगुलका असंख्यातवंं भाग लब्ध आता है।

र्मुका — अंगुलके असंख्यात वर्गमूल गुणकार विष्क्रंमसूची है, यह कैसे जाना काता है ?

समाधान - असंयतसम्यग्डिप्योंके प्रमाणसे स्ट्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलके १ असवतसम्बद्धयोऽसस्ययप्रण । स तिः १,८. २ मियाद्धयोऽसस्येयग्रणः। स. सि. १,६. स्विजंगुलविदियवग्गम्ले भागे हिंदे लद्धम्म जलियाणि रुवाणि तत्तियाणि अंगुलपढम-वग्गम्लाणि । कुदो ! द्वंबविक्संभय्वी घणंगुलविदियवग्गम्लमेला, असंजदसम्मा-दिद्वीहि तम्मि घणंगुलविदियवग्गम्ले ओविद्दे असंखेज्जाणि स्विजंगुलपढमवग्ग-म्लाणि होति ति तंत-जुत्तिसिद्धीदो । तत्थ जेत्तियाणि रूवाणि तेत्तियमेत्ता सेडीओ गुणगारो होदि ।

# असंजदसम्माइहिट्टाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥ ३१॥

कुदो ? अंतोस्रहुत्तमेनुवसमसम्मनद्धाए उवक्कमणकालेण आवलियाए असंखेजदि-भागेण संचिदनादो उच्चमाणसन्यसम्मादिद्विरासीहितो उवसमसम्मादिद्वी थोवा होति ।

# खइयसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

कुदो ? सहावदो चेव उवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणसरूवेण खह्यसम्मा-इद्वीणमणाइणिहणमवद्वाणादो, संखेज्वपिलदोवमच्मंतरे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-मेचुवक्कमणकालेण संचिदचादो असंखेज्जगुणा चि वृत्तं होदि । एत्यतणखह्यसम्मा-दिद्वीणं भागहारो असंखेज्जावलियाओ । कुदो ? ओघासंजदसम्मादिद्वीहितो असंखेज्ज-

भाजित करने पर लच्यमें जितना प्रमाण आवे, उतने सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल गुणकार-विष्क्रंभस्वामें होते हैं, क्योंकि, ट्रव्यविष्क्रंभस्वा घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमात्र है। इसलिए असंयतसम्बद्धार्थके प्रमाणसे उस घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके अपवर्तित कर देनेपर सूच्यंगुलके असंज्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं, यह प्रकार आगम और युक्तिसे सिद्ध है। अत्यय्व वहांपर जितनी संख्या है। तनमात्र जगअणियां यहांपर गुणकार है।

नारिक्रियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपग्रमसम्यग्दिष्ट सबसे कम हैं ।।३१।। क्योंकि, अन्तर्मुहर्तमात्र उपग्राससम्यक्त्वके कालमें आवलीके असंख्यातचें माग-प्रमाण उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेके कारण आगे कहें जानेवाले सर्व प्रकारके सम्यन्दिष्योंकी राशियोंसे उपग्रमसम्यन्दिष्ट जीव थोड़ होते हैं।

नारकियों में असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित हैं ।। ३२ ।।

क्योंकि, स्वभावसे ही उपरामसम्यग्दष्टियोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दष्टियोंका असंक्यातगुणितरूपेल अनाविनिधन अवस्थान है, जिसका तात्पर्य यह है कि संख्यात पत्योपमके औतर प्रत्योपमके असंख्यातकं आगमात्र उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव उपरामसम्यग्दष्टियोंसे असंख्यातगुणित हैं। यहां नारिकयोंमें जो क्षायिकसम्यग्दिष्ट हैं उनके प्रमाणके लानेके लिप भागहारका प्रमाण असंख्यात आविष्ट्यां हैं, क्योंकि, ओघ असंयतसम्यग्दष्टियोंसे असंख्यातगुणित हीन ओघ क्षायिकसम्यग्दष्टि

गुणहीणओघसहयसम्मादिद्वीणं असंखेज्जदिभागमेत्वादो । ण वासपुधर्चतरसुत्तेण सह विरोहो, सोहम्मीसाणकप्पं मोत्तृण अण्णत्य द्विदसहयसम्मादिद्वीणं वासपुधत्तरस् विउल्लन् वाहणों गहणादो । तं तहा घेप्पदि त्वि कुदो णब्जदे ? ओधुवसमसम्मादिद्वीहिंतो ओघसहयसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा त्वि अप्पाबहुअसुत्तादो ।

# वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

कुदो १ खदयसम्मनादो खओवसमियस्स वेदगसम्मनस्स छुरुहतुवरुंभा । को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कथमेदं णव्यदे १ आइरियपरंपरागटु-वदेसादो ।

# एवं पढमाए पुढवीए जेरहया ॥ ३४ ॥

जहा सामण्णणेरहयाणमप्पावहुत्रं परूविदं, तहा पटमपुटवीणेरहयाणमप्पावहुत्रं परू-वेदच्वं, ओघणेरहयत्रप्पावहुत्रालावादो पटमपुटवीणेरहयाणमप्पावहुत्रालावस्स भेदाभावा । जीव असंस्थातवे भाग ही होते हैं। इस कथनका वर्षपृथक्त्व अन्तर वतानेवाले सुत्रके

जीव असस्यातवं भाग ही होते हैं। इस कथनका वर्षप्रथक्त अन्तर बतानेवाळे सुत्रके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंमें, सीधमें और पेशानकल्पको छोड़कर अन्यज्ञ स्थित क्षायिकसम्पर्कारियोंक अन्तरमें कह गये वर्षपृथक्त्यके 'पृथक्त्य' शब्दको वैयुत्य-बाची प्रष्टण किया गया है।

र्शका-—यहां पर पृथक्त्वका अर्थ वैषुत्यवाची ब्रहण किया गया है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान — 'ओघ उपरामसम्यग्दिष्योंसे ओघ क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव असं-स्थातगुणित हैं 'इस अल्पबहुत्वके प्रतिपादक सूत्रसे जाना जाना है ।

नारकियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ३३ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिक वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति सुलभ है। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थानवां भाग गुणकार है।

र्शका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान---आचार्य परम्पराने आये हुए उपदेशके द्वारा जाना जाता है।

इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंका अल्पबहुत्व है ॥ ३४ ॥

जिस प्रकार सामान्य नारिकयांका अल्पवहुत्य कहा है, उसी प्रकार पहली पृथि-वीके नारिकयांका अल्पवहुत्य कहना चाहिए, क्योंकि, सामान्य नारिकयोंके अल्पवहुत्यके कथनसे पहली पृथिवांके नारिकयोंके अल्पवहुत्यके कथनमें कोई भेद नहीं है। किन्तु

१ पुहुत्तसदो बहुत्तवाई । क. प. चूर्ण.

पञ्जवद्वियणए अवलंबिज्जमाणे अत्थि विसेसो, सो जाणिय वत्तव्यो ।

विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु सञ्बत्थोवा सासण-सम्मादिडी ॥ ३५ ॥

विदियादिछण्हं पुटवीणं सासणसम्मादिष्टिणो बुद्धीए पुत्र पुत्र द्विय सम्बत्योवा । सन्विहिता योवा सन्वत्योवा । अदि अते । इदो ? छण्डमप्पाबहुआणमेयचित्रोहादो । सन्विहिता योवा सन्वत्योवा । आदि अते छ लग्हप्पु णिहिहेसु सेसमन्धिमणेग्हया सन्वे णिहिहा चये, जावसहुण्चार-णण्णहाणुववचीदो । जावसहेण सचमपुटवीणेग्हयाणं मज्जादचाए ठिवदाएं, विदियपुटवी-णग्हपण्यवचीदो । जावसहेण सचमपुटवीणेग्हयाणं मज्जादचाए ठिवदाएं, विदियपुटवी-णग्हपण्यवचीदो । जावसहेण सचमपुटवीणेग्हयाणं मज्जादचाए कि च चुण्हं पुटवी-णग्हपण्यामादिचमावादिदं । आदी अंता च मञ्जेण विणा ण होति चि च चुण्हं पुटवी-णग्हपणं मज्जामचं पि जावसहेणेव परुविदं। तदो पुत्र पुत्र पुत्र विश्वपुरुचारणा ण कहा।

# सम्मामिन्छादिद्वी संखेज्जगुणा ।। ३६ ।।

विदियपुद्वीआदिस्त्रमपुद्वीपञ्जेतसासणाणमुविर पुत्र छुपुद्ववीसम्मामिन्छा-दिद्विणो संखेजज्ञगुणा, सासणसम्मादिद्विउवक्कमणकालादो सम्मामिन्छादिद्विउवक्कमण-पर्यायाधिकनयका अवलम्बन करने पर कुछ विशेषता है, सो जानकर कहना चाहिए। (देखो भाग ३, पृ. १६२ इत्यादि।)

नारिक्योंमें दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं॥ ३५॥

दूसरीको आदि लेकर छहाँ पृथिवियोंके सामादनसम्यन्दृष्टियोंको बुक्कि द्वारा पृथक् पृथक् स्थापित करके प्रयेक सबस कम है, ऐसा अर्थ कहा गया है, क्योंकि, छहाँ अल्पबहुत्योंको एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ाँको पर्वस्ताक कहते हैं। अल्पबहुत्योंको एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ाँको प्रवेतांक कहते हैं। अल्पित मारकियोंको निर्देश कर देने पर शेष मध्यम सभी नारकियोंका निर्देश हो ही जाता है, अन्यथा यावत् राध्का उधारण नहीं वन सकता है। यावत् शब्दे हारा सातवीं पृथिविके नारकियोंके मर्यादाकरणे स्थापित किये जानेपर दूसरी पृथिविके नारकियोंके आदिपना अपने आप आ जाता है। आदि और अन्त मध्यक विना नहीं होते हैं, स्थिप चार पृथिवियोंके नारकियोंके मध्यमपना भी यावत् शब्दो होरा ही प्रकिपन कर दिया गया। हसी कारण पृथक् पृथक् कपसे पृथिवियोंका नाम-निर्देशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया है।

नारिकयोंमें द्सरीसे लेकर सातवीं पृथिनी तक सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्य-

ग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६ ॥

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्बन्धियोंके ऊपर पृथक् पृथक् छह पृथिवियोंके सम्यग्मिथ्यादीष्ट नारकी संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादन-सम्यग्दिष्योंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्यादिष्योंका उपक्रमणकाल युक्तिसे संक्वातः

#### कालस्स जुत्तीए संखेज्जगुणतुवलंभा । को गुणगारो १ संखेज्जा समया । असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७ ॥

कृदो ? छप्पुद्दावसम्मानिच्छादिट्ठिउवक्समणकालेहिंतो छप्पुद्धविअसंजदसम्मा-दिट्ठिउवक्समणकालाणमसंखेअगुणचंसणादो, एगसमएण सम्मामिच्छच्छुवक्षमंतजीविहितो एगसमएण वेदयसम्मचमुवक्समंतजीवाणमसंखेज्जगुणचादो वा । को गुणगारो ? आव-लियाए असंखेज्जदिभागो । कथमेदं णच्यदे ? ' एदिहि पलिदोवममविहिरदि अंतोष्ठहुत्तेण कालेणोचि' सुनादो । असंखेज्जाविलयाहि अंतोष्ठहुत्तेण किण्ण विरुद्धदि चि उत्ते ण, ओधअसंजदसम्मादिद्धिअवहारकालं मोन्ण मेमगुणपिडवण्णाणमवहारकालस्स कृज्जे कारणोवयारेण अंतोष्ठहुत्तमिद्धीदो ।

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३८ ॥

छण्हं पुढवीणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो सेडीवारस-दसम-अद्वम-छट्व-तइय-विदियवग्ग-

गुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

नारिक्योंमें दूसरीसे सातवीं पृथिवी तक सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३७ ॥

क्योंकि, छह पृथिवियोसम्बन्धी सम्यग्निष्यादृष्टियोंके उपक्रमणकालोंसे छह पृथियोगत असंयतसम्बन्धियोंका उपक्रमणकाल असंस्थातगुणा द्वा जाता है। अथवा, एक समयके द्वारा सम्यग्निष्याद्वका प्राप्त होनेवाल जीवोंकी अपक्षा एक समयके हारा वेदकसम्बन्धको प्राप्त होनेवाल जीव असंस्थातगुणित होते है। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है।

शंका-यह कैस जाना जाता है ?

समाधान--' इन जीवराशियोंके डारा अन्तर्युड़र्तकालंस पच्योपम अपहत होता है, ' इस द्रव्याख्येगडारके सबसे जाना जाता है।

र्शका—अन्तर्सृहर्तका अर्थ असंस्थान आवित्यां होनेसे उसका अन्तर्सुहर्तपना विरोधको क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आधाशसंयतसम्यग्टीष्ट जीवोंके अवहारकालको छोड़-कर शेष गुणस्थान-प्रतिपन्न जीवोंके अवहारकालका कार्यम कारणका उपचार कर लेनेस अन्तर्भुद्वतेपना सिद्ध हो जाता है।

नागकियोंमें दूसरीमे सातवीं पृथिवी तक असंयतसम्यग्दृष्टियोमे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८ ॥

द्वितीयादि छहों पृथिवियोंके असंयतसम्यन्दिष्टयोंसे जगश्रेणीके बारहवें, दशवें,

1 3 50

मुलोबट्टिदसेडीमेत्तछपुढविमिच्छादिद्विणो असंखेज्जगुणा होति । को गुणगारो १ सेडीए असंखेज्जदिभागो. असंखेज्जाणि सेडीपढमवग्गमुलाणि । को पडिमागो ? असंखेज्जाणि सेडीवारसम-दसम-अद्रम-छद्र-तदिय-विदियवग्गमलाणि। कदो? असंजदसम्मादिद्विरासिणा गुणिदत्तादो ।

# असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३९॥

सब्बेहि उच्चमाणद्राणहिंतो तथोवा ति सब्बत्थोवा । कदो १ आवलियाए असंखे-ज्जदिभागमेत्तउवक्कमणकालेण संचिदत्तादो ।

# वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ४० ॥

एत्थ पुट्यं व तीहि पयागेहि मेचियसरुवेहि गुणयारा परुवेदच्यो । एत्थ खड्यसम्मादिद्विणो ण परूविदा, हेट्टिमछप्पुडवीसु तेसिम्बवादाभावा, मणुसगृहं ग्रुच्चा अण्णत्थ दंसणमोहणीयखवणाभावादो च ।

आठवें, छठवें, तीसरे और दूसरे वर्गमूलसे भाजित जगश्रेणीप्रमाण छह पृथिवियोंके मिथ्यादिष्ट नारकी असंख्यातगणित होते हैं। गुणकार क्या है ? जगश्रेणीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणिक असंख्यात प्रथम वर्गमुलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? जगश्रेणींक बारहवें, दशवें, आठवें, छठवें, तीसरे और दूसरे असंख्यात वर्गमलप्रमाण प्रतिभाग है, क्योंकि, ये सब असंयतसम्यग्हरिराशिसे गणित हैं।

नारकियोंमें दिवीयादि छह प्रशिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशम-सम्यग्द्रष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३९ ॥

आगे कहे जानेवाले स्थानोंसे उपशामसम्यग्द्रष्टि थोड़े होते हैं, इसालिये वे सर्व-स्तोक कहलाते हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकालसे उनका संचय होता है।

नारिकयों में द्वितीयादि छह पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपञ्चन-सम्यग्दृष्टियोंसे वेदकमम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगाणित हैं ॥ ४० ॥

यहां पर पहलेके समान सेचिकस्वरूप अर्थात् मापके विशेष भेदस्वरूप तीनों मकारोंसे गुणकारका प्ररूपण करना चाहिए (देखो प्र. २४९)। यहां क्षायिकसम्बन्दिष्ट-योंका प्ररूपण नहीं किया है, क्योंकि, नीचेकी छह पृथिवियोंमें आधिकसम्बन्द्रियोंकी उत्पत्ति नहीं होती है. और मन्व्यगतिको छोडकर अन्य गतियोंमें वर्शनमोहनीयकी भएणा नहीं होती है।

# तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंनिंदियतिरिक्ख-पंनिंदियपज्जतः तिरिक्ख-पंनिंदियजोणिणीसु सन्वत्योवा संजदासंजदां ॥ ४१ ॥

पयदचउित्रहतिस्विष्ठेसु जे देमच्यरणो ते तेसि चेत्र सेसगुणद्वाणजीविहिंतो थोना चि चदुण्डमप्पानहुआणं मूलपदमेदेण परुविदं। किमट्टं देसच्यरणो थोना धै संजमा-संजम्रवर्रभस्स सुदुल्लहत्तादो।

सासणसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणां ॥ ४२ ॥

चउच्चिहतिस्मिद्याणं जे सासणसम्मादिष्टिणो ते सग-सगमंजदासंजदेहितो असं-खेजजगुणा, संजमासंजधुबलंभादो सासणगुणलभस्म सुलहत्तुबलंभा । को गुणगारा १ आर्वालयाए असंखेजजदिभागो । तं कथं णव्यदे १ अतोम्रहृत्तसुत्तादो, आहरियपरंपरा-महत्वदेसादो वा ।

सम्मामिन्छादिहिणो संखेज्जगुणा ॥ ४३ ॥

. तिर्यंचगतिमें तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिययोनिमती तिर्यंच जीवोंमें मंपतासंयत सबसे कम हैं ॥ ४२॥

प्रकृत चारों प्रकारोंके तिर्यंचोंमें जो तियंच दशमती हैं, वे अपने ही शेष गुण-स्थानवर्ती जीवोंसे थोड़े हैं, हस प्रकार इससे चारों प्रकारक तिर्यचोंके अल्पवहुत्वका मुळपद प्रकरण किया गया है।

र्शका- देशवती अल्प क्यों होते हैं ?

समाधान - क्योंकि, संयमासंयमको प्राप्ति अतिदर्रुभ है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें संयतासंयतांसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गणित हैं ॥ ४२ ॥

चारों प्रकारके तिर्वेचोंमें जो सासादनसम्यग्रहांष्ट जीव है, वे अपने अपने संयता-संयतोंसे असंस्थातगुणित है, क्योंकि, संयमासंयमश्राप्तिकी अपक्षा सासादन ग्रुण-स्थानकी माप्ति सुलम है। ग्रुणकार क्या है? आवलीका असंस्थानवां भाग ग्रुणकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान--अन्तर्मुंहर्न अवहारकालके प्रतिपादक सूत्रसे और आचार्य-परम्परासे आये हुए उपदेशसे यह जाना जाता है।

उक्त चारों प्रकारके निर्यंचोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ४३ ॥

१ तिर्यम्पती तिरबां सर्वतः स्तीका संपतासयताः । स. सि. १, ८.

२ इतरेवां सामान्यवत् । सः सि.१, ८.

चउन्विहतिरिक्खतासणसम्मादिङ्गीहितो सग-सगसम्मामिच्छादिङ्किणो संखेज्ज-गुणा । कृदो १ सासणुवकसणकालादो सम्मामिच्छादिङ्गीणवृवकसणकालस्स तंत-ख्रचीए संखेज्जनुणजुवलंगा । को गुणगारो १ संखेज्जनसमया ।

#### असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४४ ॥

चउिवद्दितिरिक्ससम्मामिन्छादिद्वीदिती तेर्सि चेव असंजदसम्मादिष्टिणो असंखेज-गुणा । कृदो ? सम्माभिन्छत्तप्रवनकर्मतजीविदितो सम्मत्तप्रवनकर्मतजीवाणमसंखेळाणुण-त्तादो । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जदिमागो । तं कृदो णञ्चदे ? 'पलिदोवमम-विहरिद अतोप्रदुत्तेणेति ' सुतादो, आदिस्यपरंपरागदुवदेसादो वा ।

# मिच्छादिद्दी अणंतगुणा, मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥४५॥

चदुण्हं तिरिक्खाणमसंजदसम्मादिहीहिंतो तेसि चेत्र मिच्छादिही अर्णतगुणा असंखेज्जगुणा य । विष्पडिसिद्धमिदं। जदि अर्णतगुणा, कघमसंखेज्जगुणचं ९ अह

चारों प्रकारके सासादनसम्यग्दिष्ट तिर्यंचोंमेंसे अपने अपने सम्यग्निक्यादिष्ट तिर्यंच संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्ट्योंके उपक्रमणकालसे सम्यग्निक्या-दृष्टियोंका उपक्रमणकाल आगम और युक्तिसे संख्यातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यचोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव

असंख्यातगुणित हैं ॥ ४४ ॥

चारों प्रकारके सम्यग्निध्यादृष्टि तिर्यचौसे उनके ही असंयतसम्यन्दृष्टि श्रीव असंस्थातगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्निध्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवौसे सम्यन्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंस्थातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातवा भाग गुणकार है।

र्शका--यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान--' इन जीवराशियोंके प्रमाणद्वारा अन्तर्गृहर्त कालसे पत्योपम अपहत होता है' इस द्रव्यानुयोगद्वारके स्त्रसे और आवार्ष-परम्परासे आये हुए उपवेशसे जाना जाता है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्वचोंमें असंयतसम्यग्द्धियोंसे मिथ्याद्दृष्टि जीव अनन्त-गुणित हैं, और मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ ४५ ॥

चारों प्रकारके असंयतसम्यग्दिष्ट तिर्यंचोंसे उनके ही मिथ्यादिष्ट तिर्यंच अनन्त-गुणित हैं और असंख्यातगुणित भी हैं।

र्शका--यह बात तो विभितिषिद्ध अर्थात् परस्पर-विरोधी है। यदि अनम्त-गुणित हैं, तो वहां असंस्थातगुणत्व नहीं वन सकता है: और यदि असंस्थातगुणित हैं, तो

[ १, ८, ¥६.

असंखेजजगुणा, कथमणंतगुणत्तं; दोण्हमक्कमेण एयत्थ पउत्तिविरोहा ? एत्थ परिहारो उच्चदे- 'जहा उद्देसा तहा णिदेसां' ति णायादां 'तिरिक्खिमिच्छादिद्री केवडिया. अणंता. सेमतिरिक्खतियाभिच्छादिद्री असंखेजजा ' इदि सत्तादो वा एवं संबंधो कीरदे-तिरिक्खिमच्छादिद्री अणंतगुणा, सेसितिरिक्खितयिमच्छादिद्री असंखेजजगुणा त्ति, अण्णहा दोण्हम्भच्चारणाए विहलत्तप्यसंगा । को गुणगारो १ तिरिक्खिमच्छादिद्वीणमभवसिद्धिएहि अणंतगणो. सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सव्वजीवरासिपदमवग्गमलाणि गुणगारो । को पडिभागो ? तिरिक्खअसंजदसम्मादिद्विरासी पडिभागो । सेमतिरिक्खतियमिच्छा-दिद्वणि गुणगारो पदरस्त असंखेज्जदिभागो. असंखेजाओ सेडीओ असंखेज्जसेडीपढमवग्ग-मुलमेत्ताओ । को पडिमागो १ घणंगुलस्स अमंखेजजदिभागो, पलिदोवमस्सासंखेजजदि-भागमेत्तपदरंगलाणि वा पडिभागो । अधवा सग-मगदन्वाणममंखेजजिदिभागो ( गुणगारो ) । को पडिभागो ? मग-मगअमंजदमम्मादिट्टी पडिभागो ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ४६॥

अनन्तगुणत्व कैसे वन सकता है, क्योंकि, दोनोंकी एक साथ एक अर्थमें प्रश्नित होनेका विरोध है ?

समाधान-इस शंकाका परिहार करने हैं- 'उद्देशके अनुसार निर्देश किया जाता है ' इस न्यायसे, अथवा 'मिथ्यादृष्टि सामान्य तिर्यच कितने हैं ! अनन्त है, शेष तीन प्रकारके मिथ्यादृष्टि तिर्यंच असंख्यात हैं इस सूत्रसं इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए- मिथ्यादृष्टि सामान्यतिर्यंच अनन्तगृणित है और शेप तीन प्रकारक मिथ्यादि तिर्यंच असंख्यातग्रणित हैं। यदि ऐसा न माना जायगा, तो दोनो पदोंकी उच्चारणाके विफलताका प्रसंग प्राप्त होगा।

यहांपर गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धांस अनन्तगुणा और सिद्धांसे भी अनन्त-गुणा तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलः प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? असंयतसम्यन्हिए तिर्यंचराशि प्रतिभाग है। शेष तीन प्रकारके तियंच मिथ्यादृष्टियोंका गुणकार जगन्नतरका असंख्यातचा भाग है, जो जग-श्रेणीके असंख्यान प्रथम वर्गमलप्रमिन असंख्यान जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? घनांगलका असंस्थातवां भाग प्रतिभाग है । अथवा, पत्योपमके असंख्यातवं भागप्रमित प्रतरांगुल प्रतिभाग है। अथवा, अपने अपने द्रव्यका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? अपने अपने असंयतसम्यग्हिए जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपग्रमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ४६ ॥

तं जहा- चउन्विहेसु तिरिक्लेसु भणिस्तमाणसन्त्रसम्माहहिदन्त्रादो उवसम-सम्माहद्दी थोवा, आविलियाए असंखेज्जिदिभागमेचउवक्कमणकालन्मंतरे संचिदचादो ।

### खइयसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥

कुदो ? असंखेजजनस्ताउगेसु पिल्रोनमस्त असंखेजजिदिभागमेत्तकालेण संचि-दत्तादो, अणाइणिहणसस्त्रेण उत्तसमसम्मादिद्वीर्षितो खड्यसम्मादिद्वीणं आवित्याए असंखेजजिदिभागगुणत्रेण अनद्वाणादो वा । आवित्याए असंखेजजिदिभागो गुणगारो चि कर्ष णन्त्रदे ? आहरियपरंपरागदुनदेसादो ।

# वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ४८ ॥

कुदो ? दंमणमोहणीयवखएणुप्पण्णखद्यसम्मत्ताणं सम्मतुप्पत्तीदो पुञ्चमेव बद्धतिरिक्खाउआणं पउरं मंभवाभावा। ण य लोए सारदञ्जाणं दुस्तृहत्तमप्पसिद्धं, अस्स-हत्थि-पत्थगदिसु साराणं लोए दुस्तृहत्वलंभा।

वह इस प्रकार है- चारों प्रकारके निर्यचौमें आगे कहे जानेवाछे सर्व सम्यग्रहिः योंक द्रव्यप्रमाणसे उपरामसम्यग्रहिः जीव अल्प हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवें भाग-मात्र उपक्रमणकालके भीतर उनका संख्य होता है।

तिर्वेचोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दिष्टयोंसे श्वायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यानगुणित हैं ।। ४७ ।।

क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें परयोपमके असंख्यात**वें भागमात्र** कालके द्वारा संचित होनेस, अथवा अनाहिनिधनस्वरूपसे उपशामसम्यग्रहियोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्रहि जीवोका आवलीके असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाणसे अवस्थान पाया जाता है।

र्युका--यहां आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है, यह कैसे जाना जाता है ? समाधान--आवार्य परस्परासे आए इए उपवेशसे जाना जाता है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्रहष्टि गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्रहिष्टेयोंसे वेदकसम्यग्रहिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ।। ४८ ।।

क्योंकि, जिन्होंने सम्यक्तवकी उत्पत्तिसे पूर्व ही नियंच आयुका बंध कर लिया है, ऐसे दर्शनमोहनायके क्षयसे उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यग्हिए जीवोका प्रचुरतासे होना संभव नहीं है। और, लोकमें सार पदार्थोंकी दुर्लभता अमसिद्ध मी नहीं है, क्योंकि, अद्द, हस्ती और पाषाणादिकोंमें सार पदार्थोंकी सर्वत्र दुर्लभता पार्द जाती है। संजदासंजदट्टाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्माइट्टी ॥ ४९ ॥ इदो १ देसन्वयाषुविदुवसमसम्मत्तस्य दुष्टहत्तादो । वेदगसम्मादिटी असंस्वेज्जगुणा ॥ ५० ॥

को गुणगारो ! आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । एदम्हादो गुणगारादो णच्चदे समयं पडि तदुवचपादो असंखेज्जगुणचेशुविचदा चि असंखेज्जगुणचं । एत्य खहर-सम्माहद्वीणमप्पाबहुजं किष्ण पहाविदं ! ण, तिविचखेसु असंखेज्जनस्साउएसु चेय खहर-सम्मादिद्वीणसुववादुवंलमा । पंचिदियतिरिच्खजोणिणीसु सम्मचप्पाबहुअविसेसपदु-प्पायणहृक्षचसुचं भणदि-

णवरि विसेसो, पंचिंदियतिरिक्सजोणिणीसु असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदद्वाणे सन्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ५१ ॥

सुगममेदं ।

वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ५२ ॥

तिर्थेचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपशम्यम्यग्र्हष्टि जीव सबसे कम हैं ॥४९॥ क्योंकि, देशवतसहित उपशमसम्यन्यका होना दर्लम है।

तिर्पेचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोसे बेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातग्रणित हैं ॥ ५० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इस गुणकारसे यह जाना जाता है कि प्रतिसमय उनका उपचय होनेसे वे असंख्यातगुणित संचित हो काते हैं, स्वलिए उनके प्रमाणके असंख्यातगुणितता वन जाती है।

र्म्ना — यहां संयतासंयत गुणस्थानमें शायिकसम्यग्दिष्ट तिर्येचोंका अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान--नही, क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले भागभूमियां तिर्येचोंमें ही क्षायिकसम्यग्हिष्ट जीवोंका उपपाद पाया जाता है।

भव पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतिर्योमं सम्यक्त्यके अल्पवहुत्वसम्बन्धी विदेशिके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि पंचेन्द्रियतियँच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपग्रमसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५२ ॥ को गुणगारा ? जावलियाए जसखेजजिदमागा । एत्थ खद्यसम्मादिद्वीणमप्पा-बहुजं णत्थि, सन्दित्थीसु सम्मादिद्वीणप्रववादामावा, मणुसगद्दविरिचण्णगर्द्यसु दंसण-मोहणीयक्खवणामावाच्च ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तिसु अद्धासु ज्व-समा पवेसणेण तुल्ला योवां ॥ ५३ ॥

तिसु वि मणुरेससु तिरिण वि उवसामया पवेसणेण अण्णोण्णमवेभिखय तुस्ला सरिसा, चउवण्णमेचचादो । ते ज्वेय थोवा, उवरिमगुणद्वाणजीवावेभ्स्वाए ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ ५४ ॥

कुदो ? हेट्किमगुणहाणे पडिवण्णजीवाणं चेय उवसंतकसायवीदरामछदुमत्य-पञ्जाएण परिणायुवलंभा । संचयस्त अप्पाबहुअं किष्ण पर्कविदं ? ण, पवेसप्पाबहुएण चेय तदवगमादो । जदो संचओ णाम पवेसाहीणों, तदो पवेसप्पाबहुएण सरिसो संचयपावहओ ति पुध ण उत्तो ।

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवांभाग गुणकार है। यहां पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें भायिकसम्यग्रहि जीवोंका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, सर्व प्रकारकी स्थियोंमें सम्यग्रहि जीवोंका उपपाद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें दरीनमोहनीयकर्मको अपणाका भी अभाव है।

मनुष्यमतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गणस्थानोंमें उपद्यामक जीव प्रवेद्यकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ५३ ॥

सूत्रोक तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीनों ही उपशामक जीव प्रवेशसे परस्परकी अपेक्षा तुस्य अर्थात सदश हैं, क्योंकि, एक समयमें अधिकसे अधिक बीपन जीवोंका प्रवेश पाया जाता है। तथा, ये जीव ही उपरिम गुणस्थानोंके जीवोंकी अपेक्षा अन्त हैं।

उपञ्चान्तकपायवीतरागछबस्य जीव प्रवेशसे पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५४ ॥

क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंका ही उपशान्तकषायवीतराग-छन्नस्थक्प पर्यायसे परिणमण पाया जाता है।

श्रृंका--यहां उपशामकोंके संचयका अल्पबहुत्व क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, प्रवेशसम्बन्धी अल्पब्हुत्वसे ही उसका ज्ञान हो जाता है। जूंकि, संवय प्रवेशके आधीन होता है, इसलिए प्रवेशके अल्पब्हुत्वसे संवयका अल्पब्हुत्व सहश है, अलप्य उसे पृथक् नहीं बतलाया।

१ मनुष्यगती मनुष्याणामुपश्चमकादित्रमश्चसयतान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ अ प्रती ' पवेसहीजो ' आ-कप्रत्योः ' पवेसाहिणो ' इति पाठः।

स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ ५५ ॥ इदो १ अड्डनरसदमेननादो ।

स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥ सगमभेदं।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेया। ५७॥

इदो १ सीणकसायपज्जाएण परिणदाणं चेय उत्तरगुणद्वाणुवक्कप्रुवरुंभा । सजोगिकेवली अदं पडुच्च संखेजजगुणा ॥ ५८ ॥

मणुस-मणुसपज्जचएसु ओघसजोगिरासि ठिवय हेट्टिमरासिणा ओवट्टिय गुणगारो उप्पादेदच्वो । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेज्जसजोगिजीवे द्विवय अहुषरसदं सुच्चा तप्पाओग्गसंखेज्जसीणकसाएहि ओवट्टिय गुणगारो उप्पादेदच्यो ।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें उपशान्तकपायवीतरागळक्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-ग्रणित हैं ॥ ५५ ॥

क्योंकि, क्षपकत्सम्बन्धी एक गुणस्थानमें एक साथ प्रवेश करनेवाले जीवोंका प्रमाण एक सौ आठ है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें श्लीणकपायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों भी प्रवेशसे तस्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५७ ॥

क्योंकि, क्षीणकथायरूप पर्यायमे परिणत जीवाँका ही आगेके गुणस्थानोंमें उपक्रमण (गमन) पाया जाता है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं॥ ५८॥

सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमेंसे ओघ सर्यागिकवळीराशिको स्थापित करके और उसे अध्यतनराशिसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए। किन्तु मनुष्यानयोंमें उनके योग्य संस्थात सर्यागिकवळी जीवॉको स्थापित करके एक सौ आठ संस्थाको छोड़कर उनके योग्य संस्थात स्रीणकपायचीतरागछग्रस्थोंके प्रमाणसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए। अपमत्तसंजदा अक्लवा अणुवसमा संलेज्जगुणा ॥ ५९ ॥

मणुस-मणुसपञ्जनार्णं ओघन्हि उत्त-अप्यमत्तरासी चेव होदि। मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेञ्जमेचो होदि। सेसं सुगर्म।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६० ॥

एदं वि सुगमं ।

संजदासंजदां संखेज्जगुणा ॥ ६१ ॥

मणुस-मणुसपञ्जचएसु संबदासंजदा संखेञ्जकोडिमेचा । मणुसिणीसु पूण तप्पाओग्गसंखेञ्जरूवमेचा चि घेचच्या, बद्दमाणकाले एचिया चि उबदेसामाता। सेसं सुगर्म।

सासणसम्मादिट्टी संखेज्जगुणां ॥ ६२ ॥

कुदो ? तत्तो संखेजजगुणकोडिमेत्तत्तादो । मणुसिणीसु तदो संखेजजगुणा, तप्याओग्गसंखेजजस्वमेत्ततादो । सेसं सुगर्म ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवलीसे अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रम<del>य-</del> संयत संख्यातगुणित हैं ॥ ५९ ॥

आध्यक्षपणामें कही। हुई अप्रमत्तसंयतांकी राशि ही मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्यात्तक अप्रमत्तसंयतांका। प्रमाण है। किन्तु मनुष्यनियांमें उनके योग्य संख्यात भाग-मात्र राशि होती है। शेष सत्रार्थ सग्म है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अप्रमत्तसंयत्योंसे प्रमत्तसंयत संख्यात्याणित हैं ॥६०॥

यह सुत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत संख्यातगुणित हैं ॥ ६१ ॥

मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्यान्तकों में संयतासंयत जीव संख्यात कोटिप्रमाण होते हैं। किन्तु मनुष्यतियों में उनके योग्य संख्यात रूपमात्र होते हैं, ऐसा वर्ष प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, वे इतने ही होते हैं, इस प्रकारका वर्तमान कालमें उपदेश नहीं पाया जाता। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयतींसे सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित

हैं ॥ ६२ ॥

क्योंकि, वे संयतासंयतांके प्रमाणसे संक्यातगुणित कोटिमात्र होते हैं। मनुष्य-नियोंमें सासावनसम्यन्दि जीव मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्यावक सासावनसम्य-ष्टियोंसे संस्थातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनके योग्य संख्यात रूपमात्र है। रोष सुत्रार्थ सुपाम है।

सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ ६३ ॥ एदं वि सुगमं । असंजदसम्मादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ ६४ ॥

असजदसम्मादिहा सत्त्वज्जनुणाः ॥ ५४ ॥ इदो १ सत्तकोडिसयमेत्तत्तादो । सेसं सुगमं ।

मिच्छादिद्वी असंखेजजगुणा, मिच्छादिद्वी संखेजजगुणा ॥६५॥

असंखेज्ज-संखेज्जगुणाणमेगस्य संभवाभावा एवं संबंधो कीरदे- मणुसमिच्छा-दिद्वी असंखेज्जगुणा । इदो ? संडीए असंखेज्जदिभागपरिमाणचादो । मणुसपज्जच-मणुसिणी मिच्छादिद्वी संखेजजगुणा, संखेजजरूजपरिमाणचादो । संसं सुगर्म ।

असंजदसम्मादिहिद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्यी ॥ ६६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यात-गुणित हैं ॥ ६३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें सम्यश्मिथ्याद्दीष्ट्योंसे असंयतमम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ६४ ॥

क्योंकि, असंयतसम्यग्हिं मनुत्योंका प्रमाण सात सौ कोटिमात्र है। रोप स्त्रार्थ सुराम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें असंयतसम्यग्डिएयोंने मिथ्यादृष्टि असंख्यातगुणित हैं, और मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं।। ६५ ॥

असंख्यातगुणित और संख्यातगुणित जीवोंका एक अर्थमें होना संभव नहीं है, हसिटए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए- असंयतसम्यग्हिए सामान्य मनुष्योंसे मिष्याहिए सामान्य मनुष्योंसे मिष्याहिए सामान्य मनुष्य असंख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण नगश्रेणीके असंख्यातवें आग है। तथा मनुष्य पर्यात और मनुष्यनी असंयतसम्यग्हिएयोंसे मनुष्यात्व पर्यात्व और मनुष्यनी मिष्याहिए संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात करान ही पाया जाता है। शेष स्वापं सुन्यम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अमंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ ६६ ॥

१ सम्यम्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि १,८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयः सस्येयगुणाः। सः सि. १, ८.

३ मिध्यादृष्टयोऽसंस्थेयगुगाः । स. वि. १, ८.

· खहयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ६७ ॥ वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुचाणि सुगमाणि ।

संजदासंजदहाणे सव्बत्थावा खहयसम्मादिद्री ॥ ६९ ॥

स्त्रीणदंसणमोहणीयाणं देससंजमे बहुताणं बहुणमभावा । स्त्रीणदंसणमोहणीया पाएण असंजदा होद्ण अर्च्छति । ते संजमं पडिवज्जेता पाएण महत्वयाहं चेव पडि-वज्जेति, ण देसव्ययाहं ति उत्तं होदि ।

उवसमसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ७० ॥

खदयसम्मादिष्टिसंजदासंजदेहितो उनसमसम्मादिष्टिसंजदासंजदाणं नहणप्रुनलंभा। वेदगसम्मादिद्री संखेजज्ञगुणा ॥ ७१ ॥

कुदो १ बहुवायत्तादो, संचयकालस्स बहुत्तादो वा, उवसमसम्मत्तं पेक्सिय वेदगसम्मत्तस्स सुलहुत्तादो वा ।

> उपरामसम्यग्दृष्टियोसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि संस्थातगुणित हैं ॥ ६७ ॥ क्षायिकसम्यग्दृष्टियोसे वेदकसम्यग्दृष्टि संस्थातगुणित हैं ॥ ६८ ॥ ये तीनों ही सत्र सगम हैं ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतामंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं॥ ६९॥

क्योंकि, दर्शनमंहनीयकर्मका क्षय करनेवाले और देशसंयममें वर्तमान बहुत जीवोंका अभाव है। दर्शनमाहनीयका क्षय करनेवाले मनुष्य प्रायः असंयमी होकर रहते हैं। वे संयमको प्राप्त होते हुए प्रायः महावर्ताको ही धारण करते हैं, अणुक्रतोंको नहीं, यह अर्थ कहा गया है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपज्ञम-सम्यग्दृष्टि संख्यातगणित हैं ॥ ७० ॥

क्योंकि, शायिकसम्यग्हि संयतासंयतोंसे उपशमसम्यग्हि संयतासंयत मनुष्य बहुत पाये जाते हैं।

तीनों प्रकारके मजुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकः सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७१ ॥

क्योंकि, उपरामसम्पर्धियाँकी अपेक्षा बेदकसः यग्द्रष्टियोंकी आय अधिक है, अथवा संवयकाल बहुत है, अथवा उपरामसम्पन्तको देखते हुए अर्थात् उसकी अपेक्षा बेदकसम्पन्तका पाना सुलग है। पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥७२॥ <sub>खदो</sub> १ शोवकारसंचयादो ।

स्वइयसम्मादिट्टी संस्वेज्जगुणा ॥ ७३ ॥ बहुकालसंचयादो ।

वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ ७४ ॥

सहयसम्मत्तेण संजर्भ पडिवज्जमाणजीवेहिंतो वेदगसम्मत्तेण संजर्भ पडिवज्जमाण-जीवाणं बहुतुवरुंभा । मणुसिणीगयविसेमपदुष्पायणद्वं उवरिमसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, मणुसिणीसु असंजदःसंजदासंजदःपमतापमत्त-मंजदङ्गाणे सन्बत्थोवा खड्यसम्मादिद्यी ॥ ७५ ॥

क्कदो ? अप्पतत्थवेदोदएण दंसणमोहणीयं खर्वेतजीवाणं बहणमणुवलंभां । उवसमसम्मादिट्टी संखेजजुणा ॥ ७६ ॥

तीनों प्रकारके सनुष्योंमें प्रमत्तवंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दष्टि सबसे कम हैं।। ७२।।

क्योंकि, इनका संचयकाल अल्प है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तर्भयत और अप्रमत्तर्भयत गुणस्थानमें उपश्वसम्य-म्हिप्योंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ७३ ॥

क्योंकि, इनका संख्यकाल बहुत है।

तीनों प्रकारके मनुष्यों प्रमत्तर्ययत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्रहद्वियोंसे बेदकसम्यग्रहि संख्यानगणित हैं ॥ ७४ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वक साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होनवाले जीवोंकी अधिकता पाई जाती है। अब मुख्यनियोंमें होनेवाली विदेशनाक प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

केवल विशेषता यह है कि मनुष्यनियोंमें असंयत्तमस्यग्रहष्टि, संयतासंयत, प्रमत्त-संयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसस्यग्रहि जीव सबसे कम हैं ॥ ७५ ॥

क्योंकि, अप्रदास्त बेदके उदयक साथ दर्शनमोहनीयको क्षपण करनेवाले जीव बदत नहीं पाये जाते हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्यनियोंमें धायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपग्रमसम्यग्दृष्टि संस्यातगुणित हैं ॥ ७६ ॥

१ मतिषु ' बहुणसुबलमा ' इति पाढ. ।

अप्पसत्थवेदोदएण' दंसणमोहणीयं खर्वेतजीवेहिंतो अप्पसत्थवेदोदएण चेव दंसणमोहणीयं उवसमेंतजीवाणं मणसेस संखेजजगुणाणम्बन्हंमा ।

वेदगसम्मादिङ्गी संखेज्जग्रणा ।। ७७ ॥ सगममेदं ।

एवं तिस्र अद्धासु ॥ ७८ ॥

एदस्सत्थो- मणुस-मणुसपञ्जलएसु णिरुद्वेसु तिसु अद्वासु उवसमसम्मादिही थोवा, थोवकारणत्तादो । खहयसम्मादिद्वी संखेजजगुणा, बहुकारणादो । मणुनिणीसु पुण खद्दयसम्मादिद्वी थोवा, उवसमसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा। एत्य पुन्वत्तमेव कारणं। उवसामग-खबगाणं संचयस्स अप्पाबहुअपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भगदि-

सन्वत्थोवा उवसमा ॥ ७९ ॥ थोवपवेसादो ।

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवाँसे अप्रशस्त वेदके उदयके साथ ही दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीव मनुष्योंमें संख्यातगणित पांच जाते है।

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्यनियोंमें उपश्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगृणित हैं ॥ ७७ ॥

यह सत्र सगम है।

इसी प्रकार तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ७८ ॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं- मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तकोंसे निरुद्ध अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें उपशमसम्यग्द्रि जीव अल्प होते हैं. क्योंकि, उनके अल्प होनेका कारण पाया जाता है। उनसे आयिकसम्यग्हार जीव संख्यातग्रणित होते हैं, क्योंकि, उनके बहुत होनेका कारण पाया जाता है। किन्त मनुष्यनियोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव अल्प हैं, और उनसे उपशमसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं। यहां संख्यातगुणित होनेका कारण पूर्वोक्त ही है (देखी सन्न नं. ७५)।

उपशामक और क्षपकोंके संचयका अल्पबहुत्व प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं-

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ७९ ॥ क्योंकि. इनका प्रवेश अल्प होता है।

१ मतिष्र ' अप्पमत्तवेदोदएण ' इति पाठः ।

खवा संखेजजगुणा ॥ ८० ॥ बहुप्पवेसारो । देवगदीए देवेसु सन्वत्थोवा मासणसम्मादिङ्घी ॥ ८१ ॥ सम्मामिन्छादिङ्घी संखेजगुणा ॥ ८२ ॥ असंजदसम्मादिङ्घी असंखेजगुणा ॥ ८३ ॥ एदाणि तिष्णि वि सुचाणि सुवोज्ज्ञाणि, बहुना परुविदचारो ।

मिच्छादिही असंखेजजग्रुणा ॥ ८४ ॥

को गुणगारे ? जगपदरस्य असंखेजजदिभागो, असंखेजाओ सेडीओ । केचिय-मेचाओ ? सेडीए असंखेजजदिभागमेचाओ । को पडिमागो ? घणगुरुस्स असंखेजजदि-भागो, असंखेजजपदरंगुलाणि वा पडिभागो । सेसं सुगमं ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥८५॥ सर्वोज्जभिदं सर्व ।

सुवाज्ञामद सुत्त ।

खइयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ८६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपञ्चामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ८० ॥ क्योंकि, इनका प्रवश यहत होता है।

देवगतिमें देवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि मबसे कम हैं ॥ ८१ ॥

सासादनसम्यग्रहिथोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव संख्यानगुणित हैं ॥ ८२ ॥ सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंने असंयनसम्यग्रहृष्टि देव असंख्यानगुणित हैं ॥ ८३ ॥

ये तीनों ही सूत्र सुयोध्य अर्थान् सरस्तासे समझने योग्य हैं, क्योंकि, इनका बहुत बार प्रकृपण किया जा चुका है।

देवों में असंयत्तमस्यग्हिन्यांसे मिध्याहान्त्र असंख्यातगुणित हैं ॥ ८४ ॥
गुणकार क्या है ? जगमतरका असंख्यातवां माग गुणकार है, जो असंख्यात
जगम्रेणीममाण है। वे जगम्रेणियां कितनी हैं ? जगम्रेणीके असंख्यातवं भागमाण हैं।
सतियाग क्या है ? धनांगुरुका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात
प्रतागुरु मतियाग है। शेष सुणां स्वाम है।

देवोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्ट सबसे कम हैं ॥८५॥

यह सूत्र सुबोध्य है।

देवोंमें असंयतसम्यग्दाष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दाष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दाष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ८६ ॥

२ देवगती देवानां नास्कवत् । स. सि. १, ८

को गुणगरो ! आवित्याए असंखेज्जदिशागो । सेसं सुरोज्जं । वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ८७ ॥ को गुणगरो ! आवित्याए असंखेज्जदिशागो । सेसं सुगर्म । भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्य-वासियदेवीओ च सत्तमाए पुढवीए भंगो ॥ ८८ ॥

एदेसिमिदि एत्थन्झाहारो कायच्यो, अण्णहा संबंधामावा । खहयसम्मादिद्वीणम् मावं पिंड साधम्भ्रुवलंभा सत्तमाए पुढवीए भंगो एदेसि होदि । अत्यदो पुण विसेसो अत्य, तं भणिस्सामो- सञ्चत्योवा भवणवासियसासणसम्माइद्वी । सम्मामिन्छादिद्वी संखेजज्ञगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेजज्ञगुणा । को गुणगारो ? आविलयाए असंखे-ज्जदिमागो । मिन्छाइट्वी असंखेजज्ञगुणा । को गुणगारो ? जनपदरस्स असंखेजजिदमागो, असंखेजजाओ सेडीओ । केतियमेत्राओ ? वणंगुलपढमबग्गमूलस्स असंखेजजिदमाग-मेत्राओ । को पडिभागो ? असंजदसम्मादिद्वरासी पडिभागो ।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेव स्वार्थ सुवोध्य (सुगम) है।

देवोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोसे वेदकसम्यग्दिष्ट असंख्यातगुणित हैं ॥ ८७ ॥ गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष स्वार्ध सुगम है।

देवोंमें भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव और देवियां, तथा सौधर्म-ईश्वान-कल्पवासिनी देवियां, इनका अल्पवहुत्व सातवीं पृथिवीके अल्पवहुत्वके समान है ॥८८॥

इस स्पूर्म ' १ नका ' इस प्रका अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा प्रकृतमें एसका सम्बन्ध नहीं बनता है। शायिकसम्यग्हिएगें अभावकी अपेक्षा समानता पार्ह जानेसे इन स्वोक्त वेय देवियोंका सातर्षी पृथिबीके समान अस्प्यकृत्य है। किन्तु अधेकी अपेक्षा कुछ विशेषता है, उसे कहते हैं – भवनवासी सास्त्रानसम्यग्हि हेव आगे कही जानेवाळी राशियोंकी अधेका सबसे कम्न हूँ। उनले भवनवासी सम्यग्रिम्प्याहिष्ट संस्थातगुणित हैं। उनसे भवनवासी असंयग्रसम्यग्हिष्ट असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है शावळीका असंस्थातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी सिप्याहिष्ट सर्व-स्थात गुणित हैं। गुणकार क्या है शावजीका असंस्थातवं भाग गुणकार है। जासे स्थान गुणकार है, जो असं-स्थात जाभेणीप्रमाण है। वे जनभेणियां कितनी हैं श्वांगुळके प्रमा वर्गमूळके असंस्थातकं सागमाल हैं। ग्रीतभाग क्या है श्वंयतसम्यग्हिष्ट जीवराशि प्रतिमाग है। सन्बत्योवा बाणवेंतरसासणसम्मादिद्वी । सम्मामिन्छादिद्वी संखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? आंवलियाए असंखेजदिभागो । मिन्छादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । को पडिभागो ? संखेज्जादिभागोनाओ । को पडिभागो ? घणं-गुरुस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जादेभागोनाओ । को पडिभागो ? घणं-गुरुस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जपदरंगुरुपणि वा पडिभागो । एवं जोदिसियाणं पि वक्त्वं । सम-सगद्वियदाणं सग-सगोपभंगो । मेसं सुगमं ।

सोहम्मीसाण जाव मदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेधु जहा देवगइ-भंगो ॥ ८९ ॥

जहा देवोधस्हि अप्पाबहुजं उत्तं, तथा एदेसिमप्पाबहुगं वत्तव्यं । तं जहा-सब्बत्थोवा सग-सगकप्पत्था मासणा। सग-सगकप्पसम्माभिच्छादिष्टिणो मंसेज्जगुणा। सग-सगकप्पअसंजदसम्मादिष्टिणो असंसेज्जगुणा। सग-सगमिच्छादिद्वी असंसेज्जगुणा। एत्य गुणवारो जाणिय वत्तव्यो, एगसरूवत्ताभाव।। अर्णतरजत्तकपेसु अमंजदसम्मा-

वानव्यन्तर सासादनसम्यग्दिष्ट देव आगे कही जानेवाली राशियोकी अपेक्षा सकसे कम हैं। उनसे वानव्यन्तर सम्यग्निष्यादिष्ट देव संख्यातगुणित हैं। उनसे वानव्यन्तर सम्यग्निष्यादिष्ट देव संख्यातगुणित हैं। अन्नले वानव्यन्तर असंयतम्यग्दिष्ट देव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्यातं भाग गुणकार है। वानव्यन्तर असंयग्तम्यग्दिष्ट देवांस यानव्यन्तर मिष्ट्यादिष्ट देव असंख्यातग्रात हैं। गुणकार क्याते हैं जगप्रतिका असंख्यातग्रा माग गुणकार है, जमसंख्यात जगभ्रेणीयमाण है। वे जगभ्रेणियां कितनी हैं जगभ्रेणीक असंख्यातक असंख्यात जगभ्रेणीयमाण है। वे जगभ्रेणियां कितनी हैं जगभ्रेणीय असंख्यातक असंख्यात वा माग प्रतिभाग है। अथवा असंख्यात वा भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात तरांगुळ प्रतिभाग है।

इसी प्रकार ज्योतिष्क देवोंके अस्पवहुत्वका भी कहना चाहिए। भवनवासी आदि निकारोंमें अपने अपने स्त्रीवेदियोका अस्पवहुत्व अपने अपने ओष्ट-अस्पवहुत्यके समान है। रोप सुकार्य सुनम है।

सौधर्म-ईश्वान कल्पसे लेकर अतार-सहस्रार कल्प तक कल्पवासी देवोंमें अल्प-बहुत्व देवगति सामान्यके अल्पबहुत्वके समान हैं ॥ ८९ ॥

जिस प्रकार सामान्य देवोंमें अल्पवहृत्यका कथन किया है, उसी प्रकार इनके अल्पवहृत्यको कहना चाहिए। यह इस प्रकार है- अपने अपने कल्पमें रहनेवाले सासा-द्वाप्यरहिष्य सबसे कम हैं। देन सो अपने अपने कल्पके सम्प्रमिष्टवाहि देव संबंधनात् प्रणित हैं। इनसे अपने अपने कल्पके असंवतस्यग्यरहि देव असंक्यातगुणित हैं। इस असंक्यातगुणित हैं। यहांपर गुणकार जानकर कहना चाहिए, क्योंकि, इस देवोंमें गुणकारका एकक्पता अमा है। अभी इस पांके

दिष्ठिद्वाणे सन्बत्योवा उत्तससम्मादिद्वी । खश्यसम्मादिद्वी असंखेज्जनुषा । वेदगरसमा-दिद्वी असंखेज्जनुणा । को गुणगारो १ सम्बत्य आविलयाए असंखेज्जदिमाणे चि । सेसं सुगमं ।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सव्वत्योवा सासण-सम्मादिडी ॥ ९० ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ ९१ ॥

एदं पि सुगमं।

मिच्छादिही असंखेजजगुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागो । कथमेदं णव्वदे ? दम्बासि-ओगहारसुत्तादो ।

असंजदसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥

कहे गये कत्यों में असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दिष्ट देव सक्से कम हैं। इनसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट देव असंज्यातगुणित हैं। इनसे वेदकसम्यग्दिष्ट देव असंज्यात-गुणित है। गुणकार क्या है? सर्वत्र आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। श्लेष सुत्रार्थ सुगम है।

आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवप्रैवेयक विमानों तक विमानवासी देवोंमें सासा-दनसम्यग्रहष्टि सबसे कम हैं ॥ ९०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त विमानोंमें सासादनसम्यग्दिष्टयोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त विमानोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं॥९२॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—द्रव्यातुषोगद्वारस्वसे जाना जाता है कि उक्त कल्पोंमें मिथ्यादृष्टि देवोंका ग्रुणकार आवर्टीका असंख्यातवां भाग है।

उक्त विमानोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९३ ॥

「 ℓ. ∠. **٩** ધ.

कृदो ? मणुसेहितो आणदादिसु उप्पज्जमाणमिच्छादिद्री पेक्खिय तत्थ्रप्पज्ज-माणसम्मादिद्रीणं संखेजजगुणचादो । देवलोए सम्मचीमच्छचाणि पडिवज्जमाणजीवाणं किण्ण पहाणत्तं ? ण, तेसिं मृलरासिस्स असंखेज्जदिभागत्तादो । को गुणगारो ? संखेज्जसमया ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ९४ ॥ कदो १ अंतोम्रहत्तकालसंचिदत्तादो ।

खइयसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ९५ ॥

क्रदो ? संखेजसागरोवमकालेण संचिदत्तादो । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । संचयकालपिडभागेण पिलदोवमस्त असंखेज्जदिभागो गुणगारो किणा उच्चदे ? ण, एगसमएण पलिदोनमस्स असंग्वेज्जदिभागमेत्तजीवाणं उवसम-सम्मत्तं पडिवज्जमाणाणमुबलंभा ।

क्योंकि, मनुष्योंसे आनत आदि विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले मिध्यादृष्टियोंकी अपेक्षा वहांपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दिए जीव संख्यातगुणित होते हैं।

डांका—देवलोकमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाल जीवोंकी प्रधानता क्यों नहीं है ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीव मूलराशिके असंख्यातवें भागमात्र होते हैं।

उक्त विमानोंमें सम्यग्दष्टियाँका गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवप्रवेयक तक असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपज्ञमसम्यग्दृष्टि देव सबसे कम हैं।। ९४।।

क्योंकि, वे केवल अन्तर्महर्त कालके द्वारा संचित होते है।

उक्त विमानोंमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव असंख्यात्गुणित हैं॥ ९५॥

क्योंकि, वे संख्यात सागरोपम कालके द्वारा संचित होते हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका संचयकालकप प्रतिभाग होनेकी अपक्षा पत्योपमका असंख्यातवां भाग गणकार क्यों नहीं कहा है ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, एक समयके द्वारा पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जीव उपरामसम्बद्धत्वको प्राप्त होते हुए पाये जाते हैं।

ا فرد

# वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ९६ ॥

कुदो १ तत्थुप्पञ्जमाणसङ्यसम्मादिद्वीहिंतो संखेज्जगुणवेदगसम्मादिद्वीणं तत्थु-प्पण्चिदसणादो ।

अणुदिसादि जाव अवराइदिवमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा-दिट्टिट्टाणे सञ्वत्थोवा जवसमसम्मादिद्यी ॥ ९७ ॥

कुदो ? उवसमसेडीचडणोयरणिकीरयावावदुवसमसम्मत्तसिहदसंखेज्जसंजदाण-मेन्युप्पण्णाणमंतोमुहत्त्रसंचिदाणम्रुवरुंमा ।

#### खइयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ९८ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागस्स संखेज्जिदभागोा । को पिट-मागो ? संखेज्जुनसमसम्मादिद्विजीवा पिडभागे। ।

## वेदगसम्मादिद्यी संस्रेज्जगुणा ॥ ९९ ॥

कुदो ? खइयसम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदेहिंतो वेदगमम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदाणं संखेज-

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं॥ ९६॥

क्योंकि, उन आनतादि कस्पवासी देवोंमें उत्पन्न होनेवाले श्लायिकसम्यन्हिः योंसे संस्थातगणित वेदकसम्यन्हिएयोंकी वहां उत्पत्ति देखी जाती है।

नव अनुदिशोंको आदि लेकर अपराजित नामक अनुत्तरियमान तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्बग्दिष्ट गुणस्यानमें उपश्रमसम्बग्दिष्ट सबसे क्रम हैं ॥ ९७॥

क्योंकि, उपश्मक्षेणीपर आरोहण और अवतरणरूप कियामें छगे हुए, अर्थात् चढ़ते और उतरते हुए मरकर उपशमसम्यक्तसहित यहां उत्पक्ष हुए, और अन्तर्मुहते-कालके द्वारा संचित हुए संस्थात उपशमसम्यक्टिए संवत पाये जाते हैं।

उक्त विमानोंमें उपश्रमसम्यग्द्दष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्द्दष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ९८ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है ? संख्यात उपरामसम्यग्हिष्ट जीव प्रतिभाग है।

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं॥९९॥

क्योंकि, शायिकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयतोंकी

गुणसादो । तं पि कघं णव्वदे ? कारणाणुसारिकज्जदंसणादो सणुसेसु खहयसम्मादिही संजदा थोवा, वेदगसम्मादिही संजदा संखेज्जगुणा; तेण बेहिंतो देवेसुप्पज्जमाणसंजदा वि तप्पडिमानिया वेवेति घेत्रच्यं । एत्य सम्मनप्पावहुअं चेव, सेसगुणहाणामावा । कधमेदं णव्यदे ? एदम्हादो चेव सुनादा ।

सव्बद्वसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्व-त्थोवा उवसमसम्मादिद्री ॥ १०० ॥

खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १०१ ॥ वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १०२ ॥

एदाणि तिष्णि वि सुनाणि सुगमाणि । सन्बद्वसिद्धिन्हि तेनीसाउद्विदिन्हि असंस्टेब्जजीवरासी किण्ण होदि १ ण, तत्थ पित्रदोवमस्स संस्टेब्जिट्भागमेनंतरिन्ह

अपेक्षा वेदकसम्बक्ष्यके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयत्न संख्यातगुणित होते हैं।

शंका--यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — क्यों कि, 'कारणके अनुसार कार्य देखा जाता है, 'हस न्यायके अनुसार मनुष्यों आविकसम्यन्दिए संयत अप होन है, उनसे बेदकसम्यन्दिए संयत संक्यातर्गुणिक होते हैं। इसिंटए उनसे देशों उत्पन्न होनेवाट संयत भी तत्प्रतिभागी ही होते हैं। इसिंटए उनसे देशों अत्पन्न होनेवाट संयत भी तत्प्रतिभागी ही होते हैं, वह अधे प्रहण करना चाहिए। इन करगेंमें यही सम्यक्ष्यसम्बन्धी अत्यवहृत्य है, क्योंकि, वहां दोष गुणस्थानोंका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—इस स्वतं ही जाना जाता है कि अनुदिश आदि विमानोंमें केवळ एक असंयतसम्बग्धि गुणस्थान होता है, शेप गुणस्थान नहीं होते हैं।

सर्वार्थिसिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्रदृष्टि गुणस्थानमें उपञ्चमसम्यग्रदृष्टि सबसे कम हैं ॥ १००॥

उपग्रमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०१ ॥ क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हें ॥ १०२ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुराम है ।

र्वका—ततीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले सर्वार्धसिक्किविमानमें असंस्थात जीवराधि क्यों नहीं होती हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर पत्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण कालका अन्तर है, इसलिप यहां असंस्थात जीवराशिका होना असम्भव है। तदसंभवा । जदि एवं, तो आणदादिदेवेसु वासपुधर्यतेसु संखेज्जाविङ्गोविङ्किदपिलदो-वममेत्ता जीवा किष्ण होति ? ण, तत्थतणिमञ्जादिष्टिआदीणमवहारकालस्स असखेज्जा-विलयत्तं फिडिट्रण संखेज्जाविलयमेत्तअवहारकालप्यसंगा । होतु चे ण, 'आणद-पाणद जाव णवगोवज्जाविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिष्टिप्पहृडि जाव असंजदसम्मादिष्ट्री दृष्य-पमाणेण केविडया, पिलदोवमस्स असंखेज्जादिमागो । एदेष्टि पिलदोवममविह्रिदि अतो-सुहृतेण । अणुदिसादि जाव अवराइदविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिष्ट्री दृष्यपमाणेण केविडया, पिलदोवमस्स असंखेज्जादिभागो। एदेष्टि पिलदोवममविहरिद अतोसुहृत्येणीत्तं ' एदेण द्व्यस्तेण जुत्तीए सिद्धअसंखेज्जाविलयभागहारगञ्जेण सह विरोहा ।

#### एवं गदिमगगणा समत्ता ।

र्मुका — यदि ऐसा है तो वर्षपृथक्तवके अन्तरसे युक्त आनतादि कल्पवासी देवीमें संख्यात आवलियोंसे भाजित पत्योपमप्रमाण जीव क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर वहांके मिथ्यादिष्टे आदिकोंके अव-हारकालके असंख्यात आवलीपना न रहकर संख्यात आवलीमात्र अवहारकाल प्राप्त होनेका प्रसंग आ जायगा।

र्गुका—यदि मिध्यादृष्टि आदि जीवोंके अवहारकाल संख्यात आवळीप्रमाण प्राप्त होते हैं, तो होने दो ?

समाधान—नहीं, क्यों कि, यसा मानने पर ' आनत प्राणतक रूपसे छेकर नव प्रैचेयक विमानवासी देवोंमें मिथ्यादि गुणस्थान से छेकर असंग्रतसम्यग्दि गुणस्थान तक जीव इन्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तर्मुहुतैकाल संप्योपम अपहृत होना है। नव अनुदिशोंसे छेकर अपराजितनामक अनुतर विमान तक विमानवासी देवोंमें असंग्रतसम्यग्दि जीव इन्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इन जीव-राशियोंके द्वारा अन्तर्मुहुतैकाल संप्योपमके असंख्यात आगत्मुहुतैकाल पत्योपम अपहृत होता है '। इस प्रकार युक्ति सार्य असंख्यात आवलीप्रमाण मागहार जिनके गर्ममें हैं, ऐसे इन द्रव्यानुयोगद्वारके स्वृजींक स्वाय पूर्वोंक क्यनका विरोध आता है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इंदियाणुवादेण पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु ओषं । णवरि मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥ १०३ ॥

एदस्स सुत्तस्य अत्यो वुज्वदे- सेसिंदिएस् एनगुणद्वाणेषु अप्पाबहुअस्साभाव-पदुप्पारणाष्ट्रहेण पंचिदियप्पाबहुअपदुप्पारणाट्वं पंचिदिय-पंचिदियपज्जनगहणं कदं। जधा ओषास्म अप्पाबहुअं कदं, तथा एत्य वि अण्णाहियमप्पाबहुअं कायच्यं। णविर एत्य असंजदसम्मादिद्वीदितो मिन्छादिद्वी अणंतगुणा नि अभणिद्ण असंखेज्जगुणा नि वचच्यं, अणंताणं पंचिदियाणसभावा। को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजजाओ सेडीओ। केनियमेनाओ १ सेडीए असंखेजदिभागेमनाओ। को पडिभागो १ घणंगुजस्स असंखेजजिदभागो, असंखेजजाणि पदरंगुलाणि। अधवा पंचिदिय-पंचिदिय-पज्जनिम्छादिद्वीणमनंखेजजदिभागो। को पडिभागो १ सग-सगअमंजदमम्मादिद्विगसी।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्गाप्तकोंमें अन्पबहुत्व ओषके समान है। केवल विद्येषता यह है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।। १०३॥

इस सुषका अर्थ कहते हैं - शेप इन्द्रियवाल अर्थात् पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्यान्तकाँसे अतिरिक्त जीवाँमें एक गुणस्थान होता है, इसलिए उनमें अव्यवहुत्वक अभावक प्रतिपादन हारा पंचेन्द्रियों के अव्यवहुत्वक प्रतिपादन करनेके लिए सुक्रों पंचेन्द्रिय अभावक प्रतिपादन करनेक लिए सुक्रों पंचेन्द्रिय अपायतक एक प्रतिपादन कर कार आध्यमें अत्यवहुत्वका कपन किया है, उसी प्रकार यहां भी हीनता और अधिकताले रहित अस्पवहृत्वका कथन करना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि यहांपर असंयतनम्यग्रहिए पंचेन्द्रियोंसे मिय्याहिए पंचेन्द्रिय जीवाँका अभाव है। पंचेन्द्रिय असंयतनम्यग्रहिए सेविन्द्रिय असंयतम्यग्रहिए अस्पादन अधिका अभाव है। पंचेन्द्रिय असंयतमम्यग्रहिए सेविन्द्रिय असंयतमम्यग्रहिए सेविन्द्रिय असंयतमम्यग्रहिए सेविन्द्रिय असंयत्मस्यग्रहिए सेविन्द्रिय सिव्याहिए सेविन्द्रिय सिव्याहिए सेविन्द्रिय सिव्याहिए सेविन्द्रिय सिव्याहिए सेविन्द्रिय सिव्याहिए सेविन्द्रिय स्थानिक विव्याहिए सेविन्द्रिय स्थानिक विव्याहिए सेविन्द्रिय सिव्याहिए सेविन्द्रिय स्थानिक विव्याहिए सेविन्द्रिय स्थानिक विव्याहिए सेविन्द्रिय स्थानिक विव्याहिए सेविन्द्रिय सिव्याहिए सेविन्द्रिय सिवाग्रहिए सेविन्द्रिय स्थानिक सिव्याहिए सेविन्द्रिय सिवाग्रहिए सेविन्द्रिय सिवाग्रहिए सेविन्द्रिय सिवाग्रहिए सेविन्द्रिय स्थानिक सिवान्द्रिय सिवाग्रहिए सेविन्द्रिय स्थानिक सेविन्द्रिय स्थानिक सेविन्द्रिय सिवान्द्रिय सिवान्द्रिय सिवान्द्रिय सिवान्द्रिय है। स्थानिक स्थानिक सेविन्द्रिय सिवान्द्रिय सिवान्द्र

१ दनियादिवारेन एकेन्त्रिय-दिक्केन्द्रियेषु गुणस्थानमेदो नास्तीत्यस्यबहुनामावः । इन्द्रियं असुष्यते-पपेन्द्रियापोकेन्द्रियान्ता उत्तरोत्तरः बहुवः । पचेन्द्रियाणां सामान्यवन् । अय तु विशेषाः मिध्यादृष्योऽकस्ययद्वणाः । इ. सि. १, ८.

सत्थाण-सञ्चपरत्थाणअप्पानहुआणि एत्य किण्ण परूविदाणि १ ण, परत्थाणादो चेन तेसि दोण्हमनगमा ।

एवं इंदियमग्गणा सम्मत्ता ।

#### कायाणुवादेण तसकाहय-तसकाहयपज्जत्तएसु ओघं । णविर मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ १०४ ॥

एदस्तत्थो- एगगुणद्वाण-सेसकाएस अप्पाबहुअं णस्थि चि जाणावणहुं तसकाहय-तसकाहयपञ्जचगहणं कदं। एदेसु दोसु वि अप्पाबहुअं जधा ओघम्मि कदं, तधा कादच्यं, विसेसाभावा। णविर सग-सगअसंजदसम्मादिद्वीहिंतो मिच्छादिद्वीणं अर्णतगुणचे पचे तप्पडिसेहहुमसंखेआगुणा चि उर्च, तसकाहय-तसकाहयपञ्जचाणमाणितियाभावादो। को गुणगारा १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेआओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदि-

श्रंका--स्वस्थान-अल्पवहुत्व और सर्वपरस्थान-अल्पबहुत्व यहांपर क्यों नहीं कहे ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, परस्थान अल्पवहृत्यसे ही उन दोनों प्रकारके अस्प-यहुःयोंका ज्ञान हो जाता है ।

#### इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्यासकोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है। केवल विशेषता यह है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं॥ १०४॥

इस सृत्रका अर्थ कहते हैं - एकमात्र मिथ्यादिष्ट गुणस्थानवाल होष स्थावर-कायिक और त्रसकायिक लध्यपर्याप्तकोमें अस्पवहुत्व नहीं पाया जाता है, यह हान करानेके लिए सृत्रमें त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक परका प्रहण किया है। जिस प्रकार ओधप्रक्षणणों अस्पवहुत्व कह आप हैं, उसी प्रकार त्रसकायिक औप-प्रसक्तायिक-पर्याप्तक, इन दोनोंमें भी अस्पवहुत्वका कथन करना खाहिए, क्योंकि, ओध-अस्पवहुत्वसे इनके अप्यवहुत्वमें कोई विशेषता नहीं है। केवल अपने अपने असंयत-सम्प्रवहिष्योंक प्रमाणके मिथ्यादिष्योंके प्रमाणके अनन्तगुणत्व प्राप्त होनेपर उसके प्रतिषेच करनेके लिए असंयतसम्प्रवृद्धियोंके प्रमाणके अनन्तगुणत्व प्राप्त होनेपर उसके प्रतिषेच करनेके लिए असंयतसम्प्रवृद्धियोंके प्रमाणके अन्तर्वाप्तव्याक्तायिक असंवन्तायक्ति के सेसा कहा है, क्योंकि, त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक जीवांका प्रमाण अनन्त नहीं है। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके सर्स-

१ कायाञ्जादेन स्थावरकायेषु ग्रुणस्थानभेदाभावादस्यबहुत्वामाव । काय प्रत्युच्यते । सर्वतसंजस्कायिका अस्या । ततो बहुवः पृथिवीकायिकाः । ततोऽत्कायिका । ततो वातकायिका । सर्वतोऽकात्रग्रुणा वनस्यतयः । परकायिकानां प्रवेन्तियवत् । स. पि. १, ८.।

मागमेचाओ। को पडिभागो ? घणगुरुस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुरुणि। सेसं सुगमं।

एव कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगि-ओरालिय-कायजोगीस तीसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥१०५॥

एदेहि उत्तसन्वजोगेहि सह उत्तसमसेिंड चर्ढताणं बुक्करसेण चउन्नणत्तमस्यि । ति तुल्लत्तं परुविदं । उत्तरिमगुणहाणजीविहिंतो ऊणा नि थोवा नि परुविदा । एदेर्सि वारस-षहमप्पाबहुआणं तिसु अद्वासु हिद्रउवसमगा मृत्यपं जादा ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०६ ॥ सगममेदं।

खवा संखेजजगुणा ॥ १०७ ॥

अड्डत्तरसद्परिमाणतादो ।

स्थातचे भागमात्र असंस्थात जगश्रेणीयमाण है। प्रांतभाग क्या है ? घनांगुलका असंस्थातचां भाग प्रतिभाग है, जो असंस्थात प्रतरांगुलप्रमाण है। शेष सुत्रार्थ सुगम है। इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंने अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तत्त्व और अन्य हैं ॥ १०५॥

हन सुत्रोक नर्य योगोंक साथ उपरामश्रेणी पर चढ़नेवाल उपरामक जीथोंकी संख्या उक्करेंस चौपन होती हैं, हसलिए उनकी तुस्पता कही है। तथा उपित्म अर्थात् क्षपक्षेणीसम्बन्धी गुणस्थानवर्ती जीवांस कम होते हैं, इसलिए उन्हें अल्प कहा है। इस प्रकार पांची मनीपांगी, पांची वन्नयोगी, कावनायी और औदारिककाययोगी, इन सारह अल्यबहुत्योंका प्रमाण लानेके लिए अपूर्वकरण आदि तीनों गुणस्थानोंमें स्थित उपरामक मुल्यद अर्थात् अल्यबहुत्यके आधार हुए।

उक्त बारह योगवाले उपशान्तकपायवीतरागृहश्वस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ १०६॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले उपञ्चान्तकपायवीतरागछश्वस्थांसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं॥ १०७॥

क्योंकि, क्षपकोंकी संख्याका प्रमाण एक सौ आठ है।

१ योगाञ्जबादेन बाङ्मानसयोगिनां पचेन्द्रियवत् । काययोगिनां साम्प्रान्यवत् । सः सिः १, ८.

1 398

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०८ ॥ सनमभेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ १०९ ॥

एदं पि सुगर्म । जेस जोगेसु सजोगिगुणद्वाणं संभवदि, तेसिं चेवेदमप्पाण्डुअं घेत्तव्यं ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ ११० ॥

को गुणगारं। १ संखेजजसमया । जहा ओघम्हि संखेजजसमयसाहणं कदं, तहा एत्य विकायवर्ष ।

अप्पमत्तर्सजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ १११ ॥ एत्य वि जहा ओषन्दि गुणगारो साहिदो तहा साहेटच्यो । णवरि अप्पिदजोग-

जीवरासिपमाणं णाद्ग् अप्पाबहुअं कायव्वं । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥

उक्त बारह योगवाले श्लीणकषायवीतरागङ्गस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। १०८।।

यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवली जीव प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है। किन्तु उपर्युक्त बारह योगोंमेंस जिन योगोंमें सयोगि-कवली गुणस्थान सम्भव है, उन योगोंका ही यह अल्पबहुत्य महण करना चाहिए।

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगृणित हैं ॥ ११०॥

गुणकार क्या है ? संस्थान समय गुणकार है । जिस प्रकार ओघर्मे संस्थान समयकप गुणकारका साधन किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए ।

स्योगिकेवलीसे उपर्युक्त बारह योगवाले अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमक्तः संयत् जीव संख्यातगणित हैं ॥ १११ ॥

जिस प्रकारसे थोघमें गुणकार सिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी सिद्ध करना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि विवक्षित योगवाली जीवराशिके प्रमाणको जानकर अस्पबहुत्व करना चाहिए।

उक्त बारइ योगवाले अत्रमचसंयतयोंसे प्रमचसंयन जीव संख्यातगुणित हैं॥ ११२॥ सुगममेदं । संजदासंजदा असंखेजजगुणा ॥ ११३ ॥ को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेजदिभागस्स संखेजदिभागो । सेसं सुगमं । सासणसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ ११४ ॥ को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजदिभागो । कारणं जाणिद्ण वत्तव्वं । सम्मामिच्छादिट्टी संखेजजगुणा ॥ ११५ ॥ को गुणगारो १ संखेजजममया । एत्य विकारणं णिडालिय वत्तव्वं ।

को गुणमारो ? आविरुवाए असंसेज्जिदिभागो । जोगद्वाणं समासं कार्ण तेण सामण्णरासिमोवद्विय अप्पिरजोगद्वाए गुणिदे इन्छिन-इन्छिरगमीओ होति । अणेण प्यारेण सन्तर्य दन्वपमाणप्रपादय अप्पावहुअं वनस्व ।

असंजदसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ११६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले श्रमचर्मयनोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं।।११३।। गुणकार क्या है ? पल्योपमके असंख्यातयं भागका संख्यातयां भाग गुणकार है। शेष सुवार्य सुगम है।

उक्त बारह योगवाले संयतामंयतींसे मासादनमम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणिन हैं ॥ ११४ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यानवां भाग गुणकार है । इसका कारण जानकर कहना चाहिए (देखो इसी भागका पु २५०)।

उक्त बारह योगवाले मामादनमम्पग्र्टियोंमें मम्यग्मिथ्याद्दष्टि जीव संख्यात-ग्राणित हैं ॥ ११५ ॥

गुणकार क्या है ? संस्थात समय गुणकार है। यहां पर भी इसका कारण स्मरण कर कहना चाहिए (देखो इसी भागका पु २५०)।

उक्त बारह योगवाले सम्याग्मध्यादृष्टियोसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-ग्राणित हैं ॥ ११६ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां आग गुणकार है। योगसम्बन्धां कार्ळोका समास (योग) करके उससे सामान्यराशिका आजित कर पुनः विवक्षित योगके कारुसे गुणा करनेपर इच्छित इच्छित योगवारुं जीवोंकी राशियां हो जाती हैं। इस प्रकारसे सर्वत्र इच्यप्रमाणको उत्पन्न करके उनका अल्पवडुत्व कहना चाहिए।

## मिच्छादिद्री असंखेज्जगुणा, मिच्छादिद्री अणंतगुणा ॥११७॥

एत्य एवं संबंधो कायच्यो । तं जहा- पंचमणजोगि-पंचयिकोमिअसंजदसम्मा-दिद्वीहिंतो तेसि चेय जोगाणं मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्विपमेचाओ १ सेडीए असंखेज्जदिभाग-मेचाओ । को पडिभागो १ घणंगुलस्म असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पद्रंगुलाणि । कायजोगि-ओरालियकायजोगिअसंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसि चेव जोगाणं मिच्छादिद्वी अणंतगुणा । को गुणगारो १ अभवभिद्विएहिं अणंतगुणो, सिद्वेहिं वि अणंतगुणो, अणंताणि सच्यजीवरासिपडमबग्ममुलाणि चि ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्तापमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पावहुअमोघं ॥ ११८ ॥

एदेभि गुणहाणाणं जधा ओघस्टि सम्मत्तपाबहुअं उत्तं, तथा एत्थावि अणूणाहियं वत्तस्यं।

उक्त बारह योगवाले अमंयनसम्यग्दृष्टियों (पांचों मनोयोगी, पांचों क्वन-यागी) मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, और (काययोगी तथा औदारिक-काययोगी) मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगृणित हैं ॥ ११७ ॥

यहांपर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए। जैसे- पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी असंयतमम्यग्टिएयोंसे उन्ही योगोंक मिष्यादृष्टि जीव असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंस्थातवां भाग गुणकार है, जो असंस्थात जगश्रेणी- प्रमाण है। व जगश्रेणियां कितनी हैं? जगश्रेणीक असंस्थातवें भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है? चनांगुरुका असंस्थातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंस्थात प्रतरांगुरुप्रमाण है। काययोगी और औदारिककाययोगी असंप्रतसम्यग्टिएयोंसे उन्ही योगोंके मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित है। गुणकार क्या है? अभव्यतिस्थात्वें अनन्तगुणित और सिक्टोंसे अनन्तगुणित श्रीर सिक्टोंसे अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूरुप्रमाण है।

उक्त बारह योगवाले जीवोंमें असंपतसम्यग्दिश, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्तसम्बन्धी अल्पबहृत्व ओघके समान है ॥ ११८ ॥

इन सुत्रोक चारों गुणस्थानोंका जिस प्रकार शोघमें सम्यक्त्वसम्यन्धी अस्प बहुत्य कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी हीनना और अधिकतासे रहिन अर्थात् तत्प्रमाण दी अस्पबहुत्य कहना बाहिए। एवं तिसु अद्धासु ॥ ११९ ॥ सुगममेदं । सन्बत्थोवा उवसमा ॥ १२० ॥ एदं पि सगमं ।

खवा संखेडजगुणा ॥ १२१ ॥

अप्पिदजोगाउवमामगेहितो अप्पिदजोगाणं खवा संखेज्जगुणा । एत्थ पक्खेव-संखेवेण मुक्तासिमोविड्रय अप्पिदपक्खेवेण गुणिय इन्छिदससिपमाणप्रप्पाएदन्त्रं ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु सञ्बत्थोवा सजोगिकेवली ॥१२२॥ कवाडे चडणोयरणकिरियावावदचालीसजीवमवलंबादो थोवा जादा।

असंजदसम्मादिडी संखेजगुणा ॥ १२३ ॥

कुदो ? देव-पोरहय-मणुस्सेहिनो आर्गत्ग तिरिक्खमणुमेसुप्पणाणं असंजद-सम्मादिष्ट्रीणमोरालियमिस्मिन्ह मजोगिकेवलीहिनो संखेजजगुणाणस्रवलंभा।

इसी प्रकार उक्त बारह योगवाले जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ११९ ॥

यह सृत्र सुगम है। उक्त बारह योगवाले जीवोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं॥ १२०॥ यह सृत्र भी सगम है।

उक्त बारह योगवाले उपशामकोंने क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १२१ ॥ विवक्षित योगवाले उपशामकोंन विवक्षित योगवाले क्षपक जीव संख्यातगुणित होते हैं। यहांपर प्रकृष संक्षेपके द्वारा मुलजीवराशिको आजित करके विवक्षित प्रकृष परिविक्षे गुणा कर शक्लित राशिका प्रमाण उत्पन्न कर लेता चाहिए (देखो द्रव्यप्र. भाग ३ ५, ४८-४९)।

. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सयोगिकेवली मबसे कम हैं॥ १२२॥

क्योंकि, कपाटसमुद्धातके समय आरोहण और अवतरणक्रियामें संस्कृत चालीस जीवोंके अवस्थनसे औदारिकमिश्रकाययोगियामें सयोगिकेवली सबसे कम हो जाते हैं।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंमे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव

संख्यातगुणित हैं ॥ १२३ ॥

क्योंकि, देव, नारकी और मनुष्योंसे आकर तियंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होने-बाढे असंयतसम्यन्दष्टि जीव औदारिकमिश्रकाययांगमें संयोगिकेवली जिनोंने संख्यात-गृक्ति पाये जाते हैं।

#### सासणसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १२४ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमृलाणि ।

मिच्छादिही अणंतगुणा ॥ १२५ ॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिएहि अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अर्णताणि मञ्जजीवरासिपदमवरगमूलाणि ।

असंजदसम्माइद्विद्वाणे सञ्बत्थोवा खड्यसम्मादिद्वी ॥ १२६ ॥ दंसणमेहणीयसएणुपण्णसहहणाणं जीवाणमहदुन्समत्तादो ।

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १२७ ॥

स्वशेवसभियसम्मत्ताणं जीवाणं बहुणमुबलंभा। को गुणगाराः? संस्वेज्जा समया। वेउव्वियकायज्ञोगीस देवगदिभंगो ॥ १२८ ॥

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्टियोंसे सासादनसम्यग्द**ष्टि जीव** असंख्यानग्रणित हैं ॥ १२४ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमलप्रमाण है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्याद्द<del>ष्टि जीव अनन्त-</del> गणित हैं ॥ १२५ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित गशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमलप्रमाण है।

औदारिक्रमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १२६॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए श्रद्धानवाले जीवाँका होना अतिदर्लम है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि संख्यातगुणित हैं ।। १२७ ।।

क्योंकि, क्षायोपशिमक सम्यक्तवाले जीव बहुत गाये जाते हैं। गुणकार क्या है ? संस्थात समय गुणकार है।

वैकियिककाययोगियोंमें (संभव गुणस्थानवर्ती जीवोंका ) अल्पबहुत्व देवगतिके समान है ॥ १२८ ॥ जभा देवगदिग्हि अप्पानहुनं उनं, तभा वेउव्वियकायजोगीमु वचव्यं। तं जभा-सच्वत्योवा सासणसम्मादिद्वी । सम्मामिच्छादिद्वी संखेजजगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा । सिच्छादिद्वी असंखेजजगुणा । असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्योवा उवसम-सम्मादिद्वी । सहयसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा । वेदगसम्मादिद्वी असंखेजगुणा ।

वेज्ञिवयिमस्सकायजोगीसु सञ्बत्थोवा सासणसम्मादिद्वी ॥१२९॥ कारणं प्रव्यं व वत्तव्यं।

असंजदसम्मादिङ्की संखेज्जगुणा ।। १३० ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ कारणं संभालिय वत्तन्त्रं । मिच्छादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ १३१ ॥

को गुणनारा ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुळाणि ।

जिस प्रकार देवगतिमें जीवोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार वैक्रियिककाय-योगियों में कहना चाहिए। जैसे- वैक्रियिककाययोगी न्यासादनसम्पर्टाष्ट जीव सबसे कम है। उनसे सम्प्रीमध्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित है। उनसे अमेयतसम्पर्टाष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। उनसे प्रिध्यादिष्ट जीव असंख्यातगुणित है। अमेयतसम्पर्यादिष्ट गुणस्थानमें वैक्रियिककाययोगी उपशाससम्पर्टाष्ट जीव सबसे कम है। उनसे झायिक सम्पर्टाष्ट जीव असंख्यातगुणित है। उनसे बहुकसम्पर्टाष्ट जीव असंख्यातगुणित है।

वैकियिकमिश्रकाययोगियोंमें मासादनसम्पग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १२९ ॥ इसका कारण पूर्वके समान कहना चाहिए ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मामादनसम्यग्दृष्टियोंमे अमंयतमम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगणित हैं ॥ १३० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । यहांपर कारण संभालकर कहना चाहिए ।

वैक्रियिकामिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्हाय्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३१ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगक्रीणप्रमाण है। वे जगश्रेणियां भी जगश्रेणीकं असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुरुका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुरुप्रमाण है। असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥१३२॥ इदो १ उवसमसम्मचेण सह उवसमेसेडिन्हि मदजीवाणमह्योवचादो । खइयसम्मादिद्वी संस्रेज्जगुणा ॥ १३३॥

उवसामगेहिंतो संखेज्जगुणअसंजदसम्मादिद्विआदिगुणङ्वाणेहिंतो संचयसंभवादो। वेदगसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ १३४ ॥

तिरिक्खेहिंतो पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेचवेदगसम्मादिद्विजीवाणं देवे**सु** उवचादसंभवादो। को गुणगारो? पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणे पिलदौ-वमपदमवनगमलाणि।

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदट्ठाणे सन्बत्योवा सहयसम्मादिङ्ढी ॥ १३५ ॥ सम्बन्धे ।

शुगनगर्

वैकियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १३२॥

क्योंकि, उपदाससम्यक्त्वके साथ उपदामश्रेणीमें मरे हुए जीवाँका प्रमाण भत्यन्त अन्य होता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दष्टि-योंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३३॥

क्योंकि, उपशमश्रेणीमं मरे हुए उपशामकोंसे संख्यातग्रुणित असंयतसम्यग्दष्टि आदि ग्रुणस्थानोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दष्टियोंका संचय सम्भव है ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे

वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३४ ॥

क्योंकि, तिर्यचौंसे पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंका देवोंमें उत्पन्न होना संभव है। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

#### वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १३६ ॥

एदं पि सुगमं । उनसमसम्मादिद्वीणमेत्य संभवाभावा तेसिमप्पावहुगं ण कहिदं । 
किसहं उनसमसम्मचेण आहारिरद्वी ण उप्पज्यदि ? उनसमसम्मचकालम्दि अद्दृद्दिम्ह 
तदुष्पचीए संभवाभावा । ण उनसमसेडिम्हि उनसमसम्मचेण आहारिरिद्वीओ लन्मद्द, 
तस्य पमादाभावा । ण च तत्तो ओहण्णाण आहारिरिद्वी उनलन्मद्द, जिचयमेचेण कालेण 
आहारिद्वी उप्पज्यह, उनसमसम्मचस्म तिचयमेचकालमबद्दाणाभावा ।

कम्मइयकायजोगीसु सञ्बत्थोवा सजोगिकेवली ॥ १३७ ॥ इदो ? पदर-लोगपूर्णेसु उक्कस्तेण सिंहभेचसजोगिकवलीणहुवलंगा । सासणसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ १३८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोनमपढम-वन्गमृजाणि ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमें उपशमसम्यग्टिए जीवोंका होना सम्भव नहीं है, इसलिए उनका अल्पवहुत्व नहीं कहा है।

शंका--उपशमसम्यक्त्वके साथ आहारकऋदि क्यों नहीं उत्पन्न होती है?

समाधान—क्योंकि, अत्यन्त अल्प उपरामसम्यक्त्यके कालमें आहारकऋदिका इत्यक होना सम्भव नहीं है। न उपरामसम्यक्त्यके साथ उपरामश्रेणीम आहारकऋदि पार्र आती है, क्योंकि, वहांपर प्रमादका अभाव है। न उपरामश्रेणीसे उत्तरे हुए जीवांके भी उप-समसम्यक्त्यके साथ आहारकऋदि पार्र जाती है, क्योंकि, जिनने कालके द्वारा आहारक ऋदि उपनक होती है, उपरामसम्यक्त्यका उत्तेन काल तक अवस्थान नहीं हता है।

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं।। १३७॥

क्योंकि, प्रतर और लोकपूरणसमुदातमें अधिकसे अधिक केवल साट सयोगि-केवली जिन पाये जाते हैं।

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३८ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंक्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंक्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है।

'असंजदसम्मादिही असंखेज्जग्रणा ॥ १३९ ॥

को गुणगारो ? आविक्याए असंखेज्जदिभागो । एत्य कारणं णाद्ण वत्तन्तं ।

मिच्छादिही अणंतगुणा ॥ १४० ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिष्ट्रि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिषद्वमवग्गमुलाणि ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सवत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १४१ ॥ कृदो १ उवसमसेहिम्ह उवसमसम्मनेण मदसंजदाणं संसेज्जनादो ।

खइयसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ १४२ ॥

पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तस्यसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जिजीना निग्गाई किष्ण करेति ति उत्ते उच्चदे- ण ताव देवा खदयसम्मादिद्विणो असंखेज्जा अक्कमेण मर्रति, मणुसेसु असंखेज्जसदयसम्मादिद्विष्यसंगा। ण च मणुसेसु असंखेज्जा मर्रति,

कार्मणकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३९ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए। (वेखो इसी भागका पृ. २५१ और वृतीय भागका पृ. ४११)

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं॥ १४०॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिझोंसे अनन्तगुणा और सिझोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमुळप्रमाण है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १४१ ॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीमें उपरामसम्यक्त्वके साथ मरे हुए संयतोंका प्रमाण संक्यात ही होता है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्द्दृष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४२ ॥

र्श्वक् — पत्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण शायिकसम्यन्दृष्टियोसे असंख्यात जीव विषद्द क्यों नहीं करते हैं ?

समाधान---पेसी आशंकापर आखार्य कहते हैं कि न तो असंस्थात झायिक सम्यग्हिष देव एक साथ मरते हैं, अन्यथा मतुर्थोमें असंस्थात झायिकसम्यग्हिष्योंके होनेका प्रसंग मा जायगा। न मतुर्थोमें ही असंस्थात झायिकसम्यग्हिश्चीव मरते हैं, तत्यासंस्रेञ्जाणं सम्मादिष्ट्रीणमभावा । ण तिरिस्खा असंस्रेञ्जा मारणंतियं करेति, तत्थ आयाणुसारिवयत्तादो । तेण विग्महगदीण खद्दयसम्मादिष्ट्रिणो संखेञ्जा चेव होति । होता वि उदसमसम्मादिद्वीर्दितो संखेञ्जगुणा, उत्रसमसम्मादिष्ट्रिकारणादो खद्दयसम्मा-दिद्विकारणस्स संखेञ्जगुणनादो ।

## वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १४३ ॥

को गुणगाराः १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवग्ग-मृत्राणि । को पडिभागो १ खड्यसम्मादिद्विरासिगुणिदअसंखेज्जावलियाओ ।

एवं जोगमग्गणा समत्ता ।

### वेदाणुवादेण इत्थिवेदण्सु दोसु वि अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुस्ता थोवा ॥ १४४ ॥

क्योंकि, उनमें असंस्थात क्षायिकसम्यग्हिष्योंका अभाव है। न असंस्थात आयिक सम्यग्हिष्ट तियंच ही मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं, क्योंकि, उनमें आयेक अनुसार व्यय होता है। इसलिए विम्रहगतिमें आयिकसम्यग्हिष्ट जीव संस्थात ही होते हैं। तथा संस्थात होते हुए भी वे उपरामसम्यग्हिष्योंसे संस्थातगुणित होते हैं, क्योंकि, उपहाम-स्थातहिष्योंके (आयके) कारणसे आयिकसम्यग्हिष्योंके (आयका) कारण संस्थात-गणा है।

विशेषार्थ — कार्मणकाययोगमं पायं जानेवाले उपरामसम्यग्हिए जीव ता केवल उपरामश्रेणीसे मरकर ही आते हैं, किन्तु क्षायिकसम्यग्हिए जीव उपरामश्रेणीक अतिरिक्त असंयतसम्यग्हिए आदि गुणस्थानोंसे मरकर भी कार्मणकाययोगमं पायं जाने हैं। अनः उनका संख्यानगुणित पाया जाना स्वतः सिद्ध है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकमम्यग्दियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४३ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? आधिकसम्यन्टप्टि राज्ञिसे गुणित असंख्यात आविल्यां प्रतिभाग है।

#### इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्रीवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों ही गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १४४ ॥

१ वेदानुवादेन स्त्री-पुवेदाना पंचेन्त्रियवन् । स. सि. १, ८,

' दसपरिमाणचादो'।

खवा संखेज्जगुषा ॥ १४५ ॥

बीसपरिमाणचादों ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १८६ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १४७ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥

के। गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखंज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमुलाणि । के। पडिभागो ? संखेज्जरूवगुणिदअसंखेज्जावालियाओ ।

सासणसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ १४९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदियागो । किं कारणं ? असुइसासणगुणस्स

क्योंकि, स्त्रीवेदी उपशामक जीवोंका प्रमाण दस है।

स्त्रीवेदियों में उपशामकों से क्षपक जीव संख्यातगणित हैं ॥ १४५ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण बीस है।

स्त्रीवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-ग्रणित हैं ॥ १४६ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

स्रीवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४७ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

स्त्रीवेदियों में प्रमत्तरंयतांसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४८ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल्प्रमाण है । प्रतिभाग क्या है ? संख्यात क्योंसे गुणित असंख्यात आवालियां प्रतिभाग है ।

स्रीवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।।१४९॥ गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातचां भाग गुणकार है।

शंका - इसका कारण क्या है?

समाधान-क्योंकि, अशुभ सासादनगुणस्थानका पाना सुलभ है।

१ गो. जी. ६३०. बीसित्थीगाउ. प्रवच- द्वा. ५३.

सुलहत्तादो ।

सम्मामिच्छाइडी संखेजजगुणा ॥ १५० ॥

को गुणगारो १ संखेज्जसमया । कि कारण १ सासणायादो संखेज्जगुणाय-संभवादो ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १५१ ॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेजजदिभागो । किं कारणं? सम्मामिच्छादिष्टि-आयं पेक्सिट्ण असंखेजजगुणायचादो ।

मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १५२ ॥

को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जादिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेजिदिभागमेचाओ । को पडिभागो १ घणंगुलस्स असंखेज्जादेभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि ।

असंजदसम्मादिष्टिसंजदासंजदट्ठाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी

॥ १५३ ॥

स्रीवेदियोंमें सासादनसम्यग्दिष्टयोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ १५०॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। इसका कारण यह है कि सस्तादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानकी आयसे सम्यग्निथ्यादिष्ट जीवोंकी संख्यातगुणित आय सम्भव है, अर्थात् दूसरे गुणस्थानमें जितने जीव आते है, उनसे संख्यातगुणित जीव तीसरे गुणस्थानमें आते हैं।

स्रीवेदियोंमें सम्यन्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १५१ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण यह है कि सम्यग्निष्यादिए जीवोंकी आयको देखते हुए असंयतसम्यग्दिए जीवोंकी असंख्यातगणी आय होती है।

श्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दष्टियोंसे मिध्यादष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥१५२॥ गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां आग गुणकार है, जा जगश्रेणीक असंख्यातवें आगमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिमाग क्या है ? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिमाग है जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है।

स्रीवेदियों में असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥ संखेज्जरूवमेत्ततादो ।

उवसमसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १५४ ॥

को गुणगारो ? पिलदोनमस्य असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पिलदोनमपढम-नगामुलाणि । को पडिभागो ? असंखेज्जानलियपडिभागो ।

वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १५५ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेजदिभागो ।

पमत्तः अपमत्तसंजदट्टाणे सब्बत्थोवा खइयसम्मादिट्टी ॥ १५६॥

उवसमसम्मादिडी संखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥

वेदगसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ १५९ ॥

क्योंकि, स्रोविवयोंमें संस्थात रूपमात्र हो आयिकसम्यन्दि जीव पाये जाते हैं। स्रीवेदियोंमें असंयतसम्यन्दि और संयतासंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्य-ग्टियोंसे उपश्चमसम्यन्दि जीव असंस्थातगुणित हैं॥ १५४॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? असंख्यात आवळियां प्रतिभाग है। स्वीवेदियों में असंपतसम्यग्दृष्टि और संपतासंयत गुणस्थानमें उपञ्चसम्बग्दृष्ट्योंसे

वेदकसम्यग्द्दष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ १५५ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातयां भाग गुणकार है । स्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ।। १५६ ॥

क्षायिकसम्पर्रष्टियोंसे उपग्रमसम्पर्राटि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५७ ॥ उपग्रमसम्पर्राटियोंसे वेदकसम्पर्राटि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५८ ॥ ये तीनों ही सब स्वाम हैं ।

इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिष्टत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें स्त्रीवेदियोंका अल्पबहुत्व है ॥ १५९ ॥ सञ्जत्थोवा सहयसम्मादिङ्की, उवसमसम्मादिङ्की संखेजगुणा, इचेदेण साथम्मादे। ।

सन्वत्थोवा उवसमा ॥ १६० ॥

एदं सुचं पुणरुचं किण्ण होदि ? ण, एत्थ पबेसएहि अहियाराभावा । संचएण एत्थ अहियारो, ण सो पुच्यं पहनिदो । तदो ण पुणरुचचिमिदि ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १६१ ॥

सुगममेदं ।

पुरिसनेदएसु दोसु अद्धासु उनसमा पनेसणेण तुल्हा थोना ॥ १६२ ॥

चउवण्णपमाणचादों ।

स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ १६३ ॥ अद्भवरसदमेननादों ।

क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंमें स्वीवेदी शायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम है, और उपरामसम्यग्दृष्टि जीव उनसे संख्यातगुणित होते हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पार्व जाती हैं।

स्त्रीवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १६० ॥

श्रीका-यह सूत्र पुनरुक्त क्यों नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर प्रवेशकी अपक्षा हस सूत्रका आंधकार नहीं है, किन्तु संवयकी अपेक्षा यहांपर अधिकार है और वह संवय पढ़ळे प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिये यहांपर कहे गये सुत्रके पुनरुकता नहीं है।

स्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगृणित हैं ॥ १६१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

पुरुषवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १६२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

पुरुषवेदियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं॥ १६३॥

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सी आउ है।

२ गो. जी. ६२९. १ गो. जी. ६२९. पुरिसाण अद्वसय पुगसमयुजो सिक्से। प्रबच, ह्या. ५३.

# अपमत्तसंजदा अनुखवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १६४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६५ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १६६ ॥

को गुणगारो <sup>१</sup> पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलि<mark>दोबमपढम-</mark> वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६७ ॥ को गुणगारो १ आवलियाग् असंखेज्जदिमागो । सेसं सुगर्म । सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १६८ ॥ को गणगारो १ संखेज्जसमया । सेसं सगर्म ।

पुरुषवेदियोंमें दोनों गुणस्थानोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमच-संयत संख्यातगुणित हैं ॥ १६४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १६५ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें प्रमत्तस्यनोंसे संयतास्यत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६६ ॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रयम वर्गमूलप्रमाण है ।

पुरुववेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६७ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। दोष सूत्रार्थ सगम है।

पुरुषवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिश्यादृष्टि जीव संख्यात्तगुणित हैं॥ १६८॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । शेष स्त्रार्थ सुगम है ।

असंजदसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १६९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेखदिभागो ।

मिच्छांदिद्दी असंखेजजगुणा ॥ १७० ॥

को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जदिमागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ ।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-प्याबहुअमोघं ॥ १७१ ॥

एदेसि जधा ओधम्हि सम्मत्तपाबहुअं उत्तं तथा वत्तव्वं ।

एवं' दोसु अद्धासु ॥ १७२ ॥

सञ्बत्योवा उवसमसम्मादिङ्की, सहयसम्मादिङ्की संखेजगुणाः इचेदेहि साधम्मादे। सञ्बत्योवा उवसमा ॥ १७३ ॥

पुरुषवेदियोंमें सम्यागमध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १६९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १७०॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके अर्सक्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है।

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमचसंयत और अप्रमचसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है ॥ १७१ ॥

इन गुजस्थानोंका जिस प्रकार ओधमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए।

इसी प्रकार पुरुषवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १७२ ॥

क्योंकि, उपरामसम्यग्दाष्ट जीव सबसे कम हैं और शायिकसम्यग्दिष्ट जीव उनसे संस्थातगुणित हैं, इस प्रकार ओचके साथ समानता पाई जाती है।

पुरुषवेदियोंमें उपञ्चामक जीव सबसे कम हैं ॥ १७३ ॥

र प्रतिष्ठ ' एवं ' इति वातः ।

1 300

खवा संखेजजगुणा ॥ १७४ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णउंसयवेदएस दोस अद्धास उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोबा 11 294 11

कदो ? पंचपरिमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १७६ ॥

कदो ? दसपरिमाणत्तादो ।

अप्पमत्तसंजदा अन्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १७७ ॥ कदो ? संचयरासिपडिग्गहादो ।

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ १७८ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

उपञामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। १७४॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

नपंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १७५ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण पांच है।

नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिष्टत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपञामकोंसे क्षपक जीव प्रवेशको अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १७६ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण दस है।

नपुंसकवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अग्रमन्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १७७ ॥

क्योंकि, उनकी संखयराशिको प्रहण किया गया है।

नपुंसकवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १७८॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

१ नपुंसकवेदानां × x सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ गो. जी. ६३०. दस चैव नपुंसा तह । प्रवच- द्वा. ५३.

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। १७९ ॥

को गुणमारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 'असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-बग्गमुलाणि ।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। १८० ।।
को गुणगारो ? आविल्याए असंखेज्जगुणा ।। १८९ ।।
सम्मामिच्लादिट्टी संखेज्जगुणा ।। १८१ ।।
को गुणगारो ? संखेज्जसमया । कारणं चितिय वन्तव्यं ।
असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। १८२ ॥
को गुणगारो ? आविल्याए असंखेज्जगुणा ।।
मिच्लादिट्टी अणंतगुणा ।। १८३ ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अर्णतगुणो, अर्णताणि सञ्वजीवरासिपढम-बन्मामूलाणि ।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ १७९ ॥ गुणकार क्या है 'पब्योपमका असंख्यातवां भाग गृणकार है, जो पब्योपमक असंख्यात प्रथम वर्गमळप्रमाण है ।

नपुंसक्वेदियोंमें संयतासंयतोंमे सासादनसम्यग्दिष्ट जीव अर्सख्यातगुणित हैं॥ १८०॥

गुणकार क्याहै? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ सुराम है।

नपुंसकवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्ग्यियादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८१ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । इसका कारण विचारकर कहना चाहिए (देखो भाग ३ ए. ४१८ इत्यादि )।

नपुंसकवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १८२॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । नर्पुसकवेदियोंमें असंयतसम्यग्दष्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥१८३॥ गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रयम वर्गमळप्रमाण है।

#### ं असंजदसम्मादिहिःसंजदासंजदहाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोघं ॥ १८४ ॥

असंजदसम्मादिद्वीणं ताव उच्चेद्- सन्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी । खहर्य-सम्मादिद्वी असंखेजजगुणा । को गुणगारो १ आविलयाए असंखेजजदिभागो । कुदो १ पदमपुद्वीखह्यमम्मादिद्वीणं पहाणचन्ध्रवगमादो । वेदगसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा । को गुणगारो १ आविलयाए असंखेजजदिभागो ।

संजदासंजदाणं-मञ्बत्थोवा खद्दयसम्मादिद्वी । कुदो १ मणुसपञ्जलणंउसयबेदे मोन् तिसमण्यत्थाभावा । उत्तमससम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ पिळदो-वमस्म असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पिळदोनमपटमवम्ममूळाणि । वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ आविलयाए असंखेजदिभागो ।

#### पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी॥१८५॥

नपुंतकवेदियों में असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्व-सम्बन्धी अल्पवहृत्व ओषके समान है ॥ १८४ ॥

हनमेंस पहले असंगतसम्यग्रहि नपुंसकवेदी जीवोंका अल्पवहुत्व कहते हैं-नपुंसकवेदी उपरामसम्यग्रहि जीव सबसे कम है। उससे नपुंसकवेदी आगिकसम्यग्रहि जीव असंस्थातगुणित है। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातावा आगा गुणकार क्योंकि, यहांपर प्रथम पृथिवोंक शायिकसम्यग्रहि नारकी जीवोंकी प्रधानता स्वीकार की गई है। नपुंसकवेदी शायिकसम्यग्रहियोंस नपुंसकवेदी वेदकसम्यग्रहि जीव असं-स्थातगुणित है। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातवां आग गुणकार है।

संयतासंयत नयुंसकवेदी जीयोंका अल्पबहुत्य कहते है- नयुंसकवेदी संयता-संयत झायिकसम्यग्हिए जीव सबसे कम है, क्योंकि, मनुष्य पर्यान्तक नयुंसकवेदी जीयोंको छोड़कर उनका अन्यत्र अभाव है। नयुंसकवेदी संयतासंयत झायिकसम्यग्हिएयोंसे उपरामसम्यग्हिए जीव असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है? पर्यामका असंस्थातयां माग गुणकार है, जो पत्योगमके असंस्थात प्रयम यर्गमूल्प्रमाण है। नयुंसकवेदी संयता-संयत उपरामसम्यग्हिएयोंसे वदकसम्यग्हिए जीव असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमचसंयत और अप्रभत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्रहिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १८५॥ इदो ? अप्पसत्यवेदोदएण बहुणं दंसणमोहणीयसवगाणमभावा । उवसमसम्मादिद्दी संखेऽजगुणा ॥ १८६ ॥ वेदगसम्मादिद्दी संखेऽजगुणा ॥ १८७ ॥ सुगमाणि दो वि सुनाणि ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ १८८ ॥

जघा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पावहुअं परुविदं, तथा दोसु अद्धासु सञ्बत्थोवा सहयसम्मादिही, उतसमसम्मादिही संखेज्जगुणा ति परुवेयव्यं ।

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ १८९ ॥

खवा संखेजजगुणा ॥ १९० ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयके क्षपण करनेवाले बहुत जीवोंका अभाव है।

नपुंसकनेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपग्रमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८६ ॥

उपञ्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८७ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार नर्पुसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिश्चत्तिकरण, इन दोनों गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १८८॥

जिस मकारसे नपुंसकवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्तसम्प्रन्थी सम्यक्तसम्प्रन्थी सम्यक्त्वसम्प्रन्थी सम्यक्त्वसम्प्रन्थी सम्यक्त्वसम्प्रन्थि अविकसम्प्रन्थि जीव सक्ते कम हैं, उनसे उपग्रमसम्प्रन्थि जीव संक्यातगुणित हैं 'हस प्रकार प्रदूपण काला वाहिए'।

नपुंसकवेदियों में उपशासक जीव सबसे कम हैं ॥ १८९ ॥ उपशासकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १९० ॥ ये रोनों ही सत्र स्वयास हैं।

[ **३**११

अवगदवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुःहा थोवां 11 828 11

> उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ दो वि सत्ताणि सगमाणि ।

खवा संखेज्जगुणा ॥ १९३ ॥

कुदो ? अडुत्तरसद्पमाणत्तादो ।

स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया

चेव ॥ १९५ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ १९६ ॥ एदं पि सगमं ।

एव वेदमग्गणा समत्ता ।

अपगतवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिश्चत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उप-शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १९१ ॥

उपञान्तकषायवीतरागळबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥

ये दोनों ही सुत्र सुगम हैं।

अपगतवेदियोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्योंसे क्षपक जीव संख्यातगृणित हैं ॥ १९३ ॥

क्योंकि, इनका प्रमाण एक सौ आठ है।

अपगतवेदियोंमें क्षीणकषायवीतराग्छबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९४ ॥ सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और

पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ।। १९५ ।।

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। सयोगिकेवली संचयकालकी अपेश्वा संख्यातगुणित हैं ॥ १९६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

१×× अवेदानां चुसामान्यवत् । सः स्निः १,८. १ गोः आरीः ६२९.

कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु दोसु अद्धानु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ १९७ ॥

सुगममेदं ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १९८ ॥

को गुणगारा ? दो रूवाणि ।

णवरि विसेसा, लोभकसाईसु सुहुमसांपराइय-उवसमा विसेसा-हिया ॥ १९९ ॥

दोउनसामयपेनसएहिंता संखेज्जगुणं दोगुणहाणपेनसयन्स्वनए पेक्सिट्ण कथं सुदुमसांपराइयउनसामया विसेसाहिया पण एस दोसो, लोभकसाएण खनएसु पविसंतजीने पेक्सिट्ण तीर्स सुदुममांपराइयउनसामएसु पविसंताणं चउनणणपरिमाणाणं

कपायमार्गणाके अनुवादने कोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी और लेकि-कपायियोंमें अपूर्वकरण और अनिश्वत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १९७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

चारों क्यायवाले जीवोंमें उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ १९८ ॥ गणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

केवल विशेषता यह है कि लोभकपाथी जीवोंमें श्रुपकोंमें सहसमाम्परायिक लपनामक विशेष अधिक हैं ॥ १९९ ॥

श्रंका—अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशासक गृणस्थानोंसे प्रवेश करनेवाले जीवोंसे संख्यानगुणित प्रमाणवाले इन्हीं दो गुणस्थानोंसे प्रवेश करनेवाले अपकोंको देखकर अर्थात् उनकी अपेक्षासे सूद्यसाम्परायिक उपशासक विशेष अधिक कैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, लेशकपायके उदयसे क्षपकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंको देखते हुए लेशकपायके उदयसे सुक्ससाम्पराधिक उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले और चौपन संस्थारूप परिमाणवाले उन लेशकपायी जीवोंके विशेष

 र कवायाव्यतंदन कोश्यानसमायाव्यायाणां पुवेदवत् | xxx ठोमकवायाणां द्वयोवरष्यमकयोक्तुल्या सस्या | सपकाः सस्थेयवणा | पुश्यसाम्यरायद्वद्वपृथक्षकत्ववताः विवेवाधिका | पुश्यसाम्यरायस्ययकाः सस्येयवणाः । विवाणां सामायवत् । स. ति. ९, ८.

२ प्रतिषु 'सखेब्जग्रणो ' इति पाठः ।

विसेसाहियचाविरोहा । इदो ? लोभकसाईसु चि विसेसणादो ।

स्रवा संखेज्जगुणा ॥ २०० ॥

उवसामगेहितो खबगाणं दुगुणजुबलंभा ।

अपमत्तसंजदा अक्सवा अणुवसमा संस्वेज्जगुणा ॥ २०१ ॥ को गुणगारो ? संस्वेज्जा समया।

पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ॥ २०२ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि । चदुकसायअप्यमचसंजदाणमेत्य संदिद्वी २।३। ४।७। पमचसंजदाणं संदिद्वी ४।६।८।१४।

अधिक होनेमें कोई विरोध नहीं है। विरोध न होनेका कारण यह है कि सुकर्में 'छोअ-कवायी जीवोंमें 'देसा विशेषणपद दिया गया है।

लोभकषायी जीवोंमें बक्ष्मसाम्परायिक उपशामकोंसे बक्ष्मसाम्परायिक श्वपक संख्यातराणित हैं ॥ २००॥

क्योंकि, उपशामकोंसे क्षपक जीवोंका प्रमाण दुगुणा पाया जाता है।

चारों कपायवाले जीवोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपञ्चामक अप्रमचसंयत संख्यातगुणित हैं।। २०१।।

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

चारों कपायवाले जीवोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं॥२०२॥
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है । यहां चारों कपायवाले अप्रमत्तसंयतोंका
प्रमाण या अत्यवहुत्व बतलानेवाली अंकसंदृष्टि इस प्रकार है- २।३।४।७। तथा
चारों कपायवाल प्रमत्तसंयतोंकी अंकसंदृष्टि ४।६।८और १४ है।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ २०३॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजजदिशागो, असंखेजजाणि पलिदोवमपढम-वम्मामुलाणि ।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २०४ ॥ को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्बदिमागो । सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥ को गुणगारो ! संखेज्जा समया । असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २०६ ॥ को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिमागो ।

का गुणगारा ! आवालयाए असलज्जादभागा मिच्छादिद्री अणंतगुणां ॥ २०७ ॥

को गुणनारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सच्चजीवरासिपदमवग्गमुलाणि ।

परस्पर आपेक्षिक प्रमाण वतलाना मात्र है। इसी हीनाधिकताके लिए देखो भाग ३, ए. ४३४ आदि।

चारों कपायवाले जीवों में प्रमत्तमंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ॥२०३॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

चारों कषायवाले जीवोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित

置11 208 11

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातमां भाग गुणकार है।

चारों कपायवाले जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सम्यग्मिश्यादृष्टि संख्यात-गुणित हैं ॥ २०५ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । चारों कषायवाले जीवोंमें सम्यामाध्यादष्टियोंसे असंयतसम्यग्रहष्टि असंख्यात-

गुणित हैं ॥ २०६ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

चारों कवायवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित है ॥ २०७ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा प्रमाण गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है ।

१ प्रतिषु ' सजदासजदावखेञ्जगुणा ' इति पाठः ।

२ वयं तु विशेषः विम्यादध्योऽनन्तग्रणाः । स. सि. १, ८.

ं असंजदसम्मादिद्धि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ २०८ ॥

एदेसि जघा ओषम्हि सम्मचप्पाबहुअं उचं तघा वचन्वं, विसेसामावादो । एवं दोसु अद्धासु ॥ २०९ ॥

जधा पमचापमचाणं सम्मचप्पाबहुअं एक्विदं, तथा दोस्र अद्वासु एक्वेद्व्यं । गविर लोभकतायस्स एवं तिसु अद्वासु चि वचन्यं, जाव सुहुमसांपराह्यो चि लोभ-कतायउवलंशा । एवं सुचे किण्ण परुविदं ? परुविदमेव पवेसप्पाबहुअसुचेण । तेणेव एसो अल्पो गब्बदि चि पुध ण परुविदो ।

सञ्बत्योवा उवसमा ॥ २१० ॥ स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ २११ ॥ दो व स्वचाणि सुगमाणि ।

चारों कपायवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रश्नचसंयत और अप्रमचसंयत गुणस्थानमें सम्यवस्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है ॥ २०८॥

इन सुत्रोक गुणस्थानोंका जिस प्रकार औधमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अस्यबद्धस्य कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए, क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें चारों क्याय-वाले जीवोंका सम्यवनसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २०९ ॥

जिस प्रकारसे चारों क्वायवाले प्रमत्त और श्रप्रमत्तसंवतोंका सम्यक्त्यसम्बन्धी अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो गुणस्थानोंमें कहना वाहिए। किन्तु विशेषता यह कि लेगोसक्यायका इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अत्यबहुत्व है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, सूक्ष्म-साम्यदाय गुणस्थान तक लेगकरायका सञ्जाव पाया जाता है।

शंका--यदि पेसा है, तो इसी प्रकारसे सुत्रमें क्यों नहीं प्रकृपण किया ?

समाधान — प्रवेशसम्बन्धी अन्यवहुत्व सृषके द्वारा स्वमं उक्त वात प्रकृषित की ही गई है। और उसी प्रवेशसम्बन्धी अन्यवहुत्व सृषके द्वारा यह ऊपर कहा गया अर्थ जाना जाता है, इसलिए उसे यहांपर पृथक नहीं कहा है।

चारों करायवाले उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २१० ॥ उपशामकोंसे श्रपक जीव संख्यातशुणित हैं ॥ २११ ॥ वे होनों ही खुच सुराम हैं । अकसाईसु सञ्बत्थोवा उवसंतकसायवीद्रागछदुमत्था ॥२१२॥ चउवण्णपरिमाणनादो'।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्या संस्त्रेज्जगुणा ॥ २१३ ॥ अङ्कत्ससदपरिमाणतादो ।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तित्तया

वेव ॥ २१४ ॥

सुगममेदं ।

सजोगिकेवली अदं पहुच संखेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ इदो १ अणुणधियओधरासिचादो ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगण्णाणीसु सन्ब-त्योवा सासणसम्मादिद्वां ॥ २१६ ॥

अकवायी जीवोंमें उपशान्तकवायवीतरागछग्रस्थ सबसे कम हैं ॥ २१२ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

अकपायी जीवोंमें उपद्मान्तकषायवीतरागछश्वस्थोंने क्षीणकपायवीतरागछश्वस्थ संख्यातग्राणित हैं ॥ २१३ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सौ आठ है।

अकपायी जीवोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अकषायी जीवोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२१५॥ क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है।

इस प्रकार कवायमार्गणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें सासादनसम्यग्टिष्ट सबसे कम हैं॥ २१६॥

१ गो. जी. ६२९.

२ ज्ञानाञ्चवादेन मत्यक्षानि-श्रुताक्षानिषु सर्वतः स्तोकाः साम्रादनसम्यग्दष्टवः । सः स्नि. १, ८.

कुदो १ पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणचादो ।

मिच्छादिट्टी अर्णतगुणा, मिच्छादिट्टी असंखेजजगुणा ।।२१७॥

एत्य एवं 'संबंध कीरदे मिद्र-सुद्रजणाणिमामणिहितो मिन्छादिट्टी जर्णतगुणा। को गुणगारो १ सन्बजीवरासिस्स असंखेज्जदिमागो । विभंगणाणिसासणिहितो तेसि चेव मिन्छादिट्टी असंखेज्जपुणा। को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजाओ सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदिभागोचाओ। को पडिभागो १ वर्णगुरुस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजजिदभागो, असंखेजजिदभागो, असंखेजजिदभागो, असंखेजजिदभागो,

आभिणिबोहिय सुदः ओधिणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवे-सणेण तुला योवा ।। २१८ ॥

सुगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण पत्योपमके असंख्यातर्वे भागमात्र है।

उक्त तीनों अज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित हैं, मिथ्यादृष्टि असंख्यात-गुणित हैं ॥ २१७ ॥

यहांपर इस प्रकार स्वाधं-सम्बन्ध करना चाहिए- मत्यहानी और क्षुताहानी सासादन सम्यन्दृष्टियों से मत्यहानी और क्षुताहानी मिण्यादृष्टि जीव कनन्तगुणित हैं। गुणकार क्या है 'सर्व जीवराशिका असंस्थातवां भाग गुणकार है। विभंगहानी सासादन-सम्यन्दृष्टियोंसे उनके ही मिण्यादृष्टि अर्थात् विभंगहानी मिण्यादृष्टि जीव असंस्थात-गुणित हैं। गुणकार क्या है 'जगप्रतरका असंस्थातवां भाग गुणकार है, जो जगक्रेणिक असंस्थातवं भागभाव असंस्थात जगक्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? चनांगुलका असंस्थातवं भाग प्रतिभाग है, जो असंस्थात प्रतरांगुलमाण है। यदि इस प्रकार स्वका अर्थ न किया जायगा, तो परस्पर विरोध प्राप्त होगा।

आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपग्रामक प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २१८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपञान्तकशायनीतरागछणस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१९ ॥

१ मिष्यादृष्टयोऽसस्येययुणाः । स. सि. १. ८.

९ प्रतिप्र 'पूर्व ' इति पाठः।

३ मतिश्रुतानिकानियु सर्वतः स्तोकाकत्वार उपकामकाः । सः सि. १, ८.

एदं पि सुगमं।
स्वया संखेजजगुणां ॥ २२०॥
को गुणगारो ? देण्णि रूनाणि ।
स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तेतिया चेव ॥ २२१॥
सुगममेदं ।
अप्पमत्तसंजदा अक्स्वना अणुवसमा संखेजजगुणां ॥ २२२॥
इदो ? अणुणाहियओषरासिचादो ।
पमत्तसंजदा संखेजगुणां ॥ २२३॥
को गुणगारो ? दोण्णि स्वाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। २२४ ॥ यह सुत्र भी सुगम है।

मित, श्रुत और अवधिक्षानियोंमें उपश्चान्तकषायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगृणित हैं ॥ २२० ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंसे झीणकषायवीतरागङ्खस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ २२१॥

यह सत्र सगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंनें श्रीणकषायवीतरागछग्रस्थोंसे अक्षपक और अवस्थामक अप्रमुक्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यात-ग्रुणित हैं ॥ २२३ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ २२४ ॥

१ चत्वारः क्षपकाः सस्येयगुणाः । सः सिः १,८, २ अप्रमत्तसंयताः संस्येयगुणाः । सः सिः १,८. २ प्रसत्तसयताः सस्येयगुणाः । सः सिः १,८. ४ संबत्तसंबताः (अ-) संस्थेयगुणाः । सः सिः १,८. कुदो १ पिलदोनमस्स असंखेजजदिभागपरिमाणसादो । को गुणगारो १ पिलदो-वमस्स असंखेजजदिभागो, असंखेजजाणि पिलदोनमपटमवग्गमुलाणि ।

असंजदसम्मादिद्री असंखेजजगुणा ॥ २२५ ॥

कुदो ? पहाणीकयदेवअसंजदसम्मादिष्ट्रिशसिचादो । को गुणगारो ? आवित्याए असंखेआदिभागो ।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुगमोर्घ ॥ २२६ ॥

जधा ओधिन्ह एदेसि सम्मनपाबहुअं परुविदं, तथा परुवेदव्यमिदि हुन् होदि। एवं तिस अद्धास ॥ २२७ ॥

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २२८ ॥

खवा संखेजजगुणा ॥ २२९ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

क्योंकि, उनका परिमाण पत्योपमके असंस्थातवें भागममाण है। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंस्थातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंस्थात प्रथम वर्गमूल-ममाण है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्रहष्टि जीव असं-रूयातग्राणत हैं॥ २२५॥

क्योंकि, यहांपर असंयतसम्यग्हि देवोंकी राशि प्रधानतास स्वीकार की गई है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्हिष्ट, संयतासंयत, प्रमन्तसंयत और अप्रमन्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है॥ २२६॥

जिस प्रकार ओघर्मे इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्यबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी प्रकृपण करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

इसी प्रकार मित, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहत्व है।। २२७॥

मति, श्रुत और अवधिक्षानियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २२८ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२९ ॥

ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ वसंयतसम्यग्दष्टयः (ज-) सैक्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

मणपञ्जवणाणीसु तिसु अद्धासु उबसमा पवेसणेण तुल्ला योवा ॥ २३० ॥

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २३१ ॥ स्वता संस्वेज्जगुणा ॥ २३२ ॥ स्वीणकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २२३ ॥ एटाणि स्वाणि सुवमाणि ।

अपपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥ को गुणगारो ! संखेज्जहवाणि ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥

को गुणगारी ? दोण्णि रूवाणि ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्याणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२३६॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशासक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं।। २३०।।

उपञ्चान्तकपायबीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३१ ॥ उपञ्चान्तकपायबीतरागछबस्योते क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३२ ॥ श्वीणकपायबीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३३ ॥ ये खुत्र सुगम है।

मनःपर्ययद्वानियोंमें क्षीणकषायवीतरागळणस्थोंसे अक्षपक और अनुपशामक अत्रमचंस्यत जीव संख्यातग्रीणत हैं ॥ २३४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात रूप गुणकार है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अप्रमत्तसंयतांसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।।२३५॥ गुणकार क्या है ? वो रूप गुणकार है।

मनःपर्ययज्ञानियोंने प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २३६ ॥

१ मन.पर्ययक्तानिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशामकः । सः सि १,८ तेवां सरूया १०। गो जी ६३०.

२ चत्वारः क्षपकाः सरूयेयगुणाः । स सि १,८ तेषां संरूपा २०। गो. जी. ६३०.

३ अप्रमत्तस्यताः सल्येयग्रणाः । सः सि. १,८.

४ त्रमचर्षवताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

उवसमसेडीदो ओदिण्णाणं उवसमसेढि चढमाणाणं वा उवसमसम्मचेण थोवाणं जीवाणमुदलंमा ।

खहयसम्माइट्री संखेजजगुणा ॥ २३७ ॥ खहयसम्मत्तेण मणपज्जवणाणिम्रणिवराणं बहुणमुबलंभा । वेदगसम्मादिह्या संस्वेज्जगुणा ।। २३८ ।। सगममेटं । एवं तिसु अद्धासु ॥ २३९ ॥ सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २४० ॥ खवा संखेजजगुणा ॥ २४१ ॥ एदाणि तिण्णि सत्ताणि सुगमाणि, बहुसी परूविद्त्तादो ।

केवलणाणीस सजोगिकेवली अजोगिकेवली पर्वेसणेण दो वि

तुल्ला तत्तिया चेव ॥ २४२ ॥

क्योंकि, उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले, अथवा उपशमश्रेणीपर चढ्नेवाले मनःपर्यय-बानी थोंडे जीव उपशमसम्यक्तवके साथ पाये जाते हैं।

मनःपर्ययञ्जानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्द्रष्टि-योंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ २३७॥

क्योंकि, उक्त गणस्थानोंमें आयिकसम्यक्त्वके साथ बहुतसे मनःपर्ययज्ञानी मनिवर पाये जाते हैं।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगृणित हैं ॥ २३८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २३९ ॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २४० ॥ उपञामक जीवोंसे क्षपक जीव संख्यातगाणित हैं ॥ २४१ ॥ ये तीनों सुत्र सुगम हैं, क्योंकि, वे बहुत वार प्ररूपण किये जा खुके हैं।

केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तल्य और तावन्मात्र ही हैं।। २४२।।

१ ज-कपत्योः 'ओहिणार्णं ' जायंती ' ओक्षिकार्थं ' इति बाठः । .

तुल्ला तत्तिया सहा हेउ हेउमंतभावेण जोजेयच्या । तं कघ १ जेण तुल्ला, तेण तिचया ति । केतिया ते ? अहुचरसयमेचा ।

सजोगिकेवली अदं पहुच्च संखेज्जगुणां ॥ २४३ ॥

पुरुवकोडिकालिस् संचयं गरा सजोगिकेवलिणो एगसमयपवेसगेहितो संखेजज-गुणा, संखेजजगुणेण कालेण मिलिद्वारो ।

एव जाजमग्राजा समता।

संजमाणुवादेण संजदेसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ २४४ ॥

कदो ? चडवण्णपमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ सगमभेदं।

खवा संखेजजगुणा ॥ २४६ ॥

तुस्य और तायन्मात्र, ये दोनों शब्द हेतु-हेतुमद्भावसे सम्वन्धित करना चाहिए। श्रंका — वह कैसे ?

समाधान—चूंकि, सर्यागिकवर्ता और अयोगिकवर्ता परस्पर तुस्य है, इसिलिए वे तावनमात्र अर्थात् पूर्वोक्त प्रमाण है।

शंका-च कितने हैं ?

समाधान— वे एक सौ आठ संख्याप्रमाण है।

केतरहानियोमें सयोगिकेवरी संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२४३॥ पूर्वकोटोप्रमाण कालमें संचयको प्राप्त हुए सयोगिकेवरी एक समयमें प्रवेश करनेवालोंकी अंपक्षा संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, वे संख्यातगुणित कालसे संचित हुए हैं।

इस प्रकार शानमार्गणा समाप्त हुई।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उप-ग्रामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २४४ ॥

क्यांकि, उनका प्रमाण चौपन है।

संयतोमें उपशान्तकषायवीतरागछग्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४५ ॥ यह सूत्र सुगम है।

संयतोंमें उपज्ञान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥२४६॥

१ केक्टबर्गानपु अयोगकेबालिन्यः सयोगकेबलिनः सुक्येयग्रुणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारा १ दोण्णि रूवाणि । किं कारणं १ जेण णाण-वेदादिसव्यवियप्पेसु उनसमसेडि चढंतजीविहितो स्व्यगसेडि चढंतजीवा दुगुणा ति आहरिओवदेसादो । एम-समएण तित्थयरा छ स्वगसेडि चढंति । दस पत्तेयबुढा चढंति, बोहियबुढा अहुत्तर-सयमेत्ता, सम्मच्त्रुआ तत्तिया चेव । उक्कस्सेगाहणाए दोण्णि खनगसेडि चढंति', जहण्णोगाहणाए चत्तारि, मज्झिमोगाहणाए अहु । पुरिसवेदेण अहुत्तरसयमेत्ता, णाउंसय-वेदेण दस, इस्थिवेदेण वीसं । एदेसिमद्रमेत्ता उनसमसेडि चढंति' ति धेत्तव्वं ।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ केविया ? अइत्तरमयभेत्ता । कुदो ? संजमसामण्णविवक्सादो ।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

शंका -- अपकोंका गुणकार दो होनेका कारण क्या है?

समाधान---चूंकि, झान, बेर्ड आहि सर्व विकल्पोंमें उपशामक्षेणीपर चड़नेवाले जीवोंसे क्षपक्रभणीपर चड़नेवाले जीव दुगुणे होते हैं, इस प्रकार आचार्योंका उपदेश पाया जाता है।

एक समयमें एक साथ छह तीर्थंकर क्षेपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। दद्य म्रेसक्युब, एक सी आठ बाधितवुद्ध और स्वर्गसे च्युत होकर आय हुए उतने ही जीव अर्थान् एक सी आठ बाधितवुद्ध और स्वर्गसे च्युत होकर आय हुए उतने ही जीव अर्थक्षणीपर चढ़ते हैं। उन्हष्ट अवगाहनावाले दो जीव अर्थक्षणीपर चढ़ते हैं। उन्हष्ट अवगाहनावाले आठ जीव एक साथ अर्थक्षेणीपर चढ़ते हैं। पुरप्येदने उदयके साथ एक सी आठ, नयुंसकद्येण उदयस्त द्वा और क्षेत्रिक उदयस्त वास जीव अर्थक्षणीपर चढ़ते हैं। इन उपर्युक्त जीवोंके आधे प्रमाण जीव उपरामश्रेणीपर चढ़ते हैं। इन उपर्युक्त जीवोंके आधे प्रमाण जीव उपरामश्रेणीपर चढ़ते हैं। एसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

संयतोंमें श्रीणकषायवीतरागछश्वस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४७ ॥

र्युका-क्षीणकपायवीतरागछबस्थ कितने हाते हैं ?

समाधान—एक सौ आठ होते हैं, क्योंकि, वहांपर संयम सामान्यकी विवक्षा की गई है।

रदो चेबुकोसार् चडर जहनार् मन्त्रिमार्उ। अटुड्गिसय खलु सिव्हार ओगाहणाह तहा ॥ प्रवचदा ५०,४७५.

२ होति स्वता इतिसमये बोहिशनुद्धा य पुरिसवेदा य । उक्तरेलपुरुवासस्ययमा सत्यदी य जुदा ॥ पर्षेपनुद्धतित्यस्यस्थिणकंशनयमोहिणाणहृदा। दसकृदशीसदमशीस्ट्राशीस जहारमती ॥ जेहारसकृतिस्माजेत्याहृत्या ६ पारि अद्वेत । दमकं दसति स्वता उनसम्या अद्धरेदेशि ॥ यो. जी. १२९-६३१.

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुला तत्तिया वैव ॥ २४८ ॥

सुबोज्झमेदं ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेजजगुणा ॥ २४९ ॥ इदो १ एगसमयादो संचयकालसमृहस्स संखेजजगुणनुबलंभा। अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ २५० ॥ को गुणगारो १ संखेजजसमया। एत्य ओषकारणं चितिय वत्तव्वं। पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ॥ २५१ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्दी॥२५२॥ इदो ! अतोग्रहनसंचयादा।

खइयसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ २५३ ॥

संयतों में सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। २४८॥

यह सत्र सगम है।

संयतोंमें सयोभिकेवली संचयकालको अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ २४९ ॥ क्योंकि,एक समयकी अपेक्षा संचयकालका समृह संख्यातगुणा पाया जाता है। संयतोंमें सयोभिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपशामक अग्रमत्तसंयत जीव संख्यातगणित हैं ॥ २५० ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। यहांपर राशिके ओघके समान होनेका कारण चिन्तवन कर कहना चाहिए । इसका कारण यह है कि होनों स्थानोंपर संयम-सामान्य डी विवक्षित हैं ( देखो सुत्र नं. ८)।

संयतोंमें अप्रमत्तभंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५१ ॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशममस्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २५२ ॥

क्योंकि, उनका संख्यकाल अन्तर्मुद्धर्त है।

संपतींमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणख्यानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे श्वापिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ २५३॥ कदो ? पुन्वकोडिसंचयादो ।

वेदगसम्मादिद्रीः संखेज्जग्रणा ॥ २५४ ॥

खओवससियसम्मचादो ।

एवं तिसु अद्धासु ॥ २५५ ॥

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ २५६ ॥

खवा संखेजजग्रणा ॥ २५७ ॥

एदाणि तिण्णि वि सत्ताणि सगमाणि ।

सामाइयच्छेदोवड्टावणसुद्धिसंजदेसु दोसु अद्धास उवसमा पवे-सणेण तुला थोवा ॥ २५८ ॥

खवा संखेजजगुणां ॥ २५९ ॥

अप्पमत्तसंजदा अक्सवा अणुवसमा संखेजजगुणा ।। २६० ॥

क्योंकि, उनका संवयकाल पूर्वकोटी वर्ष है।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्द्दियोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यात्मुणित हैं ॥ २५४॥

क्योंकि, वेदकसम्यग्दिष्योंके क्षायोपशिमक सम्यक्त होता है ( जिसकी प्राप्ति सुलम है )।

इसी प्रकार संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २५५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं॥ २५६॥ उपनामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगणित हैं ॥ २५७ ॥

ये तीनों ही सूत्र सूगम हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनाश्चद्धिसंयतोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण. इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २५८ ॥

उपञ्चामकोंसे श्वपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५९ ॥

श्वपकोंसे अक्षपक और अनुप्रामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगृणित हैं ॥ २६०॥

१ संयमानुवादेन सामायिकः केदोपस्थापनशा**दि**संयतेषु द्वयोक्पशमक्योस्तृत्यसंख्या । स. सि. १. ८.

२ ततः संख्येयगुणी क्षपकी । स. सि. १, ८.

रे अप्रमणाः सरुवेषग्रमाः । सः सिः १, ८.

पमत्तसंजदा संखेजगुणां ॥ २६१ ॥ एदाणि मुत्ताणि मुगमाणि ।

पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे सव्वत्थोवा जवसमसम्मादिद्वी ॥२६२॥ करो ? अतेशहहत्वसंचयारो ।

स्त्रहयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २६३ ॥ पुलकोडिसंचयादो ।

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २६४ ॥ खओवसमियसम्मनादो ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ २६५ ॥

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २६६ ॥

स्वा संखेजजगुणा ॥ २६७॥ एटाणि तिर्णि वि सत्ताणि सगुमाणि ।

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगृणित हैं ॥ २६१ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिनंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें उपश्रमसम्यन्दिष्ट जीव सबसे कम हैं।। २६२।।

क्योंकि, उनका संखयकाल अन्तर्मुहर्त है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें उपग्रमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संस्थातगुणित हैं ॥ २६३ ॥ क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है ।

सामायिक और छेदोपस्थापनाष्ट्र[द्विसंयतोमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगाणित हैं ॥ २६४॥

स्थानम आविकसम्बर्ग्डाष्ट्यास वदकसम्बर्ग्डाष्ट्र जाव संख्यातगुणित है ।। २५४ ॥ क्योंकि, वेदकसम्बर्ग्डिप्योंके आयोपशमिक सम्बक्त्य होना है (जिसकी माप्ति

सुळभ है)। इसी प्रकार उक्त जीवोंका अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्तसम्बन्धी अल्पवहत्व है।। २६५॥

उक्त जीवोंमें उपशामक सबसे कम हैं ॥ २६६ ॥ उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ २६७ ॥

ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ प्रमुद्धाः संस्थेयग्रणाः । स. सि. १. ८.

परिहारसुद्धिसंजुदेसु सञ्बत्योवा अप्पमत्तसंजदा' ॥ २६८ ॥ सगममेदं ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ २६९ ॥

को गुणगारा ? दो रूबाणि।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सन्वत्थावा खह्यसम्मादिट्टी ॥२७०॥ इदो ? खह्यसम्मनस्स पउरं संभवाभावा ।

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २७१॥

कुदो ? खजीवसमियसम्मचस्स पउरं संभवादो । एत्य उवसमसम्मचं णस्यि, तीसं वासेण विणा परिहारसुद्धिसंजमस्स संभवाभावा । ण च तेचियकालसुवसमसम्म-चस्सावट्ठाणमत्थि, जेण परिहारसुद्धिसंजमेण उवसमसम्मचस्सुवलद्धी होज ? ण च परिहारसुद्धिसंजमछदंतस्म उवसमसंडीचडणट्टं दंसणमोहणीयस्सुवसामण्णं पि संभवह, जेणुवसमसेडिम्हि दोण्टं वि संजोगो होज ।

> परिहारद्वादिनंपतांमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ।। २६८ ।। यह सत्र सुराम है । परिहारद्वादिसंयतोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यात्याणित हैं ॥ २६९ ॥

गुणकार क्या है ? दो कप गुणकार है । परिहारहुद्धिसंयतों में प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसञ्य-ग्रहृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७० ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वका प्रजुरतासे होना संभव नहीं है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्रृष्टियोंसे वेदकसम्यग्रृष्टि जीव संख्यातगृणित हैं ॥ २७१ ॥

क्योंकि, क्षायोपशमिकसम्यक्तका प्रजुरतासे होना संभव है। यहां परिहारशुद्धि-संवर्तोमें उपशमसम्यक्तव नहीं होता है, क्योंकि, तीस वर्षके विना परिहारशुद्धिसंवमका होना संभव नहीं है। और न उतने काल तक उपशमसम्यक्तका अवस्थान रहता है, जिससे कि परिहारशुद्धिसंवमके साथ उपशमसम्यक्तको उपलब्धि हो सके? क्सरी वात यह है कि परिहारशुद्धिसंवमको नहीं छोड़नेवाले जीवके उद्यानकेणीपर कड़नेके लिए दर्शनमोहनीयकर्मका उपशमन होना भी संभव नहीं है, जिससे कि उपशम-क्रेणीमें उपशमसम्यक्तव और परिहारशुद्धिसंवम, इन दोनोंका भी संयोग हो सके।

१ परिहारकिश्चाद्धिसंयतेषु अवम्तिन्यः प्रमत्ताः संख्येषपुणाः । स्र. सि. १, ८.

## सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयज्वसमा थोवा

॥ २७२ ॥

कुदो १ चउवण्णपमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणां ॥ २७३ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

जधानस्वादितिहारसुद्धिसंजदेसु अकसाहभंगों ॥ २७४ ॥ जभा अकसाहंणमणानकुगं उनं तथा जहानस्वादिवहारसुद्धिमंजदाणं पि कादध्य-भिवि उत्तं होवि ।

संजदासंजदेसु अप्पाबहुअं णित्थि ॥ २७५ ॥ एययदत्तारो । एत्य सम्मत्तपाबहुअं उच्चदे । तं जहा-संजदासंजदट्टाणे सञ्जत्योवा ख्रहयसम्मादिट्टी ॥ २७६ ॥ क्रदो १ संवेज्जपमाणनारो ।

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें सक्ष्ममाम्परायिक उपशामक जीव अल्प हैं॥ २७२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

सक्ष्मसाम्परायिकछुद्धिसंपरोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ।। २७३ ।।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

यथाल्यातिवहारश्चित्रंपतोंमें अल्पबहुत्व अकषायी जीवोंके समान है।। २७४॥ जिस प्रकार अकषायी जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यथाल्यात

विहारशुद्धिसंयतोंका भी अल्पवहुत्व करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है। संयतासंयत जीवोंमें अल्पवहुत्व नहीं है ॥ २७५॥

क्योंकि, संयतासंयत जीवोंके एक ही गुणस्थान होता है। यहांपर सम्यक्त्य-सम्बन्धी अत्यवहृत्व कहते हैं। वह इस इस प्रकार है-

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७६ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण संस्थात ही है।

१ सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसयतेषु उपक्रमकेन्यः क्षपकाः सल्वेयगुणा । स. सि. १, ८.

२ यथास्यातिवृहारह्यद्वसयतेषु उपज्ञान्तकवायेन्यः क्षीणकवायाः संस्थेयगुणाः । अयोभिकेनक्षिनस्ताकन्त पुर । स्योभिकेनक्षिनः सरुपेयगुणाः । स. सि. १, ८.

३ संबतासंयताना मारेत्यव्यवहुत्वयः । स. सि. १, ८.

१, ८, २८१. ]

उवसमसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ २७७ ॥

को गुणनारो ? पिटर्रीयमस्स असंखेज्जदिमागो, असंखेज्जाणि पिटर्रीयमपढम-वग्गमूलाणि ।

वेदगसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ २७८ ॥
को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजबिदमागो । कारणं जाणिद्ण वचन्तं ।
असंजदेसु सन्वत्थोवा सासणसम्मादिट्टीं ॥ २७९ ॥
क्वते १ छावित्यसंचयादो ।
सम्माभिच्छादिट्टी संखेजजगुणां ॥ २८० ॥
क्वते १ संखेजजावित्यसंचयादो ।
असंजदसम्मादिट्टी असंखेजजगुणां ॥ २८१ ॥
को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजदिमागो । क्वरे १ सामावियादो ।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपग्रमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गृणित हैं ॥ २७७ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंस्थातवां माग गुणकार है, जो पत्योपमके असंस्थात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

संयतासंयत ग्रणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इसका कारण जानकर कहना चाहिए । (देखो सूत्र नं. २०)।

असंयतोंमें सासादनसभ्यग्दष्टि जीव सबसे कम् हैं ॥ २७९ ॥

क्योंकि, उनका संवयकाल छह आवलीमात्र है।

. असंयतोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिष्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २८० ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल संस्थात आवलीप्रमाण है।

असंयतोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ २८१॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

१ असयतेषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यन्द्रध्यः । स. सि. १, ८.

२ सम्यग्मिष्यादृष्ट्यः सरूवेयगुनाः । सः वि. १, ८.

३ असंयतसम्यन्दष्टयोऽसस्येयग्रणाः । सः सि. १,८.

## मिच्छादिट्टी अणंतगुणां ॥ २८२ ॥

को गुणमारो ? अभवसिद्धियहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सम्बजीवरासिपढमबन्गमूलाणि । खुदो ? साभावियादो ।

असंजदसम्मादिहिद्दाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२८३॥ इदो ! अतेष्ठहुत्तसंचयादो ।

खडयसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २८४ ॥

इदो ! सागरोवससंचयादो । को गुणगारो ! आवस्त्रियाए असंखेज्जदिभागो । इदो ! सामानियादो ।

वेदगसम्मादिट्टी असंस्रेजजगुणा ॥ २८५ ॥ को गुणवारो १ आवित्याए असंस्रेज्जदिभागो । कुदो १ सामावियादो । एवं संवामणाणा समता ।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दिश्योंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ २८२ ॥ गुणकार क्या है ! अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राश्चि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, क्योंकि, यह स्वामाविक है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्महर्त है।

असंपतोंमें असंपतसम्पर्धाट गुणस्थानमें उपशमसम्पर्धान्येसे आपिकसम्पर्धान्ये असंस्थानग्राणित हैं ॥ २८४ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल सागरोपम है। गुणकार क्या है ? आवलीका असं-स्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

असंयतोंमें असंयत्तसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें शायिकतम्यग्दिष्टियोंसे वेटकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८५॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

१ मिष्यादृष्ट्योऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १, ८.

ंदंसणाणुवादेण चम्खुदंसाणि-अचम्खुदंसणीसु मिन्छादिष्टिपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्या ति ओधं ॥ २८६ ॥

जघा ओघन्हि एदेसिमप्पाबहुगं परुविदं तघा एत्य वि परुवेदव्यं, विसेसामावा । विसेसपरुवणद्वयुत्तरसुत्तं भणदि—

णवरि चक्खुदंसणीसु मिन्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८७ ॥ को गुणगारा १ पदरस्स असंखेज्जदिशागो, असंखेज्जाओ संडीओ, संडीण' असंखेज्जदिशागनेचाओ । कदो १ सामावियादो ।

ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ २८८ ॥ केवरुदंसणी केवरुणाणिभंगों ॥ २८९ ॥ हो वि सुचाणि सुगमाणि ।

ण्यं दंसणमग्गणा समत्ता ।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक अल्पवहुत्व ओघके समान है ॥ २८६ ॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानवर्ती जीवोंका अस्पवहृत्य कहा है, ३सी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए; क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है। अब चश्चदर्शनी जीवोंमें सम्भव विशेषताके प्रकपण करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

विञ्चेषता यह है कि चक्षुदर्शनी जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि असंन्व्यातगृणित हैं ॥ २८७ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगभ्रेणिप्रमाण है। वे जगभ्रेणियां भी जगभ्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। इसका कारण क्या है ? ऐसा स्वभावसे हैं।

अवधिदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २८८ ॥ केवलदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २८९ ॥ ये दोनों ही सुत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

१ दर्शनातुवादेन चक्कुर्दर्शनिनां सनोयोगिवत् । अचक्कुर्दर्शनिनां काययोगिवत् । सं. सि. १, ८.

२ प्रतिपु ' सेंडीओ सदगसेडी बसंखेरजविमांगी सेडीए ' इति पाठः ।

इ अवधिदर्शनिनामविधकानिवन् । स. सि. १,८. ४ केनकदर्शनिमां केनलकानिवन् । स. सि. १,८.

ठेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु सन्ब-त्योवा सासणसम्मादिद्वी ॥ २९० ॥

सुगममेदं ।

सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २९१ ॥

को गुणगारो ? संखेजजसमया ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २९२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? साभावियादो ।

मिच्छादिद्री अणंतगुणा ॥ २९३ ॥

को गुणगारा ? अमबसिद्धिएहि अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अर्णताणि सन्बजीवरासिपढमबग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी ॥ २९४ ॥

हेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोनलेक्यावाले जीवोंमें सासादनसम्पग्दष्टि सबसे कम हैं॥ २९०॥

यह सूत्र सुगम है।

कृष्ण, नील और काषोतलेड्यावालोमें सासादनसम्यग्दृष्टियोसे सम्यग्मध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २९१ ॥

गणकार क्या है ? संख्यात समय गणकार है।

कुष्ण, नील और कापोतलेक्यावालोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंमे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अमंख्यातगणित हैं ॥ २९२ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्थाभाविक है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगृणित हैं॥ २९३॥

गुणकार क्या है ? अअध्यसिद्धांस अनन्तगुणित और सिद्धांसे भी अनन्तगुणित राक्षि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

कृष्ण, नील और काषोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें श्वायिकः सम्यग्हिष्ट सबसे कम हैं॥ २९४॥

१ लेखातुबादेन कृष्णनीलकापोतलेखाना असयतबत् । स. सि. १, ८,

कुदो ? मणुसकिण्ह-णीललेस्सियसंखेज्जखहयसम्मादिष्टिपरिगदादो । उवसमसम्मादिद्री असंखेजजगुणा ॥ २९५ ॥

को गुणगारा १ पलिदोवमस्स असंखेजिदिमागो । कुदो १ णेरइएसु किण्हलेस्सिएसु पलिदोवमस्स असंखेजिदिमागमेचउवसमसम्मादिद्रीणप्रवर्लमा ।

वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ २९६ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागा । सेसं सुगमं ।

णवरि विसेसो, काउलेस्सिएसु असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्ब-त्योवा उचसमसम्मादिद्वी ॥ २९७ ॥

कुदो १ अंतोमुहत्तसंचयादो ।

खइयसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २९८ ॥

कुदो १ पदमपुद्विहिं संचिदखङ्यसम्मादिङ्किग्गहणादो । को गुणगारा १ आव-लियाए असंखेज्जदिभागो ।

क्योंकि, यहां पर ऋषा और जीललेश्यावाले संख्यात आधिकसम्यग्रहि मनुष्योंका प्रहण किया गया है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्याशालोंमें असंयत्तसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें श्वायिक-सम्यग्दिथ्योंसे उपश्चमसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं॥ २९५॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्याँकि, कृष्ण-छेझ्याबाले नारिकयोंमें पत्योपमके असंख्यातवें भागमाथ उपशमसम्बन्दिष्ट जीवाँका सञ्जाव पाया जाता है।

कृष्ण, नील और काषोतलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ २९६ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। क्षेत्र स्कार्थ सगम है।

केवल विशेषता यह है कि कापोतलेडयावालों असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपञ्चमसम्यग्हिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ २९७ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्भृद्वर्त है।

काषातलेह्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यद्दष्टियोंसे श्वायिक-सम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९८ ॥

क्योंकि, यहां पर प्रथम पृथिकीमें संचित क्षायिकसम्यन्दि जीवोंका प्रहण किया गया है। गुणकार क्या है! आवळीका असंक्यातवां आग गुणकार है। वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २९९ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जदिभागो।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु सव्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदां ॥३००॥ कक्षे १ मंस्रेज्जपरिमाणचादो ।

पमत्तसंजदा संखेज्जग्रणा ॥ ३०१ ॥

को गुणगारो १ दो रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३०२॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वम्ममुलाणि ।

## सासणसम्मादिही असंखेज्जग्रणा ॥ ३०३ ॥

को गुणनारो ? आवलियाए असंखेजजदिभागे। । कुदो ? सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-माहिंदरासिपरिग्गहादो ।

कापोतलेडयावालों में असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें श्रायिकसम्यग्दिष्टयोंमे वेदक-सम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगृशित हैं ॥ २९९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

तेजोलेस्या और पद्मलेस्यावालोंमें अप्रमत्तमंयन जीव सबसे कम हैं ॥ ३०० ॥ क्योंकि, उनका परिमाण संस्थात है ।

तेजोलेश्या और पश्चलेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंयनोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३०१ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

तेजोलेडया और पद्मलेड्यावालोंमें अमत्तर्मयनोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-गणित हैं ॥ ३०२ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका अमंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

तेजोलेक्या और पश्चलेक्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०३ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातयां माग गुणकार है, क्योंकि, यहां पर सौधर्म देशान और समस्कुमार माहेन्द्र कत्यसम्बन्धी देवराशिको प्रहण किया गया है।

१ तेजःपद्मलेश्यानां सर्वतः स्तोका अप्रमचा । स. सि. १, ८.

२ प्रमताः सस्येयग्रणाः । स. सि. १, ८. ३ एवंसितरेवां पचेन्त्रियवत् । स. सि. १, ८.

सम्मामिच्छादिद्वी संखेजजगुणा ॥ ३०४ ॥ को गुणगारो ? संखेज्जा समया। असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३०५ ॥ को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागो। सेसं सुवीज्यं। मिच्छादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ ३०६ ॥

को गुणगारो ? पदरस्स असंखेजजदिमागो, असंखेजजादो संडीबो, सेडीए असंखेजजदिमागमेत्ताओ । को पडिभागो ? घणगुरुस्स असंखेजजदिमागो, असंखेजाणि पदरंगुरुाणि ।

असंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सम्मत्त-पावहअमोघं ॥ ३०७ ॥

जचा ओघम्हि अप्पाबहुअमेदेमिं उत्तं सम्मत्तं पडि, तथा एत्य सम्मत्तपाबहुगं वत्तन्वमिदि वृत्तं होड ।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें सासादनसम्पग्दष्टियोंसे सम्पग्सिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। ३०४।।

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

तेजोलेरया और पदालेरयावालोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है । शेष सुत्रार्थ सुगम है ।

तेजोलेक्या और पश्चलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०६ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है।

तेजोलेस्या और पञ्चलेस्यावालोंमें असंयतसम्यन्दिः, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्तसम्बन्धी अल्पवहुत्व ओघके समान है ॥३०७॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्यसम्बन्धी अस्पबहुत्य कहा है, उसी प्रकार यहांपर सम्यक्त्यसम्बन्धी अस्पबहुत्य कहना साहिए, यह अर्थ कहा गया है। सुक्रेंत्रिएसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा' ॥ ३०८ ॥

सुगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३०९॥

कुदो १ चउवण्णपमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणां ॥ ३१० ॥

अष्ट्रचरसदपरिमाणचादो ।

स्तीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३११ ॥ सममेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३१२ ॥

एदं पि सुगमं।

सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा ॥ ३१३ ॥

ग्रुकुलेक्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३०८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

ग्रुङ्कलेश्यावालोंमें उपशान्तकषायवीतरागळग्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥३०९॥

क्योंकि. उनका प्रमाण चौपन है।

शुक्कुलेक्यावालोंमें उपञान्तकपायवीतरागछबस्योंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं॥ ३१०॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सो आठ है।

ग्रुकुलेक्यावालोंमें श्वीणकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।।३११।। यह सत्र सगम है।

ग्रुक्टलेक्यावालोंमें सयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥ यह सत्र मी सुगम है।

ग्रुक्कलेक्यावार्लोमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥३१३॥

ग्रुक्तळेश्यानां सर्वतः स्तोका उपशमकाः । सः सि १,८.

२ क्षपकाः सख्येयगुणाः । सः सि. १, ८. ३ सयोगकेवलिनः सख्येयगुणाः । सः सि. १, ८.

को गुणगारो ? ओघसिद्धो ।

अप्पमत्तसंजदा अनस्ववा अणुवसमा संस्रेज्जगुणां ॥ ३१४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ।। ३१५ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि स्वाणि ।

संजदासंजदा असंखेजगुणां ॥ ३१६ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमुलाणि।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ ३१७॥

को गुणगारो ! आवित्याए असंखेज्जदिभागो ।

सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३१८ ॥

गुणकार क्या है ? ओघमें बतलाया गया गुणकार ही यहांपर गुणकार है । शुक्रलेक्यावालोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातग्राणित हैं ॥ ३१४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

गुक्कलेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३१५॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

शुक्कलेस्यावालोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३१६॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुळमाण है।

गुक्कुलेश्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीन असंस्थातगुणित

हैं॥ ३१७॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

गुङ्कलेश्यावालोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३१८ ॥

१ अप्रमत्तसंयताः सरुपेयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ त्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

रे संयतासयताः (अ-) संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

४ सासादनसम्यादष्टयः (अ-) सस्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

५ सम्यामिष्यादष्टयः सख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारो १ सेकेज्जा समया ।

मिच्छादिद्वी असंस्वेज्जागुणां ॥ ३१९ ॥

को गुणगारो १ अवक्षियार असंकेज्जदिमागो ।

असंजदसम्मादिद्वी संस्वेज्जगुणां ॥ ३२० ॥

आराणच्चरतिसस पहाणचपियपणादो ।

असंजदसम्मादिद्वी प्रेम व्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३२१ ॥

करो १ अतेग्रहचसंचयादो ।

सहयसम्मादिद्वी असंस्वेजजगुणा ॥ ३२२ ॥

को गुणगारो १ अवक्षियार असंबज्जदिमागो ।
वैदगसम्मादिद्वी संस्वेजजगुणा ॥ ३२३ ॥

खओवसमियसम्मत्तादो । गणकार क्या है ? संस्थात समय गुणकार है ।

गुणकार क्या है : सक्यात समय गुणकार है । शुक्कलेक्यावालोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित

हैं॥ ३१९॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । शक्कलेक्यावालोंमें मिय्यादृष्टियोंसे असंयत्तमस्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित

美川 320 日

क्योंकि, यहांपर आरण अच्युतकरुपसम्बन्धी देवराशिकी प्रधानता विवक्षित है। श्रुक्कलेश्यावालोंने असंयतसम्यग्दिष्ट गुणश्यानमें उपग्रसम्यग्दिष्ट जीव सबसे

कम हैं || ३२१ || क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्गहर्त है ।

मुद्रात्व, उनका समयकाल अन्तुकृत है । शुक्कतेश्यावार्तों में असंयतसम्पग्टिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्पग्टिण्ट्योंसे श्वायिक-सम्पग्टिष्ट जीव असंख्यातशाणित हैं ॥ ३२२ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुक्ललेत्र्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिन्योंसे वेदक-सम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ३२३ ॥

क्योंकि, वेदकसम्यम्हिष्योंके झायोपरामिक सम्यक्त होता है ( जिसकी प्राप्ति सुरुष है )।

१ मिष्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ वसंयतसम्बन्धस्योऽसंख्येयग्रणाः (१) । स. सि. १, ८,

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्तप्पाबहुगमोर्घ ॥ ३२४ ॥

जवा एदेसिमोघिन्ह सम्मवप्यावहुर्ग वुर्न, तहा वचम्बं । एवं तिसु अद्धासु ॥ ३२५ ॥ सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ ३२६ ॥ स्वा संस्वेज्जगुणा ॥ ३२७ ॥ एदाणि तिभ्णि वि स्वाणि सगमणि ।

एवं छेस्सामग्गणा<sup>र</sup> समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छाइट्टी जाव अजोगिकेवाले ति ओर्घ<sup>े</sup>।। ३२८ ॥

एत्थ ओघअप्पाबहुअं अणूणाहियं वत्तव्वं ।

शुक्ललेश्यावालोंमें संपतासंपत, प्रमत्तसंपत और अप्रमत्तसंपत ग्रुणस्थानमें सम्पक्तसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है।। ३२४॥

जिस प्रकार इन गुणस्थानोंका ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए।

इसी प्रकार शुक्ललेडयावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्य-सम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २२५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपग्रामक जीव सबसे कम हैं ॥ ३२६ ॥ उपग्रामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३२७॥ ये तीनों ही चूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार लेक्यामार्गणा समाप्त हुई।

भव्यमार्गणाके अञ्चलादसे मञ्चासद्धोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुण-स्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओथके समान है ॥ ३२८ ॥

.यहांपर ओधसम्बन्धी अल्पवहुत्व हीनता और अधिकतासे रहित अर्थात् तल्प्रमाण ही कहना चाहिए।

१ अ-आप्रलोः ' केस्समग्गणा ' इति पाठः । २ मन्यानुबादेन मन्यानां सामान्यवत् । स. सि. १,८.

## अभवसिद्धिएसु अप्पाबहुअं णित्यं ॥ ३२९ ॥ इदो १ एगपदचादो ।

oaं भवियमग्गणा समत्ता I

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु ओधिणाणिभंगो ॥ ३३०॥ जभा ओधिणाणीणमप्पाबहुगं परुविदं, तथा एत्य परुवेदच्वं । णवरि सजोगि-अजोगिपदाणि वि एत्य अत्थि, सम्मनसामण्ये अहियारादो ।

ख्र्यसम्मादिद्वीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवा ॥ ३३१ ॥

तप्पाओग्गसंखेज्जपमाणचादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव<sup>े</sup> ।। ३३२ ।। सुगममेदं ।

अभव्यसिद्धोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३२९ ॥ क्योंकि, उनके एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान ही होता है । इस प्रकार भव्यमार्गणा समान्त हुई ।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दिष्ट जीवोंमें अल्पवहृत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ।। ३३० ॥

जिस प्रकार ज्ञानमार्गणामं अवधिज्ञानियोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार प्रहापर भी कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि सर्योगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दो गुणस्थानपद यहांपर होते हैं, क्योंकि, यहांपर सम्यक्त्वसामान्यका अधिकार है।

क्षायिकसस्यग्दिण्टोंमं अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अन्य हैं ॥ ३३१ ॥

क्योंकि, उनका तत्त्रायोग्य संख्यात प्रमाण है।

क्षायिकसम्यग्टिप्टियोंमें उपश्चान्तकपायवीतरागछश्वस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ ३३२॥

यह सूत्र सुगम है।

१ अभन्यानां नास्त्यस्पबहुत्वप् । स. सि. १, ८.

२ सम्यक्तानुबादेन शायिकसम्यम्दृष्टिपु सर्वतः स्तीकाश्रत्वार उपश्रमकाः । स. सि. १, ८.

३ इतरेषां प्रमचान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८,

खवा संखेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ स्रीणकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ ३३५ ॥

एदाणि सुनाणि सुगमाणि ।
सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा ॥ ३३६ ॥
गुणगारो ओघसिद्धो, खड्यसम्मनविरहिदसजोगीणमभावा ।
अप्पमत्तसंजदा अक्खा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३३७ ॥

को गुणगारो ? तप्पाओग्गसंखेज्जरूबाणि । पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ॥ ३३८ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें उपज्ञान्तकपायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-गणित हैं ॥ ३३३ ॥

क्षीणकषायवीतरागछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३४ ॥

सरोगिकेवली और अरोगिकेवली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्प और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २२५ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३३६ ॥

यहांपर गुणकार ओध-कधिन है, क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्यसे रहित सर्योगि-केवली नहीं पाये जाते हैं।

क्षायिकसम्पर्याष्टियोंमें अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमचसंयत जीव संख्यात-ग्राणित हैं ॥ ३३७ ॥

गुणकार क्या है ? अप्रमत्तसंयतोंके योग्य संख्यातरूप गुणकार है।

श्वायिकसम्यग्रहास्टियोंमें अत्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संस्थातगुणित हैं॥ ३३८॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

संजदासंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३३९ ॥ मणुसर्गादं मोन्ण जण्णत्य खदयसम्मादिष्टिसंजदार्गनभावा । असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३४० ॥

को गुणगारो १ पलिदोवसस्स असंखेज्जदिशागो, असंखेज्जाणि पलिदोवसपढस-वग्गमलाणि ।

े असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदडाणे खड्डय-सम्मत्तस्स भेदो णित्य ॥ ३४१ ॥

एदस्स अहिप्पाओ- जेण खड्यसम्मत्तस्स एदेसु गुणहाणेसु भेदो णात्यि, तेण णात्य सम्मत्तपाबहुगं, एयपयत्तादो । एसो अत्यो एदेण परुविदो होति ।

वेदगसम्मादिद्वीसु सञ्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ॥ ३४२ ॥ इदो १ तप्पाक्षामासंबेजपमाणनादो ।

श्वायिकसम्यग्रदृष्टियों में प्रमचर्मयतींसे संयतासंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३३९॥ क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें श्लायिकसम्यग्रदृष्टि संयतासंयत जीवोंका समाव है।

क्षायिकसम्यग्दष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३४० ॥

गुणकार क्या है ? पच्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पच्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमलप्रमाण है।

श्वायिकसम्पर्राटियों में असंयतसम्पर्राटिट, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्पन्त्वका भेद नहीं है ॥ ३४१ ॥

इस स्वका अभिमाय यह है कि इन असंयतसम्यादि आदि बारों गुणस्थानोंमें भाषिकसम्यक्तको अपेक्षा कोई भेद नहीं है, इसलिए उनमें सम्यक्त्यसम्याधी अल्प-बहुत्व नहीं है, क्योंकि, उन सबमें भाषिकसम्यक्तय एक पद ही विवक्षित है। यह अर्थ इस सुबके द्वारा प्रकपित किया गया है।

वेदकसम्यग्दष्टियोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ ३४२ ॥ क्योंकि. उनका तत्यायोग्य संख्यातकप प्रमाण है।

१ ततः संयतासयताः सस्येयग्रणाः । सः सिः १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसरूयेयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ श्वायोपसमिकसम्यन्दष्टिषु सर्वतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । स. सि. १, ८.

पमत्तसंजदा संस्केजगुणां ॥ ३४३ ॥ को गुणगारो ? दो स्वाणि । संजदासंजदा असंस्केजगुणां ॥ ३४४ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वन्गमृलाणि ।

असंजदसम्मादिही असंखेजजगुणा ।। ३४५ ॥ को गणगारो ! आवित्याए असंखेजदिमागो ।

असंजदसम्मादिट्टि संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे वेदग-सम्मत्तस्स भेदो णित्थ ॥ ३४६ ॥

एत्य भेदसदे। अप्पाबहुअपज्जाओ घेत्तव्यो, सद्दाणमणेयत्यत्तादो। वेदगसम्मत्तस्स भेदो अप्पाबहुअं णत्यि त्ति उत्तं होदि ।

वेदकसम्यग्दिष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३४३॥ गुणकार क्या है ? वो रूप गुणकार है ।

वेदक्सम्यग्दष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३४४॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुळमाण है ।

वेदकसम्यग्दर्षियोंमें संयतासंयतांसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३४५ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

वेदकसम्यग्दिष्टियोंने असंयतसम्यग्दिष्ट, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त-संयत गणस्थानमें वेदकसम्यक्तका भेद नहीं है ॥ २४६ ॥

यहांपर भेद शब्द अल्पबहुत्वका पर्यायवाचक प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार इस सुन्न द्वारा यह अर्थ कहा गया है कि इन गुणस्थानोंमें वेदकसम्यक्तको भेद अर्थात् अल्पबहुत्य नहीं है।

१ प्रमत्ताः सख्येयग्रणाः । सः सिः १, ८०

२ संयतासंयताः (ज-) संख्येयगुणाः स. सि. १, ८.

३ वर्संयतसम्यन्दष्टयोऽसंख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

जनसमसम्मादिद्वीसु तिसु अद्धासु उनसमा पनेसणेण तुस्ता योना ॥ ३४७ ॥

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेच ॥ ३४८ ॥ अप्यमत्तसंजदा अणुवसमा संखेज्जग्रणा ॥ ३४९ ॥ एवाणि स्वर्णाण समाणि ।

पमत्तसंजदा संखेजजगुणां ॥ ३५० ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि।

संजदासंजदा असंखेज्जग्रणा ॥ ३५१ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वन्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३५२ ॥

उपश्रमसम्यग्द्दियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं॥ २४७॥

उपञ्चान्तकषायबीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३४८ ॥

उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंसे अनुपशामक अप्रमत्तसयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३४९ ॥

ये सूत्र सुगम है।

उपञ्चमसम्यग्दष्टियोंमें अत्रमत्तमंयतोंसे त्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥३५०॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार हे ।

उपशमसम्यग्टाष्टियोंमें प्रमत्तमंयतोसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं॥३५१॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमलप्रमाण है ।

उपश्चमसम्यग्देष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ ३५२॥

१ औषश्रमिकसम्यग्दष्टीनां सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपश्रमकाः । स. सि. १,८.

२ अप्रमताः सल्वेयगुणाः । स. सि. १, ८. ३ प्रमताः सल्वेयगुणाः । स. सि. १, ८.

४ सयतासयता. ( अ- ) सख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

५ असंवतसम्यन्दष्टयोऽसंख्येयग्रणाः । सः सि. १, ८.

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे जव-समसम्मत्तस्स भेदो गरिय ॥ ३५३ ॥

सुगममेदं ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मा(मिच्छादिद्वि)-मिच्छादिद्वीणं णत्यि अप्पा-बहअं ॥ ३५४ ॥

कदो १ एगपदत्तादो ।

एवं सम्मत्तमगणा समता ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव स्त्रीणकसाय-वीदरागछदुमस्या ति ओर्घः ॥ ३५५ ॥

जघा ओघम्हि अप्पानहुगं परुविदं तथा एत्थ परुवेदव्वं, सण्णिचं पढि उद्द-यत्थ भेदाभावा । विसेसपदुप्पायणद्वमुचत्तसुचं भणदि—

गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है ।

उपञ्चमसम्यग्दष्टियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट, संयतासंयत, प्रमचसंयत और अप्रमच-संयत गुणखानमें उपञ्चमसम्यन्तका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सासादनसम्यग्दाष्टि, सम्यग्निथ्यादाष्टि और मिथ्यादाष्टि जीवोंका अल्पबहुत्त नहीं है ॥ ३५४ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके जीवोंके एक गुणस्थानकप ही पद है। इस प्रकार सम्यक्त्यमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्लीणकषाय-वीतरागञ्जबस्य गुणस्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३५५ ॥

जिस प्रकार ओधर्मे इन गुणस्थानोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहां पर भी प्रकाण करना चाहिए, क्योंकि, संकित्यकी अपेक्षा दोनों स्थानोंपर कोई भेद नहीं है। अब संक्रियोंमें संभव विदोषके प्रतिपादनके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

१ क्षेपाणां नास्त्यस्यबहुत्वप्, विपक्षे पुकैकग्रणस्थानमहणात् । स. सि. १, ८. २ सम्राज्यादेन संक्षिनां चक्कुर्दर्शनिवत् । स. सि. १, ८,

णवरि मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥ ३५६ ॥

जोधिमिद बुचे अर्णतराणचं पर्च, तण्णिरायरणडुं असंखेजगुणा हिंद उत्तं । गुण-गारो पदरस्य असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदि-मागमेचाओं ।

असण्णीसु णत्थि अप्पाबहुअं ॥ ३५७ ॥ इदो १ एगपदचादो ।

एवं संविणमग्गणा समता ।

आहाराणुवादेण आहारएसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवाँ ॥ ३५८ ॥

चउवण्णपमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३५९ ॥ स्रुगममेदं।

विशेषता यह है कि संज्ञियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असं-ख्यातगणित हैं ॥ ३५६ ॥

उपर्युक्त सुत्रमं 'क्षीच' इस पदके कह देने पर असंयतसम्यग्दिष्ट्याँसे संब्री
मिथ्यादृष्टि जीवाँके अनन्तराणितता प्राप्त होती थी, उसके निराकरणके लिए इस सुत्रमें
'असंख्यात्वाणित हैं 'ऐसा पद कहा है। यहां पर गुणकार जगन्नतरका असंख्यातवां
भाग है, जो जगन्नेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगन्नेणीप्रमाण है।

असंज्ञी जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५७ ॥ ं क्योंकि, उत्तमें एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान ही होता है ।

इस प्रकार संक्षिमार्गणा समाप्त हुई।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशको अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं॥ ३५८॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

आहारकोंमें उपशान्तकषायबीतरागछत्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥२५९॥ यह सूत्र सुराम है।

१ प्रतिषु ' अणतरे गुणत्त ' इति पाढः ।

२ प्रतिषु ' असखेज्जदि ' इति पाठः ।

३ असमिनां नास्त्यस्पनदुत्वस् । स सि. १,८.

४ बाहाराजुवादेन आहारकाणां काययोगिवत् । स. सि. १, ८.

स्वा संखेजजगुणा ॥ ३६० ॥ अहुचरसदपमाणचारो । सीणकसायवीदरागछदुमत्था तित्तया चेव ॥ ३६१ ॥ सुनममंद । सजोगिकेवली पवेसणेण तित्तया चेव ॥ ३६२ ॥ सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेजजगुणा ॥ ३६२ ॥ अप्यमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ ३६४ ॥ पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ॥ ३६५ ॥ एदाण सुचाण स्रमाण । संजदासंजदा असंखेजजगुणा ॥ ३६५ ॥ एदाण सुचाण स्रसंजदा असंखेजजगुणा ॥ ३६५ ॥ संजदासंजदा असंखेजजगुणा ॥ ३६६ ॥

को गुणगारो <sup>१</sup> पलिदोवमस्स असंखेजिदशागो । सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३६७ ॥ सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३६८ ॥

आहारकोंमें उपञान्तकषायधीतरागछत्रस्थोंते क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। ३६०॥

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सौ आठ है।

आहारकोंमें क्षीणकपायवीतरागछग्रस्य जीव पुत्रोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६१ ॥ यह सूत्र सुगम है । आहारकोंमें सयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६२ ॥

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ।। २६२ ।। सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपद्मामक अन्नमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ३६४ ॥

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६५ ॥ ये सत्र सुगम है।

य सुत्र सुनम ह । आहारकोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६६ ॥ गुणकार क्या है ? पन्योगमका असंख्यातवां भाग गुणकार है । आहारकोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥३६७॥

सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित है ॥ ३६८ ॥

[ १, ८, ३६९.

असंजदसम्मादिद्वी असंखेजगुणा ॥ ३६९ ॥ मिच्छादिद्री अणंतग्रणा ॥ ३७० ॥

एदाणि सत्ताणि सगमाणि ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ ३७१ ॥

एवं तिसु अद्धासु ॥ ३७२ ॥

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ ३७३ ॥

खवा संखेजजग्रणा ॥ ३७४ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

अणाहारएस सब्बत्थोवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥ कदो ? सद्भिपमाणत्तादो ।

अजोगिकेवली संखेज्जगुणां ॥ ३७६ ॥

क्रदो १ दरूऊणछस्सदपमाणचादो ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६९ ॥ असंयतसम्यग्दष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगृणित हैं ॥ ३७० ॥ ये सूत्र सुगम हैं।

आहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३७१ ॥

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३७२ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं॥ ३७३॥ उपञ्चामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३७४ ॥

ये सुत्र सुगम हैं।

अनाहारकोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं।। ३७५॥

क्योंकि, उनका प्रमाण साठ है।

अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिन संख्यातुगृणित हैं ॥ ३७६ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण दे। कम छह सौ अर्थात् पांच सौ अख्यानवे (५९८) है।

र अनाहारकाणां सर्वतः स्तोकाः सयोगकेबालेनः । स. सि. १. ८.

२ अयोगकेबलिनः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

₹, ८, ₹८०.]

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ ३७७ ॥

को गुणगारो ? पर्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पर्लिदोवमपढम-वम्मभूलाणि ।

अमंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ ३७८ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागी।

मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ॥ ३७९ ॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणे, सिद्धेहि वि अणंतगुणे, अणंताणि सच्यजीवरासिपढमवग्गमृलाणि ।

असंजदसम्मादिहिद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३८०॥ कदो १ संवेजजीवयमाणनादो।

अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दस्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३७७ ॥

गुणकार क्या है ? पच्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पच्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

अनाहारकोंमें सासादनसम्यग्हिष्योंसे असंयतसम्यग्हिष्ट जीव असंख्यातग्रुणित हैं ॥ ३७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

अनाहारकोंनें असंयतसम्यग्दष्टियोंसे मिथ्यादिष्ट जीव अनन्तगृणित हैं ॥३७९॥ गुणकार क्या है ? अभन्यसिखोंसे अनन्तगुणित, सिखोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमुरुप्रमाण है।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्हिष्ट जीव सबसे कम

क्योंकि, अनाहारक उपशमसम्यग्दछि जीवोंका प्रमाण संस्थात है।

१ सासादनसम्यन्दृष्ट्योऽसंख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्टष्टयोऽसंख्येयगुणाः । सः सिः १, ८.

३ मिम्यारहयोऽनन्तयुगाः । सः ति. १, ८.

स्वइयसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ ३८१ ॥

को गुणगारो ? संखेजजसमया ।

वेदगसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ३८२ ॥

को गुणगारा १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्जाणि पलिदोवमस्स पढमबनगमृलाणि ।

( एव आहारमग्गणा समत्ता । )

एवमप्पाबद्दगाणुगमा ति समत्तमणिओगहारं ।

अनाहारकोर्ने असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपशमसम्यग्हिष्टियोंसे क्षायिक-सम्यग्हिष्ट जीव संख्यातगृणित हैं॥ २८१॥

गणकार क्या है ? संख्यात समय गणकार है ।

अनाहारकोंनें असंयत्तमस्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंने वेदकसम्य-ग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८२ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके भसंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

(इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।)

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम नामक अनुयोगडार समाप्त हुआ ।



ı

# . १ अंतरपरूवणास्रुत्ताणि ।

| सूत्र | संख्या र                                               | বুস                         | पृष्ठ | स्च संख्या                                  | सूत्र                                      | पृष्ठ                |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|--|
|       | अंतराणुगमेण दुं<br>ओषेण आदेसेण<br>ओषेण मिच्छादि        | 41                          | ?     | ११ उक्कस्सेण<br>देख्णं ।<br>१२ चदुण्हस्रुवस |                                            | \$8                  |  |  |
|       | चिरं कालादो हो<br>पहुच णत्थि अंतरं                     | दि, णाणाजीवं<br>, णिरंतरं । | 8     | कालादो हे<br>जहण्णेण ए                      | दि, णाणाजीवं<br>गसमयं ।                    | पडुच<br>१७           |  |  |
|       | एगजीवं पहुच्च ।<br>मुहुत्तं ।                          |                             | ч     | १३ उक्कस्सेण<br>१४ एगजीवं प                 |                                            | १८<br>अंतो-          |  |  |
|       | उक्कस्सेण वे स<br>माणि देख्रणाणि ।<br>सासणसम्मादिद्वि- | •                           | Ę     | म्रहुत्तं ।<br>१५ उक्कस्सेण<br>देखणं ।      | अद्रपोग्गल                                 | गरिय <b>हं</b><br>१९ |  |  |
|       | दिङ्घीणमंतरं केन<br>होदि, णाणाजीनं                     | चिरं कालादी                 |       | १६ चदुण्हं खबर<br>केवचिरं का                | लादो होदि, णा                              | <b>णाजी</b> वं       |  |  |
| _     | एगसम्यं।                                               |                             | 9     |                                             | गेण एगसमयं।                                |                      |  |  |
|       | उक्कस्सेण पिलेट<br>खेज्जदिभागो ।                       |                             | c     | १७ उक्कस्सेण<br>१८ एगजीवं प<br>णिरंतरं ।    |                                            | २१<br>अंतरं,         |  |  |
|       | एगजीवं पहुच्च<br>दोवमस्स असंखेउ<br>मुहुत्तं ।          | दिभागा, अंतो-               | ٩     | १९ सजोगिकेव<br>कालादो ह                     | ादि, णाणाजी                                |                      |  |  |
|       | उक्कस्सेण अः<br>देख्रणं।                               |                             | ११    | २० एगजीवं                                   | रं, णिरंतरं ।<br>पडुच णत्थि                | अंतरं,               |  |  |
| ٩     | असंजदसम्मादिहि<br>अप्पमत्तसंजदा रि                     | व अंतरं केवचिरं             |       | णिरंतरं ।<br>२१ आदेसेण ग                    |                                            |                      |  |  |
| १०    | कालादो होदि, प<br>णस्थि अंतरं, णिरं<br>एगजीवं पडुच्च   | तरं ।                       | १३    | जदसम्मारि                                   | एसु मिच्छादि<br>इंडीणमंतरं<br>रोदि, णाणाजी | केवचिरं              |  |  |
| •     | गुदुर्त ।                                              |                             | ,,    |                                             | ारं, णिरंतरं ।                             | २२                   |  |  |

| स्त | संख्या सु                                                  | <b>a</b>                    | वृष्ठ | सूत्र सं  | ख्या                                          | स्त्र                  | ·                      | प्र     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| २२  | एगजीवं पहच्च जा<br>मुहुत्तं ।                              | र्ण्णेण अंतो-               | २२    |           | उक्कर्सेण प<br>जदिभागो ।                      |                        |                        | ۹'      |
|     | उक्कस्सेण तेचीसं<br>देख्णाणि ।                             | 1                           | २३    | Š         | रगजीवं पडु<br>रोवमस्स अस                      |                        |                        |         |
| २४  | सासणसम्मादि हि-स<br>दिद्वीणमंतरं केवि<br>होदि, णाणाजीवं पर | वरं कालादा<br>इच्च जहण्णेण  |       | ₹8 ₹      | हुत्तं ।<br>इकस्सेण सार<br>(स <b>्स</b> त्तार | स वावीस                | तेत्तीसं               | **      |
| २५  | एगसमयं ।<br>उक्कस्तेण पलिदोव                               | ामस्स असंखे-                | २४    | ३५ f      | सागरोवमाणि<br>तेरिक्खगदी                      | र ति                   | रिक्खेसु               | ,,      |
| २६  | ज्जदिभागो ।<br>एगजीवं पहुच्च ज<br>दोवमस्स असंग             | हण्णेण पछि-                 | "     | ą         | मेच्छादिद्वीण<br>हालादो :<br>।हुच्च णस्थि :   | होदि, प                | गणाजीवं                | ą       |
| २७  | अंतोग्रहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण तेचीसं                        | सागरोवमाणि                  | રપ    | £         | एगजीवं पहर<br>पुहुत्तं ।                      |                        |                        | ,,,     |
| २८  | देखणाणि ।<br>पढमादि जाव सत्त<br>णेरहएसु मिच्छा             | मीए पुढवीए                  | २६    | 5         | उक्कस्सेण रि<br>रेस्र्णाणि ।<br>सासणसम्मार्ग  |                        |                        | 3:      |
|     | सम्मादिद्वीणमंतरं के<br>होदि, णाणाजीवं                     | पडुच्च णत्थि                |       | ३<br>३९ व | संजदासंजदा<br>विदियतिरि                       | ति ओधं ।<br>स्व-पंचिदि | यतिरि <del>क्स</del> ः |         |
| २९  | अंतरं, णिरंतरं ।<br>एगजीवं पहच्च उ<br>मुहुत्तं ।           | ाहण्णेण अंतो-               | २७    | 1         | ाज्जन-पंर्चि<br>मिच्छादिद्वीण<br>कालादो होति  | मंतरं                  | केवचिरं                | Į.      |
| ३०  | उक्कस्सेण सागरे<br>सच दस सचा<br>तेचीसं सागरोवमार्ग         | विमं तिण्णि<br>रस वावीस     |       | 801       | गतिथ अंतरं,<br>एगजीवं पडुः<br>प्रदुत्तं !     | णिरंतरं ।              | ग अंतो-                | ३\<br>३ |
| 38  | सासणसम्मादिहि-<br>दिद्वीणमंतरं केवी                        | सम्मामिच्छा−<br>चेरं कालादो | **    | 88        | उक्कस्सेण वि<br>देखणाणि ।                     |                        | दोवमाणि                | "       |
|     | होदि, णाणाजीवं प<br>एगसमयं ।                               |                             | २९    |           | सासणसम्मार्<br>देड्डीणमंतरं                   |                        |                        |         |

••

पुच्वकोडिप्रधत्तेणब्महियाणि ।

पोग्गलपरियद्वं ।

सुत्र संख्या

पृष्ठ सूत्र संख्या

43

५५

Q,

र्ष्ट्

६७ संजदासंजदरपहुडि जाव अप्पमत्त-संजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीयं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं । ५१

अंतर, णिरतर । ६८ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो-सुदुत्तं ।

६९ उक्कस्सेण पुव्वकोडियुघत्तं। ५२ ७० चटुण्हमुबसामगाणमंतरं केत्रचिरं कालादो होदि, णाणाजीत्रं पडुच्च

जहण्णेण एगसमयं । ७१ उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।

७२ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंती-

७३ उक्कस्सेण पुच्यकोडिपुधत्तं ।
७४ चटुण्टं खवा अजोगिकेवलीणमंतरं
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं

पडुच्च जहण्णेण एगसमयं । ७५ उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं । ७६ एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं,

७६ एगजाव पहुच्च णात्थ अतर, णिरंतरं । ,, ७७ सजोगिकेवर्ला ओघं। ५६

७८ मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडच्च

जहण्णेण एगसमयं । ७९ उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखे-ज्जिदिभागो ।

८० एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं।

८१ उक्कस्सेण अर्णतकालमसंखेज्ज-

८२ एदं गदिं पहुच्च अंतरं ।

८३ गुणं पड्ड्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ! ८४ देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्धि-

८४ द्वगदाए दवसु ामच्छादाइ-असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडच्च णिय अंतरं, णिरंतरं ।

८५ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो-मृहुत्तं ।

८६ उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरो-वमाणि देखणाणि । ५८

८७ सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा-दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच जहण्णेण एगसमयं। ५९

८८ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागो ।

८९ एगजीवं पडुन्च जहण्णेण पलिदो-वमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतो-ग्रहुतं ।

९० उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरो-वमाणि देखणाणि। ६

९१ भवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणप्पहुढि जाव सदार-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु मिच्छा-दिक्कि-असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणा-जीवं पडच्च णात्थ अंतरं, णिरंतरं। ६१

९२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-ग्रहुत्तं।

६७

,,

६१

| ९३ उक्कस्सेण सागरोवमं पछिदोवा | ģ |
|-------------------------------|---|
| वे सत्त दस चोइस सोलस अट्टार   |   |
| सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।       |   |

सत्र

९४ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा-दिद्वीणं सत्याणोधं । ६२

९५ आणद् जात्र णवगेवज्जविमाण-वासियदेवेसु मिच्छादिष्टिःअसं-जदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्स णारिय अंतरं, णिरंतरं।

९६ एगजीवं पहुरुच जहण्णेण अंती-ग्रहुचं ।

९७ उक्कस्तेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छच्चीसं सत्ता-वीसं अद्वावीसं उज्जवीसं तीसं एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देखः णाणि।

९८ सासणसम्मादिष्टि-सम्माभिच्छा-दिद्वीणं सत्थाणमोधं । ६४

९९ अणुदिसादि जाव सच्त्रद्वसिद्धि-विमाणवासियदेवेसु असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ( णस्यि ) अंतरं, णिरंतरं ।

१०० एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । १०१ नंतिसामस्योगः प्रनेतिसामार्थनं

१०१ इंदियाणुवादेण ष्ट्रंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं। ६५

१०२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-

सवग्गहणं। ६५ १०३ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह-स्साणि पुञ्चकोडिपुधचेणव्य-हियाणि। ,,,

सत्र

१०४ बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुञ्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं। ६६

१०५ एगजीवं पहुच्य जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं । १०६ उक्कस्सेण असंखेजजा लोगा । .

१०७ एवं बादरेहंदियपज्जत्त-अपज-साणं।

१०८ सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत्त-अपजताणमंतरं केवचिरं कालादी होदि, णाणाजीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ।

१०९ एमजीवं पडुच्च जहणोण खुद्दा-भवग्गहणं।

११० उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे-ज्जदिभागो, असंखेज्जासंखे-ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पि-णीओ।

१११ बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय-तस्सेव पञ्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं।

११२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-भवग्गहणं ।

११३ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज-

| ( )                                                 |                                                        | 41(14)          | ıs                             |                                                                                  | 1              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| स्इ संख्या                                          | स्त्र                                                  | पृष्ठ           | सूत्र संख्या                   | स्त्र                                                                            | ्रष्ट          |
| पोग्गलपरियः<br>११४ पंचिदिय-पंनि<br>च्छादिद्री अ     | वदियपजनएसु वि                                          | ६८<br>भे-<br>६९ |                                | , सागरोवमसदपुधत्तं<br>इ खवा अजोगिके<br>।                                         |                |
| ११५ सासणसम्मा<br>दिद्वीणमंतरं                       | दिट्टि-सम्मामिच्छा<br>केवचिरं कालादे<br>जीवं पड्डच जह  | Ţ               | १२७ पंचि<br>अपज                | गेकेवली ओधं ।<br>देयअपज्जत्ताणं बेही<br>जत्ताणं भंगो ।<br>हिंदंयं पडुच्च अंतरं । | दिय-<br>"<br>" |
| ११६ उक्कस्सेण प<br>ज्जदिभागो                        | लिदोवमस्स असंखे                                        |                 | _                              | पडुच्च उभयदो वि ण<br>, णिरंतरं ।                                                 | ात्थि<br>,,    |
| अंतोमहत्तं ।                                        | असंखेजजदिभागो                                          | ,<br>(90        | आउ                             | णुवादेण पुढविका<br>हाइय-तेउकाइय-वाउक<br>सुहुम-पञ्जत्त-अपजर                       | ाइय-           |
| ११८ उक्कस्सेण<br>स्साणि पुव्यव                      | सागरोवम्सह<br>द्वोडिपुधत्तेणब्भहि<br>वमसदपुधत्तं ।     | - ,,            | मंतरं                          | केशिचरं कालादो है<br>जीवं पडुच्च गरिथ उ                                          | ादि,           |
| ११९ असंजदसम्मा<br>अप्यमत्तर्संज                     | दिहिष्पहुँढि जाव<br>दाणमंतरं केवचि<br>द, णाणाजीवं पडुक | į               | १३१ एगर्ज<br>भवग्य<br>१३२ उक्क | ्।<br>विव्याद्विच्च जहण्णेण रू<br>वहणं।<br>स्सेण अणंतकालमसंखे<br>लपरियद्वं।      | हुद्दा-<br>,,  |
| १२० एगजीवं पहुर<br>मुहुत्तं ।                       |                                                        | -<br>ড <b>২</b> | १३३ वणप्प                      |                                                                                  | व              |
|                                                     | सागरोवमसह<br>क्रेडिपुधचेणस्महि<br>ोवमसदपुधचं ।         |                 |                                | केवचिरं कालादो हे<br>जीवं पड्च्च णस्थि अं<br>रं।                                 | ."             |
| १२२ चदुण्हम्रुवसार<br>पडि ओषं ।                     |                                                        |                 | १३४ एगर्ज                      | विं पहुच्च जहण्णेण स्व<br>हिंग ।                                                 | हुदा-<br>"     |
| १२३ एगजीवं पड्ड<br>सुदुत्तं ।                       | व्च जहण्णेण अंतो                                       | - ,,            |                                | स्तेण असंखेज्जा लोग<br>गण्फदिकाइयपचेयसर                                          | πι"            |
| १२४ उ <del>क्कस्</del> सेण<br>स्साणि <b>पु</b> ब्बब | सागरोवमसह-<br>ब्रेडिपुधसेण≅महिः                        |                 |                                | ा-अपज्जत्ताणमंतरं वे<br>कालादो होदि, णा                                          |                |
|                                                     |                                                        |                 |                                |                                                                                  |                |

| :                 |                                      | अंतरपरूक |
|-------------------|--------------------------------------|----------|
| सूत्र संख्या      | स्त्र                                | रृष्ट    |
| जीवं 'पड्         | ुच्च मत्थि                           | अंतरं,   |
| णिरंतरं ।         |                                      | ७९       |
| १३७ एगजीवं        | पडुच्च जहण्णेष                       | । सुदा-  |
| भवग्गहणं          | 11                                   | 60       |
| १३८ उक्कस्सेण     | । अङ्गाइज्जा                         | गेम्बल-  |
| परियद्धं ।        |                                      | ,,       |
| १३९ तसकाइय        | -तसकाइयपज्ज                          | त्रएसु   |
|                   | ही ओषं।                              | "        |
| १४० सासणसम्       |                                      |          |
|                   | ारं केवचिरं व                        |          |
|                   | णाजीवं पडुच्च                        |          |
| १४१ एगजीवं प      |                                      |          |
|                   | असंखे <b>ज्ज</b> ि                   |          |
| अंतोग्रहुत्तं     |                                      | ८१       |
| १४२ उक्कस्सेण     |                                      |          |
|                   | वकोडिपुधर्त्तेण                      |          |
| याण, व<br>देखणाणि | सागरोवमसह                            |          |
|                   |                                      | "        |
| १४३ असंजदसम       | न्मादाष्ठ्रप्पहुर्यं<br>जदाणमंतरं है |          |
|                   | जदाणनत्तर व<br>दि, णाणाजीर्व         |          |
| मारमप्र र         | रं, णिरंतरं ।                        | 65       |
| १४४ एगजीवं प      |                                      |          |
| मुहुत्तं।         | 15 1 16 11                           | رع ا     |
| १४५ उक्कस्सेण     | वे सागरोव                            | मसह-     |
|                   | वकोडिपुधत्तेण                        |          |
|                   | सागरोवमसह                            |          |
| देखणाणि ।         |                                      | ,,       |
| १४६ चटण्डमबर      | नामगाणमंतरं वे                       |          |

कालादे। होदि. णाणाजीवं पहच्च

सत्र संख्या सत्र 78 ओधं । 64 १४७ एगजीवं पहच्च जहण्णेग अंतो मृहत्तं । १४८ उक्कस्सेण वे सागरोवमसइ-स्साणि पुन्वकोडिपुश्वचेणन्महि-याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देखणाणि । ۷٤ १४९ चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओधं । १५० सजोगिकेवली ओघं । १५१ तसकाइयअपजत्ताणं पंचिदिय-अपज्जत्तर्भगो । १५२ एदं कायं पहुच्च अंतरं । गुणं पड्च्च उभयदो वि गतिथ अंतरं, णिरंतरं । 20 १५३ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीस कायजोगि-ओरालियकायजोगीस मिच्छा-दिद्धि-असंजदसम्मादिद्धि-संजदा-संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद-**सजोगिकेवलीणमंतरं** कालादी होदि, णाणेगजीवं पड्च्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । १५४ सासणसम्मादिद्रि सम्मामिच्छा-दिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जह-ण्णेण एगसमयं । 11 १५५ उक्स्सेण पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिमागो । १५६ एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं

| सूत्र संख्या   | सूत्र                    | पृष्ठ       | सूत्र संख्या | सूत्र                       |             | षृष्ठ |  |  |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------|--|--|
| णिरंतरं ।      |                          | 22          | णीरं         | गं मंजजोगिभंगो              | 1           | ९१    |  |  |
| १५७ चदुण्हमुबर | प्रामगाणमंतरं केवचिरं    | t           | १७० वेउ      | व्यिमस्सकायज                | ोगीसु मि-   |       |  |  |
| कालादो         | होदि, णाणाजीवं           |             | হুত          | दिद्वीणमंतरं केवरि          | चेरं कालादो |       |  |  |
| पहुच्च ओ       | र्ष ।                    | ,,          | होति         | दे, णाणाजीवं प              | डुच्च जह-   |       |  |  |
| १५८ एगजीवं प   | ाडुच्च णत्थि अंतरं       |             | क्वी         | ण एगसमयं ।                  | •           | **    |  |  |
| णिरंतरं ।      |                          | ८९          | १७१ उन       | कस्सेण बारस ग्र             | हुत्तं ।    | ९२    |  |  |
| १५९ चदुण्हं स  | वाणमार्घ ।               | ,,          |              | जीवं पडुच्च ण               |             |       |  |  |
| १६० ओरालिया    | मेस्सकायजोगीस मि         |             | णि           | iai I                       | ·           | ,,    |  |  |
| च्छादिद्वीप    | गमंतरं केवचिरं कालाव     | ते          | १७३ सार      | प्रणसम्मादिष्टि-अ           | संजदसम्मा-  |       |  |  |
| होदि,          | णाणेगजीवं पद्गच्च        | ī           |              | िणं ओरालियमि                |             | ,,    |  |  |
| णित्थि अंव     | तरं, णिरंतरं ।           | **          |              | हारकायजोशीस                 |             | .,    |  |  |
| १६१ सासणसम्    | मादिद्वीणमंतरं केव       |             |              | स्सकायजोगीसु                |             |       |  |  |
| चिरं काल       | ादो होदि, णाणाजी         | i           |              | गमंतरं केवचिरं              |             |       |  |  |
| पहुच्च ओ       | ोषं ।                    | **          |              | दे. णाणाजीवं पर             |             |       |  |  |
| १६२ एगजीवं प   | ाडुच्च णत्थि अंतरं       | , "         | 1            | ण एगसमयं।                   |             | ९३    |  |  |
| णिरंतरं ।      |                          | <b>ं९</b> ० |              | कस्सेण वासपुध               | तं ।        | "     |  |  |
| १६३ असंजदसय    | मादिद्वीणमंतरं केव       | _           |              | ाजीवं पहुच्च ण              |             | "     |  |  |
| चिरं कार       | लादो होदि, णाणा          | -           | 1            | रंतरं ।                     | ,           | ,,    |  |  |
| जीवं पडु       | च्च जहण्णेण एग           | -           |              | मइयकायजोगीस                 | मिच्छा-     | "     |  |  |
| समयं ।         |                          | ,,          |              | द्वि-सासणसम्मारि            |             |       |  |  |
| १६४ उक्कस्सेण  | । वासपुधत्तं ।           | ,,          |              | सम्मादिहि सजो               |             |       |  |  |
| १६५ एगजीवं     | पहुच्च गतिथ अंतरं        |             | 1            | रालियमिस्सभंगो              |             |       |  |  |
| णिरंतरं ।      |                          | ,,,         | 1            | ाणुवादेण इत्थिवे            |             | "     |  |  |
| १६६ सजोगिक     | वलीणमंतरं केवचि          | ÷ ″         |              | डीणमंतरं केवचि              |             |       |  |  |
|                | होदि, णाणाजीव            |             |              | दे, णाणाजीवं प              |             |       |  |  |
|                | हण्णेण एगसमय ।           | 68          |              | ारं णिरंतरं ।               |             | ९४    |  |  |
| १६७ उक्कस्सेण  |                          | "           |              | ातीवं पद्रच्च जह            |             | ,,    |  |  |
|                | पहुच्च मतिथ अंतरं        |             | 1            | । जाप पञ्चल्या लह<br>स्ति । | ज्याचा अता- |       |  |  |
| णिरंतरं ।      | .5                       |             |              | •                           |             | "     |  |  |
|                | <b>गयजोगीसु चदु</b> द्वा | **          |              | कस्सेण पणवण्ण               | । पालदाव-   |       |  |  |
| 1111000444     | मन्त्रामाञ्च अद्भा       | _           | 41           | णि देख्णाणि ।               |             | **    |  |  |

णिरंतरं ।

सत्र संख्या १९३ प्रिसवेदपस् मिच्छादिद्वी ओषं । 800 १९४ सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छा-दिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं। १९५ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । १९६ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेजदि-भागो, अंतोमुहुत्तं । \* १९७ उक्कस्सेण सागरोवमसद-पुधर्त । \*\* १९८ असंजदसम्मादिद्विष्पहृद्धि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पड्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं। १०२ १९९ एगजीवं पदुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । २०० उक्कस्सेण सागरोवमसद-प्रधत्तं । २०१ दोण्हम्रुवसामगाणमंतरं चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओधं । २०२ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोग्रहत्तं । २०३ उक्कस्सेण सागरोवमसद-प्रधत्तं । २०४ दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं

कालादो होदि, णाणाजीवं

,,

अंतोम्रहत्तं ।

सुत्र संख्या सम संस्या सुत्र सूत्र वृष्ठ २१७ उक्कस्सेण अंतोग्रह्मं । बहुच्च जहण्णेण एकसमयं। १०५ ११० २१८ उवसंतकसायवीदरागछदम्तथा-२०५ उक्कस्सेण वासं सादिरेयं । १०६ णमंतरं केवचिरं कालादो होदि. २०६ दराजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, जाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण णिरंतरं । 11 एमसमयं । २०७ णबुंसयवेदयसु मिच्छादिद्वीण-२१९ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । संतरं केनचिरं कालावा होति. २२० एगजीवं पदुच्च णत्थि अंतरं। १११ णाणाजीवं पहुच्च २२१ अणियद्भिखवा सहमखवा 308 अंतरं, णिरंतरं । खीणकसायवीदरागछदमत्था २०८ एवजीवं पहुच्च जहणोण अजोगिकेवली ओषं। अंतोमुद्रुत्तं । 009 २२२ सजोगिकेवली ओघं। २०९ उपकरसेण तेचीसं सागरोव-,, २२३ कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणि देख्रणाणि । 99 माणकसाइ-मायकसाइ-लोह-२१० सासपासम्मादिद्विप्पहुढि जाव कसाईस मिच्छादिद्विप्पहुडि अणियद्विउवसामिदो जान सहमसांपराइयउवसमा मुलोवं । खवा ति मणजीगिमंगो। २११ दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं २२४ अकसाईसु उवसंतकसायवीद-कालादो होदि. पाणाजीवं रागछदमत्थाणमंतरं केविचरं पहच्च जहणोण एगसमयं । १०९ कालादो होदि. णाणाजीवं २१२ उक्कस्सेण वासप्रधर्च । पद्रच्च जहण्लेण एगसम्य । ११३ २१३ एगजीवं पहच्च णत्थि अंतरं. २२५ उक्कस्सेण वासप्रधत्तं । भिरंतरं । \*\* २२६ एगजीवं पहच्च णत्थि अंतरं. २१४ अवगद्वेद्रमु अभियद्विउव-णिरंतरं । सम्र-सुहुमउवसमाणमंतरं केव-,, चिरं कालादो होदि. णाणा-२२७ स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था जीवं पद्भच्च जहण्णेष एग-अजोगिकेवली ओधं। ,, समयं । २२८ सजोगिकेवली ओघं। •• \*\* २१५ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । २२९ णाणाणुवादेण मदिअण्याणि-12 २१६ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण सुदअण्णाणि-विमंगणाणीस

280

मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं

|                                 |                                                                  | ACITA GOA   | -ing all-i                              |                                                   | ( (( )           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| सूत्र संख्या                    | स्त्र                                                            | Æ           | सूत्र संस्था                            | स्त्र                                             | रुष              |
| पहुच्च व                        | होदि, णाग्नेगजीवं<br>गत्थि अंतरं, णिरंतरं ।<br>मादिहीणमंतरं केव- | <b>१</b> १४ | चिरं का                                 | विसामगाणमंतर<br>लादी होदि, जाणां                  | जीर्व            |
| चिरं कार                        | म्माद्रहाणमत्तर कव-<br>ग्रदो होदि, णाणा-<br>च्च ओघं।             | ,,          | २४२ उक्कस्रे                            | ाहण्णेण एगसमयं<br>गण बासपुधत्तं ।<br>पद्गच्य जहण् | "                |
| णिरंतरं ।                       | पहुच्च णत्थि अंतरं,                                              | "           | अंतोग्रह<br>२४४ उक्कस्स                 | चं ।<br>गि छावड्डिसार                             | **               |
| णाणीसु                          | बोहिय सुद-ओहि-<br>असंजदसम्मादिद्वीण-<br>चिरं कालादो होदि,        |             | वमाणि<br>२४५ चदुण्हं व                  | सादिरेयाणि ।<br>खनगाणमोर्घ । ण                    | "<br>वरि         |
| णिरंतरं ।                       | पडुच णत्थि अंतरं,                                                | ,,          | वासपुध                                  | ओषिणाणीसु स्वर<br>चं ।<br>विणाणीसु पम             | 128              |
| अंतो <b>मु</b> हु <del>तं</del> | पहुच्च जहण्णेण<br>।।<br>। पुट्यकोडी देखणं                        | ११५         | अप्पम्स<br>कालादो                       | संजदाणमंतरं केवा<br>होदि, णाणाः                   | चिर्द<br>रीवं    |
| २३५ संजदासंज<br>कालादो          | दाणमंतरं केवचिरं<br>होदि, णाणाजीवं                               |             |                                         | त्थि अंतरं, शिरंतां<br>पडुच्च तहर<br>चं           |                  |
|                                 | त्यि अंतरं, णिरंतरं।<br>पहुच्च जहण्णेण                           |             | २४८ उक्कस्से                            | प अंतोसुदुत्तं ।<br>वसामगाणमंतर्रः वै             | "<br>"           |
| २३७ उक्कस्सेण                   | ।<br>छाबद्विसागरोव-<br>दिरेयाणि ।                                | "           | चिरं का<br>पहुच्च                       | रादो होदि, णाणाउ<br>जहण्णेण एगसमर्व               | <del>रीर्व</del> |
| केवचिरं व                       | प्पमचसंजदाणमंतरं<br>जलादो होदि, णाणा-                            |             | २५० उक्कस्से<br>२५१ एगंजीवं<br>अंतोग्रह | पहुच्च जहणे                                       |                  |
| णिरंतरं ।                       | च्च णत्थि अंतरं,<br>पद्चच जहण्णेण                                | ११९         | २५२ उक्कस्से                            | ण पुट्यकोडी देखूर्ण<br>स्वयगाणमंतरं वे            |                  |
| अंतोग्रहुत्तं                   | -                                                                | १२०         | चिरं का                                 | खनगाजनसर्<br>लादो होदि, णाणाज<br>जहण्णेण एमसमर्य  | विवं             |
| सादिरेया                        |                                                                  | ,, 1        | २५४ उक्कस्ते                            | ण वास <b>पुर्<del>य वं</del> ।</b>                | "                |

सूत्र संख्या सत्र 98 सत्र संस्या सुत्र कालादो' होदि, णाणाजीवं २५५ एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । १३१ णिरंतरं । १२७ २७० एगजीवं पहुच्च जहण्णेण २५६ केवलणाणीस सजोगिकेवली ओघं । अंतोम्रहत्तं । " " २५७ अजोगिकेवली ओघं। ,, २७१ उक्कस्सेण अंतोग्रहत्तं । ,, २५८ संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्त-२७२ सहमसांपराइयसदिसंजदेस स-संजदप्पद्वडि जाव उवसंत-हमसांपराइयउवसमाणमंतरं के-कसायवीदरागछद्गतथा वचिरं कालादो होदि, णाणा-मणपज्जवणाणिभंगो । 288 जीवं पडुच्च जहण्णेण एग-२५९ चदुण्हं खवा अजोगिकेवली समयं । १३२ ओघं । २७३ उक्कस्सेण वासप्रधत्तं । २६० सजोगिकेवली ओघं। ,, २७४ एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, २६१ सामाइय-छेदोबद्वावणसाद्धि-णिरंतरं । \*\* संजदेसु पमचापमचसंजदाण-२७५ खवाणमोघं । मंतरं केवचिरं कालादो होदि. ,, २७६ जहाबखादविहारसुद्धिसंजदेस णाणाजीवं पद्धच णत्थि अंतरं, अकसाइभंगो । णिरंतरं । ,, " २७७ संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं २६२ एगजीवं पहुच्च जहण्लेण अंतोग्रहत्तं । कालादो होदि. णाणेगजीवं १२९ पद्रच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । १३३ २६३ उक्कस्सेण अंतोग्रहत्तं । ,, २६४ दोण्हम्रवसामगाणमंतरं २७८ असंजदेस मिच्छादिद्रीणमंतरं चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं केवचिरं कालादो पद्धन जहण्णेण एगसमयं। णाणाजीवं पहुच्च ,, २६५ उक्कस्सेण वासप्रधत्तं । अंतरं, णिरंतरं । " " २७९ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण २६६ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोग्रहत्तं । १३० अंतोग्रहत्तं । ,, २६७ उक्कस्सेण पुञ्चकोडी देखणं। २८० उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोव-माणि देख्रणाणि । २६८ दोण्हं खवाणमोर्घ। १३१ १३४ २६९ परिहारसुद्धिसंजदेस पमचा-२८१ सासणसम्मादिष्ट्वि-सम्मामिच्छा-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं

दिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमोधं। "

| ((4)                                                                                                                     |                                                                                                                  | ŧ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ब्र्रेंस संस्था सूत्र पृष्ठ                                                                                              | स्त्र संख्या स्त्र                                                                                               | , 88             |
| १०५ सांस्रणसम्मादिष्टि-सम्मानिच्छा-<br>विद्वीणमेतर केवचिरं कालादो<br>होदि, णाणाजीवं पहुच्च<br>ओषं।                       | ३१५ संजदासंग्रद-पमचसंजदाण<br>मंतरं केत्रचिरं कालादो होदि,<br>णाणेगजीवं पड्ड पारिय जंतरं,<br>णिरंतरं।             | १५१              |
| ३०६ एगजीर्व पहुच्च जहण्णेण<br>पतिदेश्वमस्त जसंखेज्जदि-<br>भागो, अंताग्रहुचै । १४८                                        | ३१६ अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं<br>कालादो होदि, णाणाजीवं<br>पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।                        | ,,               |
| ३०७ उक्कस्तेण वे अद्वारत सागरो-<br>वस्त्रणि सादिरैयाणि । ,,                                                              | ३१७ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण<br>अतोमुहुत्तं।                                                                        | ,,               |
| ३०८ संजदासंजद-पमच-अप्पमच-<br>संजदाणमंतरं केवचिरं कालादो<br>होदि, णाणगजीवं पहुच्च<br>णस्यि अंतरं, णिरंतरं। ,,,            | ३१८ उक्कस्समंताम्रहुचं ।<br>३१९ तिण्हम्रुवसामगाणमंतरं केव-<br>चिरं कालादो होदि, णाणा-<br>जीवं पहुच्च जहण्णेण एग- | "                |
| ३०९ सुक्कलेस्सियस्य मिच्छादिङ्गि-<br>असंबदसम्मादिङ्गीणमंतरं केव-<br>चिरं कालादे। होदि, णाणा-<br>जीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, | समयं।<br>३२० उक्कस्तेण वासपुधत्तं।<br>३२१ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण<br>अंतोम्रहुत्तं।                                | १५ <b>२</b><br>" |
| विरंतरं । १४९<br>३१० एगजीवं पहुच्च जहण्णेष<br>अंतामुहुत्ते । ,,                                                          | ३२२ उक्कस्सेण अंतोग्रहुतं ।<br>३२१ उत्रसंतकसायवीदरागछदुम—<br>त्थाणमंतरं केत्रचिरं कालादो                         | **               |
| ३११ उक्कस्सेण एक्कचीसं सागरो-<br>वमाणि देखलाणि । ,,                                                                      | होदि, णाणाजीवं पहुच्च जह-<br>ण्णेण एगसमयं ।                                                                      | १५३              |
| ३१२ तासवसम्बादिष्टि-सम्मामिच्छा-<br>दिद्वीणमंतरं केत्रचिरं कालादो<br>होदि, जाजाजीवं पड्ड ओषं। ,,                         | ३२४ उक्कस्सेण वासपुधतं ।<br>३२५ एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं,<br>णितंतरं ।                                          | "                |
| ३१३ एगजीवं पहुरुच जहण्लेण<br>बिद्धोवमस्स असंखेजिद-                                                                       | ३२६ चदुण्हं खवा ओषं ।<br>३१७ सजोगिकेवली ओषं ।                                                                    | "<br>?<br>१५४    |
| मागो, अंतोग्रहुचं । ,,,<br>१९४ उपकासीण एफकचीसं सागरी-<br>नमाणि देशनाणि । १५०                                             | ३२८ मिवयाणुवादेण मवसिद्धिएसु<br>मिच्छादिष्टिप्पडुढि जाव<br>अजोगिकेवलि चि ओषं ।                                   | "                |

883

165

सम खत्र संख्या सूत्र संस्था सूत्र ३२९ अभवसिद्धियाणसंतरं केविचरं अंतोस्ड्चं । कालादो होदि, णाणाजीवं पड़क करिय अंतरं. गिरंतरं । १५४ ३३० एसजीवं प्रदच्च णत्यि अंतरं. भिरंतरं । ३३१ सम्मचाणुबादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिङ्गीणमंतरं केब-चिरं कालादो होदि, णाणाजीर्व पद्धच णत्थि अंतरं, णिरंतरं । १५५ अंतोमुहुत्तं । ३३२ एगजीवं पड्ड्य जहण्येण अंबोग्रुहुत्तं । ३३३ उक्कस्सेण पुरुवकोडी देख्णं । ३३४ संजदासंजदप्पहुडि ओषं। उबसंतकसायवीदरागछदमस्था ओधिषाणिमंगो । ३३५ चदुण्हं खबगा अजोगिकेवली ओधं । १५६ ३३६ सजोगिकेवली ओर्घ। ३३७ खइयसम्मादिद्वीसु असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं अंबोमुहुत्तं । पद्भच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । ३३८ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अतोस्डचं । देसमाणि । ३३९ उब्रकस्सेण पुरुवकोडी देखणं। केवियां कालावी ३४० संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं गापाजीवं पुरुष केवचिरंकालादो होदि, पाणा-अंबरं, गिरंतरं । जीवं पहुच्च पात्थि जंतरं. पितंतरं । १५७ ३५४ एगजीनं प्रदब्स जहमाण अंतेसङ्गं । ३४१ एगजीवं पद्गच्च

240 ३४२ उक्करसेण तेचीयं सामर वमाणि सादिरेसाणि। ३४३ चदुणस्युवसामग्राम्यमंतरं स्त-चिरं कालादो होदि, पाणाजीनं पहुच्च जहकोण एससम्बं । १६० ३४४ उक्करतेण वासपुषर्व । ३४५ एगजीवं पद्मच्या जहण्येण ३४६ उक्कस्सेण तेचीसं सागरो-वमाणि सादिरेयाणि । ३४७ चढण्डं खुवा अजोगिकेवली १६१ ३४८ सजोगिकेवली ओषं । 12 ३४९ वेदगसम्मादिष्टीस् सम्मादिद्वीणं सम्मादिष्ठि संग्रो । १६२ ३५० संजदासंजदाणमंतरं केनिनरं कालादो होति, पामाजीवं पहुच्य वात्य अंतरं, णिरंतरं । ३५१ एगजीवं पहुच्च जहण्येण ३५२ उकस्सेण छावडिसारारेक्साणि ३५३ पमत्त-अप्पमत्तसंबदाणसंतरं शेदि.

| • |     |    |
|---|-----|----|
|   | 7 2 | ١. |
|   |     |    |

परिशिष्ट

| ,                                                                                  | 1                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्त्र संख्या स्त्र पृष्ठ                                                           | स्त्र संक्या स्त्र पृष्ठ                                                                      |
| ३५५ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरो-<br>वमाणि सादिरेयाणि। ,,                              | ३७० एगजीवं पडुच्च जहण्णेण<br>अंतोम्रहुत्तं। १६९                                               |
| ३५६ उवसमसम्मादिद्वीसु असंजद-<br>सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं<br>कालादो होदि, णाणाजीवं | ३७१ उक्कस्सेण अंतोग्रह नं । ,,<br>३७२ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था-<br>णमंतरं केवचिरं कालादो होदि, |
| पहुच्च जहण्णेण एगसमयं। १६५<br>३५७ उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि। ,.                   | णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण<br>एगसमयं।                                                            |
| २५७ उक्कस्सण सत्त सादादयाणा ,.<br>३५८ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण                        | 3,63                                                                                          |
| aliabracia I                                                                       | ३७४ एमजीवं पदुच्च णित्थ अंतरं,                                                                |
| अतासुहुच । ,,<br>३५९ उक्कस्सण अंतोसहुचं । १६६                                      | णिरंतरं । ,,                                                                                  |
| ३६० संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं                                                       | ३७५ सासणसम्मादिद्रि सम्मा-                                                                    |
| कालादो होदि, णाणाजीवं                                                              | मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं                                                                    |
| पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। ,,                                                          | कालादो होदि, णाणाजीवं                                                                         |
| ३६१ उकस्सेण चोइस रादिंदियाणि। 🕠                                                    | पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। १७०                                                                    |
| ३६२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण                                                          | ३७६ उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखे-                                                               |
| अंतोम्रहुचं। ,,                                                                    | ज्जिद्भागो। ,,                                                                                |
| ३६३ उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। १६७                                                   | ३७७ एमजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं,                                                                |
| ३६४ पमच-अप्पम्तसंजदाणमंतरं                                                         | गिरंतरं। १७१                                                                                  |
| केवचिरं कालादो होदि, णाणा-                                                         | ३७८ मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं                                                                |
| जीवं पहुच जहण्णेण एग-<br>समयं।                                                     | कालादो होदि, णाणेगजीवं                                                                        |
| ""                                                                                 | पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं । "                                                               |
| ३६५ उक्कस्सेण पण्णारस रार्दि-                                                      | ३७९ सण्णियाणुवादेण सण्णीसु                                                                    |
| दियाणि। ,,                                                                         | मिच्छादिद्वीणमोषं। ,,                                                                         |
| ३६६ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण<br>अंतोम्रहुत्तं। ,,                                     | ३८० सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव                                                                |
| अतासुरुप। ,,<br>३६७ उक्कस्सेण अंतोसुरुचं। १६८                                      | उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था<br>चि पुरिसवेदभंगो । ,,                                               |
|                                                                                    |                                                                                               |
| ३६८ तिण्हग्रुवसामगाणमंतरं केवचिरं<br>कालादो होदि, णाणाजीवं                         | ३८१ चदुण्हं खवाणमोघं। १७२                                                                     |
| Harm maning transmit                                                               | ३८२ असण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो                                                               |
| 350 marring amount 1                                                               | होदि, णाणाजीवं पहुच्च<br>णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।                                               |
| १५) उपभस्तम वासप्रवच । "                                                           | जात्व अंतर, ।णरतर ।                                                                           |

#### भावपरूवणासुत्ताणि ।

सुत्र संख्या प्रष्ठ सत्र संख्या सुत्र सूत्र प्रष्ठ मावो, पारिणामिओ भावो । १९६ १ भावाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य । १८३ ४ सम्मामिच्छादिष्टि चि को २ ओघेण मिच्छादिहि ति को भावो, खओवसमिओ भावो । १९८ भावो, ओदइओ मावो । १९४ ५ असंजदसम्मादिद्वि चि को ३ सासणसम्मादिद्वि भावो, उवसमिओ वा खइओ

सुब संस्था तन संख्या सुत्र २१० बा खओवसमिओ वा भावो । वाभावो। १९९ ६ ओदइएम १८ ओदइएण भावेण पुणा असंजदो। २११ भावेण असंजवो । २०१ १९ तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचि-दियतिरिक्ख-पंचिदियपज्जच-७ संजदासंबद-पमत्त-अप्पमत्त-संबद्धा चि को मावो, खओव-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीस मि-समित्रों भावो । च्छादिद्रिप्पहृडि जाव संजदा-\*\* संजदाणमोर्घ । २१२ ८ चदण्हम्बसमा ति को भावो, ओक्समिओ भावो। २० णवरि विसेसो. २०४ पंचिदिय-९ चदुण्हं खवा सजोगिकेवली तिरिक्खजोणिणीस अमंजद-सम्मादिष्टि ति को भावो. अजीणिकेवलि सि को मावी. ओवसिमओ वा खओवसिमओ खडेंजी मानो । 204 वा भावो । २१२ १० आदेसेण गइयाणुवादेण णिरय-२१ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो। २१३ गईए गेरइएस मिच्छादिद्रि ति को भावो, ओदहओ भावो। २२ मणुसगदीए मणुस-मणुसपञात-३०६ मणुसिणीसु मिच्छादिद्विष्पहुडि ११ सासगरममाइद्रि चि को भानी. जाव अजोगिकेवलि ति ओधं । पारिणामिओ भावो। 200 १२ सम्मामिच्छदिद्धि चि को भावो. २३ देवगदीए देवेसु मिन्छादिद्धि-प्पहुढि जाव असंजदसम्मादिद्वि खओवसमिओ मावो। 306 त्ति ओघं। १३ असंजदसम्मादिद्रि ति को भावो. **२**१४ उवसमिओ वा खइओ २४ भवणवासिय-वाणवेतर-जोदि-खओवसमिओ वा भावो । सियदेवा देवीओ, सोधम्मीसाण-१४ ओदहएण मावेण पुणो असंजदो। २०९ कप्पवासियदेवीओ च मिच्छा-दिट्टी सासणसम्मादिट्टी सम्मा-१५ एवं पढमाए पुढवीए जेरइयाजं। मिच्छादिद्वी ओषं। १६ विदियाए जाव सत्तमीए पढवीए \*\* बेरइएस मिच्छादिद्रि-सासण-२५ असंजदसम्मादिद्रि ति को माबे. सम्मादिहि-सम्मामिच्छादिद्रीण-उवसमिओ वा खओबसमिओ मोघं । वा मावो । 280 १७ असंबदसम्मादिहि चि को भावो. २६ ओदइएण मावेण प्रणो असंजदो। २१५

२७ सोधम्मीसाणप्यद्वद्धि जाव वद-

उवसमित्रो वा साओवसमित्रो

२२४

ओधं।

📭 सजोगिकेवलि ति को भावो.

| ٠,  |                                                                        |                                     |              |       |                                                  |                                                                        |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| स्य | । संस्था                                                               | स्त्र                               | पृष्ठ        | सूत्र | संस्था                                           | स्त्र                                                                  | हिष्ट         |
|     | आभिणिबोहियः<br>णीसु असंजदस<br>जाव खीणकर<br>मत्था ओघं ।<br>मणपज्जवणाणीः | म्मादिद्विप्पहुद्धि<br>सयवीदरागछदु- | २२५          | 46    | केवलदंसणी<br>लेस्साणुवादे<br>णीललेस्सिय          | ओहिणाणिमंगो ।<br>केवलणाणिमंगो ।<br>ण किण्हलेस्सिय-<br>काउलेस्सिएसु चदु |               |
|     | प्पहुंडि जाव<br>रागछदुमत्था अ<br>केवलणाणीसु                            | बीणकसायवीद-<br>ोर्घ ।<br>सजोगिकेवली | ,,           | 60    |                                                  | रम्मेलेस्सिएसु मिच्ह<br>जाव अप्पमत्त-                                  |               |
| 86  | (अजोगिकेवली<br>संजमाणुवादेण<br>संजदप्पहुडि जा<br>ओषं।                  | संजदेसु पमत्त-                      | "<br>२२७     |       | प्पहुडि जाव<br>ओर्घ ।                            | सु मिच्छादिड्डि−<br>संजोगिकेविल <del>वि</del>                          | २३०           |
|     | सामाइयछेदोवडु<br>पमत्तसंजदप्पर्डा<br>यड्डि ति ओधं                      | डे जाव अणि-<br>।                    |              |       | मिच्छादिहिए<br>केविल चि                          |                                                                        |               |
| ५१  | परिहारसुद्धिसंज्<br>मत्तसंजदा ओधं                                      |                                     | ,,           |       | पारिणामिओ                                        |                                                                        | ,,            |
|     | सुहुमसांपराइयस्<br>मसांपराइया उव                                       | समा खवा ओघं।                        | ,,           | ६४    | असंजदसम्म                                        | देण सम्मादिङ्घीसु<br>दिद्धिप्पहुडि जाव<br>ठ चि ओघं।                    |               |
|     | जहाक्खादविहार<br>दुद्वाणी ओघं ।                                        |                                     | २ <b>२</b> ८ |       |                                                  | हीसु असंजद-                                                            |               |
|     | संजदासंजदा अ<br>असंजदेसु मिन्<br>जाव असंजदस<br>ओधं।                    | न्हादाि <b>ट्टपहु</b> डि            | ,,           | ६६    | सम्मादिहि<br>खइओ भाने<br>खइयं सम्मन्<br>ओदइएणभां | 1                                                                      | "<br>"<br>२३२ |
| ष६  | दंसणाणुवादेण<br>अचक्खुदंसणीसु<br>प्पहुंडि जाव र                        | मिच्छादिद्धि-<br>वीणकसायवीद-        |              |       | संजदा ति व<br>समिओ भावे                          | • •                                                                    | "             |
|     | रागछदुमत्था रि                                                         | ા ગાવા                              | **           | 42    | खइयं सम्मर्र                                     | 11                                                                     | २३३           |

| सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                     | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वृष्ठ                          | सूत्र संख्या                                                                                                                                | स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ७० चदुण्हस्रुवस्<br>ओवस्यां सम्य<br>७१ खह्यं सम्य<br>७२ चदुण्हं स्<br>अजिगिकेश्<br>खहशे साम्<br>७४ वह्यसम्मा<br>६६ड्डि चिः<br>समित्रो भ<br>७५ स्त्रोवसम्<br>७६ ओदहएणः<br>७७ संजदासंज<br>संजदा से<br>७८ स्त्रोवसम्<br>७८ स्त्रोवसम्<br>७९ उवसमसम् | ामा चिको भावो, ो भावो । प्रचे । अवा सजोगिकेवली लि चिको भावो, वो । दिद्वीसुअसंजदसम्मा को भावो, खओव- गये सम्मचं । स्पम्पच-अप्पमच- को भावो, खओव- हो । प्रस्त सम्मचं । स्पित्व सम्मचं । | र ३३<br>"<br>२३४<br>"<br>" २३५ | ८२ संजदारं संजदा संजदा संजदा दे जवसम्म ८२ चुरुष्ट उवसम्म ८५ उसमा ८८ सम्मा ८८ सम्मा ८८ सह्या ८० सम्मा ८८ सह्या ९० आसा ९० आसा १२ आहारा भिच्छा | जद-पमच-अप्पमा<br>चि को भावो, खर्जे<br>भावो।<br>यं सम्मचं।<br>वसमा चि को भा<br>ओ मावे।<br>यं सम्मचं।<br>यं सम्मचं।<br>यं सम्मचं।<br>यं सम्मचं।<br>यं सम्मचं।<br>वेही ओघं।<br>प्णुवादेण सण्णीसु मिन<br>हुडि जोघं।<br>चि को भावो, ओद्रा<br>युवादेण आहार<br>देड्डिप्यहुडि जाव सजो<br>चे आघं। | त-<br>वि-<br>२३६<br>"<br>"<br>२३७<br>"<br>इंडा-<br>। "<br>ऐसु |
| समिओ भ<br>८० उवसामियं<br>८१ ओदइएण                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "<br>"<br>२३६                  | ९३ णवरि र्                                                                                                                                  | ाणं कम्मइयभंगो ।<br>वेसेसो, अजोगिकेव<br>भावो, खहओ भावो                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |

## अपाबहुगपरूवणासुत्ताणि ।

| स्य | संख्या                       | सूत्र                  | бя  | सूत्र संख्या               | सूत्र              |            | पृष्ठ |
|-----|------------------------------|------------------------|-----|----------------------------|--------------------|------------|-------|
| ?   | अप्पाबहुआणुग<br>णिदेसो, ओघेण | मेण दुविहो<br>आदेसेणय। | २४१ | २ ओवेण तिसु<br>पवेसणेण तुल | अद्धासु<br>ला थोवा | उवसमा<br>I | २४३   |

| स्य संस्या       | स्त्र                      | gg.  | सूत्र संख्या  | स्त्र                 | , 93         |
|------------------|----------------------------|------|---------------|-----------------------|--------------|
| ३ उवसंतकसार      | यवीदरागछदु मत्था           | 1    | त्थोवा उ      | त्समसम्मादिही ।       | २५८          |
| तत्तिया चेय      | 11                         | २४५  | २२ खइयसम      | गदिही संखेज्जगुण      | 11 ,,        |
|                  | ागुणा ।                    | ,,   |               | गदिही संखेज्जगुणा     |              |
|                  | दिरागछदुमत्था त            | -    | २४ एवं तिसु   | वि अद्धासु ।          | ,,           |
| त्तियाचेव ।      |                            | २४६  | २५ सच्वत्थोव  | ा उवसमा ।             | २५९          |
| ६ सजोगकेवली      | अजोगकेवर्ल                 | Ť    | २६ खवा संखे   | ज्जगुणा <b>।</b>      | २६०          |
|                  | वि तुल्ला तत्तिय           |      | २० आदेसेण     | पदियाणुवादेण णिर      | य-           |
| चेव ।            |                            | **   |               | ोरइएसु सब्बत्था       |              |
| ७ सजोगिकेवली     | अद्धं पहुच्य               | ī    | सासणसम्       |                       | २६१          |
| संखेजगुणा ।      |                            | २४७  | २८ सम्मामिच   | छादिद्वी संखेज्जगुण   | т ,,         |
| ८ अप्पमत्तरंजव   | रा अ <del>ब</del> खवा अणुव |      |               | मादिद्वी असंखेज्ज     |              |
| समा संखेजग       |                            | "    | गुणा ।        |                       | २६२          |
| ९ पमत्तसंजदा व   | पंखेज्जगुणा ।              | ,,   |               | ही असंखेजजगुणा।       | "            |
| १० संजदासंजदा    | असंखेज्जगुणा ।             | २४८  |               | मादिहिट्ठाणे सब्ब     |              |
| ११ सासणसम्मारि   | देट्टी असंखेजगुणा          | ١,,  |               | समसम्मादिङ्घी ।       | २६३          |
| १२ सम्मामिच्छावि | द्ट्ठी संखेजगुणा।          | २५०  |               | दिट्टी असखेज्ज        |              |
| १३ असंजदसम्मा    | देही असंखेज्ज              | .    | गुणा ।        |                       |              |
| गुणा ।           |                            | २५१  | ३३ वेदगसम्मा  | दिट्टी असंखेजगुणा     | #<br>1 9 E D |
| १४ मिच्छादिही    | अर्णतगुणा ।                | २५२  | ३४ एवं पढमा   | ए पुढवीए णेरहया       | 1 ,,         |
| १५ असंजदसम्मार्  |                            | .    | ३५ विदियाए    | जाव सत्तमाए पुढवी     | er "         |
| त्थावा उवसम      | सम्मादिद्वी ।              | रे५३ | णेरइएसुः      | सन्बत्थोवा सासण       | _            |
| १६ खइयसम्मादिः   |                            |      | सम्मादिही     | 1                     | २६५          |
| १७ वेदगसम्मादिः  | ही असंखेजगुणा।             | २५६  | ३६ सम्मामिच्ह | ग्रदिद्वी संखेज्जगुणा | ۱,,          |
| १८ संजदासंजदहा   | णे सन्वत्थे(वा             | .    | ३७ असंजदसम    | मादिद्वी असंखेजज      | _ ′′         |
| खइयसम्मादिह      | द्वी ।                     | "    | गुणा ।        |                       | २६६          |
| १९ उवसमसम्मावि   | ही असंखेज्ज-               |      | ३८ मिच्छादिई  | । असंखेज्जगुणा ।      | "            |
| गुणा ।           |                            | २५७  | ३९ असंजदसक    | मादिष्टिद्वाणे सब्ब   | ,,<br>[-     |
| २० वेदगसम्मादिह  | ी असंखेजजगुणा।             | ٠,,  | त्थोवा उव     | समसम्मादिङ्घी ।       | <b>२</b> ६७  |
| २१ पमत्तापमत्तसं |                            |      |               | दिद्धी असंखेजजगुणा    |              |
|                  |                            |      | .3            | . 20. 21/1/2 an and   | ' ''         |

\*\*

२७२

"

"

सञ्वत्थोवा

असंखेज्ज-

पंचिंदिय-

असंजद-

असंखेडज-

४९ संजदासंजदद्वाणे

५० वेदगसम्मादिद्वी

५१ णवरि विसेसी.

५२ वेदगसम्मादिद्वी

गुणां ।

तिरिक्ख जो णिणीस

सम्मादिद्वि-संजदासंजदद्वाणे सञ्ब-

त्थोवा उवसमसम्मादिद्री ।

गुणा ।

उवसमसम्माइद्री ।

सूत्र संख्या सुत्र ५३ मणुसगदीए मणुस-मणुसपजार-मणुसिणीस तिस अद्वास उव-समा प्रवेसणेण तुल्ला थोवा । २७३ ५४ उवसंतकसायवीदरामछदुमत्था तेत्तिया चेव । ,, ५५ खवा संखेजजगुणा । २७४ ५६ खीणकसायबीदरागछदुमतथा त-त्तियाचेव। ५७ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला, तत्तिया चेत्र । ५८ सजोगिकेवली अर्द्ध पड्डच संखेजजगणा । \*\* ५९ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अण्र-वसमा संखेजजगणा । २७५ ६० पमचसंजदा संखेजजगुणा । ,, ६१ संजदासंजदा संखेज्जगुणा । \*\* ६२ सासणसम्मादिद्री संखेज्जगुणा। ६३ सम्मामिच्छादिद्री संखेजजगुणा। २७६ ६४ असंजदसम्मादिही संखेजगुणा । ६५ मिच्छादिद्री असंखेजजगुणा, मिच्छादिद्री सखेजजगुणा । ६६ असंजदसम्मादिहिद्दाणे सन्व-त्योवा उवसमसम्मादिही । ,, ६७ खइयसम्मादिही संखेजजगुणा। २७७ ६८ वेदगसम्मादिह्यी संखेज्जगुणा। ,, ६९ संजदासंजदद्वाणे सन्बत्थोना खइयसम्मादिद्री । ,, ७० उवसमसम्मादिही संखेज्जगुणा ।

| ( २४ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | परि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रिशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | ,       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                  | ं पृष्ठ |
| ७१ वेदगसम्मादिही संखेजज्<br>७२ पमच-अप्यमसंस्रवहाल<br>त्योवा उवसमसम्मादिही<br>७२ खस्यसम्मादिही संखेजज्<br>७४ व्यवसम्मादिही संखेजज्<br>७५ व्यवस्थित विसेसा, मणु<br>असंजद-संबदासंजद-पम-<br>संजदहाणे सन्वत्योवा<br>सम्मादिही ।<br>७६ उवसमसमादिही संखेजज्<br>७८ एवं तिसु अद्वासु ।<br>७९ सन्वत्योवा उतसमा।<br>८० खवा संखेजज्गुणा । | जा। २५७<br>सब्ब-<br>। २७८<br>पुजा। "<br>पूजा। "<br>पूजा। "<br>स्विधेस<br>सहय-<br>सहय-<br>स्वापा। "<br>२७९<br>२८०<br>सब्ब-<br>संवेज्ज-<br>गा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। "<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>मा। सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्ब-<br>सब्-<br>सब् | ८९ सोहम्मीः स्तारकण्य देवगइमें ९० आणदं जा बासियदेवे सासणसम् ९१ सम्मामिन गुणा । ९२ मिन्छादि ९३ असंजदस ९४ असंजदा ९५ सहयसम् गुणा । ९६ वेदगसम् ९७ अणुदिसा विमाणवा सम्मादि उजसमसः ९८ सहयसम् १७ अणुदसा १९० स्वार्यसम् १० सहयसम् १० सहयसम् १० सहयसम् १० सहयसम् १० स्वार्यसम् | ताण जान सदार-स<br>ानासियदेनेसु जा<br>गो।<br>न णनगेनजजिनमा<br>सु सञ्चत्था<br>मादिद्वी।<br>स्टादिद्वी संखेज्ज<br>इी असंखेज्जगुण<br>ममादिद्वी संखेज्ज<br>मादिद्वी असंखेज्ज<br>गादिद्वी असंखेज्ज्जगुण<br>दि जान अन्तरहः<br>सियदेनेसु असंज् | を       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pr -1/1/2013-11                                                                                                                                                                                                                        | , ,00   |

| सूत्र, संस्था सूत्र                                                                                            | ££              | सूत्र संख्या                                         | स्त्र                                                  | ं पृष्ठ              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| कायजोगीसु पमचसंजदहार<br>सन्वत्थोता खड्यसम्मादिङ्डी                                                             |                 |                                                      | रेंड्डी असंखेज्जगुष<br>सम्बद्धिकां जन्म                |                      |
| स्वत्याना खर्षस्वन्नायद्वा<br>१३६ वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा<br>१३७ कम्मइयकायजोगीसु सन्ब<br>त्योवा सजोगिकेवली । | । २९८           | द्वाणे सर<br>दिद्वी ।                                | स्मादिष्टि-संजदा<br>वत्थोवा खद्दयस<br>समादिद्वी असंस्  | म्मा-                |
| १३८ सासणसम्मादिङ्की असंखेज्ज<br>गुणा ।<br>१३९ असंजदसम्मादिङ्की असंखेज्ज                                        | **              | गुणा।                                                | मादिष्टी असं <del>रे</del>                             | ३०३<br> ज्ज-         |
| गुणा ।<br>१४० मिच्छादिद्वी अर्णतगुणा ।<br>१४१ असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सक्व<br>त्थोवा उनसमसम्मादिद्वी ।          | २९९<br>,,<br>I- | १५६ पमत्त-अ<br>तथोवा म<br>१५७ उवसमस                  | ाप्पमत्तसंजदहाणे<br>बङ्यसम्मादिही ।<br>उम्मादिही संखेज | ,,<br>गुणा।,,        |
| त्यावा उवसम्सम्मादद्वा ।<br>१४२ खड्यसम्मादिद्वी संखेज्जगुण<br>१४३ वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्ज<br>गुणा ।           | ,,              | १५८ वेदगसम्<br>गुणा ।<br>१५९ एवं दो                  | मु अद्धामु ।                                           | জন-<br>,,            |
| १४४ वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु दो<br>वि अद्धासु उवसमा पवेसणे<br>तुष्ठा थोवा ।                                     | g               | १६० सच्वत्थो<br>१६ <b>१</b> खत्रा सं<br>१६२ पुरिसवेट | खेज्जगुणा ।<br>हएसु दोसु अ                             | ३०४<br>,,,<br>द्वामु |
| १४५ खवा संखेज्जगुणा ।<br>१४६ अप्पमत्तसंजदा अक्खः<br>अणुवसमा संखेजगुणा ।                                        | ३०१             | १६३ सवासं<br>१६४ अप्पमर                              | ासंजदा अव                                              | ,,<br>खवा            |
| १४७ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ।<br>१४८ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा<br>१४९ सासणसम्मादिही असंखेज्ज                      | 1 ,,            | १६५ पमत्तसं                                          | मा संखेज्जगुणा<br>बदा संखेजगुणा<br>जदा असंखेजगुण       | ι "                  |
| गुणा ।<br>१५० सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज<br>गुणा ।                                                              | "<br>•<br>३०२   | १६७ सासगर<br>गुणा ।<br>१६८ सम्मामि                   | म्मादिही असंसे<br>च्छादिही संसे                        | ্য<br>;; ভজ-         |
| १५१ असंजदसम्मादिही असंखेज्ज<br>गुणा ।                                                                          | ;-<br>,,        | गुणा ।<br>१६९ असंजदा                                 | सम्मादि <b>ड्डी</b> असंसे                              | <b>元明</b> -          |

| ,                                                       | _           |              |                                          | ,           |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| स्त्रं संस्था स्त्र                                     | £2          | स्त्र संख्या | स्त्र                                    | Ąģ          |
| सुवा। ।                                                 | ३०६         | गुणा ।       |                                          | ₹₹•         |
| १७० मिच्छादिङ्की असंखेजजगुणा                            | ١,,         | १८७ वेदगस    | म्मादिही संखेनजनुष                       | nii "       |
| १७१ असंजदसम्मादिहि—संजदा                                | _           | १८८ एवं दो   | सु अद्वासु ।                             | **          |
| संजद-पमत्त-अप्यमृत्तसंजदर्                              | रामे        | १८९ सम्बत्ये | वा उनसमा ।                               | "           |
| सम्मत्तप्पाबहुअमोर्ष ।                                  | **          | १९० खवा स    | खिज्जगुणा ।                              | **          |
| १७२ एवं दोसु अद्वासु ।                                  | **          | १९१ अवगद     | वेदएसु दोसु अइ                           | ासु         |
| १७३ सञ्बत्थोवा उवसमा ।                                  | **          | उवसम         | । पवेसणेण तुल्ला थो                      | वा। ३११     |
| १७४ खवा संखेज्जगुणा।                                    | ८०६         | १९२ उवसंत    | कसायवीदरागछदुम                           | त्था        |
| १७५ णउंसयवेदएसु दोसु अङ                                 | तमु         | तत्तिया      | चेव ।                                    | **          |
|                                                         | ला          | १९३ सावा स   | विज्जगुणा ।                              | "           |
| थोवा ।                                                  | **          | १९४ खीणक     | सायवीदराग <b>छदु म</b> र                 | था          |
| १७६ खवा संखेजजगुणा ।                                    | "           |              | चेव ।                                    | "           |
| १७७ अप्पमत्ततंत्रदा अवस्वता अ                           | <b>પુ</b> - | १९५ सजोगं    | केवली अजोगके                             | वरी         |
| वसमा संखेज्जगुणा।                                       | "           | पवेसणे       | ण दो वि तुल्ला त <b>रि</b>               | 1या         |
| १७८ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा                              |             | चेव ।        |                                          | **          |
| १७९ संजदासंजदा असंखेज्जगुण                              |             | 1            | किनली अई पड्                             | च् <b>य</b> |
| १८० सासणसम्मादिङ्की असंखे                               | - T         |              | त्युणा ।                                 | **          |
| गुणा ।                                                  | **          | 1            | ाणुवादेण को <b>धक</b> स                  | •           |
| १८१ सम्मामिच्छादिद्वी संखे                              | - ব         |              | साइ-मायकसाइ-लोः                          |             |
| गुणा।                                                   | 11          |              | तु दोसु अद्वासु उव                       |             |
| १८२ असंजदसम्मादिट्टी असंखे                              | <b>13</b> - |              | ण तुस्ता थोवा।                           | ३१२         |
| गुणा।                                                   | **          |              | संखेजजगुणा ।                             | e 11        |
| १८३ मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ।                             | **          |              | विसेसा, लोमकस                            |             |
| १८४ असंजदसम्मादिहि-संजद                                 |             |              | र्भापराइयउवसमा वि                        | वस-         |
| संजदहाणे सम्मत्तपानह                                    |             | साहिय        | _                                        | "           |
| मोषं।                                                   | ₹0₹         |              | संखेजगुणा ।<br>सर्वेचना अस्तराज्य        | <b>३१३</b>  |
| १८५ पमच-अपमत्तसंजदङ्काणे ।<br>त्थोवा खद्दयसम्मादिङ्की । |             |              | चसंजदा अक्सवा ३<br>संखेउजगुणा ।          | পত্যু-      |
| त्याचा खर्यसम्माद्द्वा ।<br>१८६ उषसमसम्मादिद्वी संखे    | ***         |              | सलज्जनुषा ।<br>वेजदा संखे <b>न्जनुषा</b> | "           |
| रिंद क्रम्यम्यम्बादशः सम्                               | 4.91-       | 1-1 440      | प्रवादी शत्रकारीका                       | 11          |

| सूत्र संस्था         | स्व                 | पृष्ठ      | सूत्र संख्या | सूत्र                | ् वृष्ट    |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------|------------|
| २•३ संजदासंज         | दा असंखेज्जगुणा ।   | ३१४        | णीसु         | तिसु अद्वासु उव      | समा        |
|                      | मादिद्वी असंखेज्ज   |            | पवेस         | गेण तुल्ला थोवा ।    | ३१७        |
| मुणा ।               |                     | ,,         | २१९ उवसं     | तकसायवीदरागछदुम      | त्था       |
| २०५ सम्मामिच         | छादिद्वी संखेज्ज    |            |              | गचेव।                | ,,         |
| गुणा ।               |                     | "          | २२० खवा      | संखेजजगुणा ।         | ३१८        |
| २०६ असंजदसय          | म्मादिद्वी असंखेज्ज |            | २२१ खीण      | ।कसायवीदरागछदुम      | था         |
| गुणा ।               |                     | 33         | तेति         | पाचेव।               | ,,         |
| २०७ मिच्छादिः        | ट्टी अणंतगुणा ।     | "          | २२२ अप       | मत्तसंजदा अक्खवा ३   | मणु-       |
| २०८ असंजदस           | म्मादिद्विसंजदा-    | -          | वसम          | । संखेज्जगुणा ।      | ,,         |
|                      | ात्त-अप्पमत्ततंजद-  |            | २२३ पमत्त    | संजदा संखेजजगुणा     | i "        |
| ड्डाणे सम्म          | रत्तप्पाबहुअमोघं ।  | ३१५        | २२४ संजद     | ासंजदा असंखेज्जगुण   | πΙ,,       |
| २०९ एवं दोसु         | अद्वासु ।           | ,,         | २२५ असंज     | दसम्मादिट्टी असंखे   | <b>इज-</b> |
| २१० सब्बत्थोव        |                     | **         | गुणा         |                      | ३१९        |
| <b>२</b> ११ खवा संखे | ोडजगुणा <b>।</b>    | ,,         |              | जदसम्मादिहि—संज      |            |
|                      | सञ्बत्थोवा उवसंत    |            |              | पमत्त-अप्पमत्तसंजद   | हाणे       |
|                      | रागछदुमत्था ।       | ३१६        |              | त्तप्पाबहुगमोघं।     | ,,         |
|                      | यवीदरागछदुमत्था     |            |              | तेसु अद्भासु ।       | "          |
| संखेजजगु             |                     | **         | २२८ सब्ब     | त्थोवा उवसमा ।       | "          |
| -                    | ली अजोगिकेवर्ल      |            | २२९ खवा      | संखेज्जगुणा ।        | ,,         |
|                      | दो वि तुल्ला तत्तिय |            | २३० मणप      | ज्जवणाणीसु तिसु अर   | हासु       |
| चेव ।                |                     | **         | उवस          | मा पवेसणेण तुल्ला थो | वा। ३२०    |
| २१५ सजोगिके          | वली अदं पहुरु       | च          | २३१ उवसं     | तकसायबीदरागछदुम      | त्था       |
| संखेज्जगु            |                     | **         | तित          | याचेव।               | ,,         |
| २१६ णाणाणुव          | ादेण मदिअण्णाणि     | <b>T</b> - | २३२ खवा      | संखेज्जगुणा ।        | ,,         |
| सुदअण्णा             | ाणि-विभंगण्णाणीर्   | g          | २३३ खीण      | कसायवीदरागछदुमर      |            |
| सञ्बत्थोव            | वा सासणसम्मादिङ्की  | ۱ "        |              | याचेव।               | **         |
| २१७ मिच्छादि         |                     |            | २३४ अप       | मत्तंसंजदा अक्खवा ३  |            |
|                      | ही असंखेज्जगुणा     |            | वसम          | । संखेज्जगुणा ।      | ,,         |
| २१८ आभिणि            | बोहिय-सुद-ओधिण      | <b>[</b> - | २३५ पमर      | संजदा संखेजजगुणा     |            |

परिशिष्ट

| ( 1- )                       |                                         |          |                   |                       | ٠,           |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|
| सूत्र संस्था                 | स्त्र                                   | áa       | सूत्र संस्था      | स्व                   | , <b>58</b>  |
| ६७३ खवा संखे                 | ञ्जगुणा ।                               | ३२८      | दिङ्की व          | वसंखेज्जगुणा ।        | ३३१          |
| २७४ जपानसा                   | दविहारसुद्धि संजदेसु                    |          | २८८ ओधि           | सणी ओधिणाणि           | मंगो । ,,    |
| अकसाइभै                      | तो ।                                    | "        | २८९ केषलद         | सणी केवलणाणि          | मंगो। "      |
| २७५ संजदासंज                 | देसु अप्पाबहुउं                         | Ī        | २९० लेस्सा        | गुवादेण किण्हले       | स्सय-        |
| णत्यि ।                      |                                         | **       |                   | स्सिय- काउलेसि        |              |
| २७६ संजदासंज                 | दड्डाणे सञ्बत्थोव                       | ī        | सञ्बतः            | गेवा सासणसम्मा        | देड्डी। ३३२  |
| सहयसम्म                      | ादि <b>द्धी</b> ।                       | **       | २९१ सम्मा         | मेच्छादिष्टी संखे     | ড্জ-         |
| २७७ उवसमसम                   | मादिष्टी असंखेज्ज                       |          | गुणा              |                       | ,,           |
| मुणा ।                       |                                         | ३२९      |                   | (सम्मादिङ्की असंस     | वेज्ज-       |
|                              | दिट्टी असंखेज्ज                         | •        | गुणा ।            |                       | **           |
| गुणा ।                       |                                         | "        |                   | दिट्टी अणंतगुणा       |              |
|                              | सन्बत्थोवा सासण                         | •        | _                 | (सम्मादिष्टिहाणे      |              |
| सम्मादिष्टी                  |                                         | **       |                   | खइयसम्मादिही          |              |
|                              | अदिही संखेज्ज                           |          |                   | सम्मादिद्वी असंस्     | वज्ज-<br>३३३ |
| गुणा ।                       |                                         | **       | गुणा।             |                       |              |
| २८१ असजदस <b>+</b><br>गुणा । | मादिद्वी असंखेज्ज                       |          |                   | म्मादिद्वी असंस्      |              |
|                              | A maintaine A                           | "<br>३३० | गुणा।<br>२९७ णवरि | विसेसो, काउलेसि       | ))<br>MT21   |
| २८२ मिच्छादिष्ट              |                                         |          |                   | सम्मादिहिहाणे :       |              |
|                              | मादिहिद्वाणे सव्त्रः<br>समसम्मादिद्वी । |          |                   | उवसमसम्मादिही         |              |
|                              | तनतम्माप् <b>हा ।</b><br>दिही असंखेज्ज  | **       |                   | म्मादिही असंस         | .,           |
| गुणा ।                       | 1421 4/1/4041                           |          | गुणा।             |                       | "            |
|                              | दिट्टी असंखेज्ज-                        | , ,,     | २९९ वेदगसः        | मादिही असंस           |              |
| गुणा ।                       | 1421 01/1/4001                          | ,,       | गुणा ।            |                       | <b>३३</b> 8  |
| _                            | दे <b>ण</b> ः चनस्तुदंसणि-              |          | ३०० तेउलेरि       | सय <b>पम्म</b> लेस्सि | एसु          |
|                              | मिन्छादिष्ठि-                           |          | सन्बत्ध           | ोवा अप्यमत्तसंज्ञ     | πΙ,,         |
| प्यहुटि जा                   | व खीणकसायवीद-                           |          | ३०१ पमत्तसं       | जदा संखेज्जगुणा       | ۱ "          |
| रागखबुमत                     | वाचिओर्व।                               | ३३१      | ३०२ संजदास        | ांजदा असंखेजजगु       | णा। ,,       |
| <b>१८७</b> जबति चना          | बुदंसणीमु मिच्छा-                       |          | ३०३ सासण          | तम्मादिष्टी असंस      |              |

| , ar                                                                                 | पाबहुगपरू          | वणासुचाण                                               |                              | ( 25 )              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| स्त्रं संख्या स्त्र                                                                  | रह                 | स्व संस्था                                             | सूत्र                        | <b>মূত্র</b>        |
| गुणा ।<br>२०४ सम्मामिच्छादिद्वी संखेच्ज                                              | ₹₹8<br> -<br>  ₹₹4 |                                                        | समसम्माहडी ।                 | ३३८                 |
| सुणा ।<br>२०५ असंजदसम्मादिष्टी असंखेज्ज<br>गुम्मा ।<br>२०६ मिच्छा।देही असंखेज्जगुणा। | r<br>"<br>! ",     | ३२२ खड्यसम्म<br>गुणा ।<br>३२३ वेदगसम्म<br>३८४ संजदासंब | तिही संखेजम्                 | "<br>啊!,,           |
| २०७ असंजदसम्मादिहिसंजदा-<br>संजद-पमच-अप्पमचसंजदङ्ख<br>सम्मचपाबहुअमोर्थ ।             | ाणे<br>,,          |                                                        | सम्मत्तपन                    |                     |
| २०८ सुक्कलेस्सिएस तिसु अद्भार<br>उत्तसमा पर्वसमेग तुल्ला थोवा                        | ३३६                | ३२६ सञ्बत्धोव<br>३२७ स्वता संस्                        | ा उक्समा ।                   | "                   |
| ३०९ उक्संतकसायवीदरागछदुमस्थ<br>तत्तिया चेव ।<br>३१० खवा संखेजजगुणा ।                 | ,,<br>,,           | ३२८ भविथाणुर<br>मिच्छादि                               | गादेण मनसिद्धि<br>ही जान अजो | एमु                 |
| ३११ खीणकसायवीदरागछदुमत्था<br>तत्तिया चेव ।                                           | ,,                 | केविल कि<br>३२९ अभवसिक्ति<br>णत्थि ।                   |                              | <b>कुवं</b><br>३४०  |
| ३१२ सजोगिकेवली प्रवेसणेण तक्तिय<br>चेव ।<br>३१३ सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च              | ,,                 | ३३० सम्मचाणु<br>ओषिणारि                                | गर्ममा ।                     | "                   |
| संसेज्जगुणा ।<br>३१४ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु                                        | ,,                 |                                                        | वेसणेण तुल्ला ब              | ोवा। "              |
| वसमा संखेज्जग्रुणा ।<br>३१५ पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ।                                  | ३३७<br>,,          | ३३२ उवसंतकस्<br>तत्तिया दे                             | वि ।                         | **                  |
| ३१६ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा<br>३१७ सासणसम्मादिद्वी असंखेज्ज                          |                    | ३३३ खवा संस्<br>३३४ खीणकस                              | <del>ामवीदरागछ</del> दुम     | ३४ <b>१</b><br>स्था |
| गुणा ।<br>३१८ सम्मामिच्छादिही संखेजगुणा<br>३१९ मिच्छादिही असंखेज्जगुणा।              | ३३८                |                                                        |                              |                     |
| ३२० असंजदसम्मादिङ्की संखेळा<br>गुणाः।                                                | · ,,               | चेव।<br>३३६ सजोतीय                                     | वसी अहं प                    | ,,<br>सु <b>ब</b>   |

| ( ३२ )             |                                                                          | पार      | રાષ્ટ                |                                                    | 4                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| सूत्र संख्या       | स्त्र                                                                    | æ        | सूत्र संख्या         | स्व                                                | ্রিছ                    |
| संखेज्जर्          | विषय ।                                                                   | १४१      |                      | सम्मादिद्वी असं                                    | खेज्ज-<br>३४४           |
| वसमा र             | संजदा अक्खवा अणु-<br>विकेजगुणा ।                                         | ,,,      |                      | सम्मादिष्टि—सं<br>ामच-अप्पमच                       | जदा                     |
| ३३९ संजदासं        | तदा संखेज्जगुणा ।<br>जदा संखेज्जगुणा ।<br>सम्मादिष्टी असंखेज्ज           | "<br>३४२ | द्वाणे उ<br>णरिथ     | वसमसम्म <del>चस्स</del><br>।                       | ाभेदो<br>३४५            |
| गुणा।<br>३४१ असंजद | सम्मादिद्धि- संजदा-                                                      | ,,       |                      | सम्मादिहिःसम्म<br>मेच्छादिद्वीणं<br>हअं।           | गामच्छा-<br>णत्थि<br>,, |
| खइयस               | मत्त-अप्यमत्तसंजदहाः<br>स्मत्तस्स भेदो णत्थि ।<br>स्मादिट्ठीसु सव्वत्थाव | ,,       | ३५५ सण्णिय<br>मिच्छा | गणुत्रादेण<br>दिद्धिप्पहुडि जा                     | सण्णीसु<br>त्र खीण-     |
| अप्पम              | न्नापुडाञ्ज स्वयस्यास्<br>तसंजदा ।<br>जदा संखेज्जगुणा ।                  | ,,       | ओघं ।                | वीदरागछदुमत्थ<br>,<br>, मिच्छादि <b>द्वी</b> अ     | **                      |
| ३४४ संजदार         | <b>तं</b> जदा असंखेज्जगुणा                                               | ۱ "      | गुणा                 | 1                                                  | ₹84                     |
| गुणा ।             | सम्मादिङ्की असंखेळ                                                       | ,,       | ३५८ आहार             | तिसु णित्थ अग्प<br>तिषुवादेण अ<br>बद्धासु उत्रसमाः | ाहारएसु                 |
| संजद-              | (सम्मादिष्टि—संजदा-<br>पमत्त−अप्पमत्तसंजद-<br>वेदगसम्मत्तस्स भेव         | -        | तुह्ना               | ग्रह्मातु उत्रतमा<br>थोवा ।<br>तकसायवीदराग         | **                      |
| णत्थि              |                                                                          | ,,       | तत्तिय               | ा चेत्र ।<br>संखेजजगुणा ।                          | ₹8'9                    |
|                    | ु उवसमा पवेसणे<br>थोवा।                                                  | ण<br>३४४ |                      | इसायवीदरागछ<br>गाचेव ।                             | ,,,                     |
|                    | तकसायबीदरागछदुमर<br>र चेव ।                                              | था ,,    |                      | गचेव।                                              | पवेसणेण ''              |
|                    | जगुणा ।                                                                  | मा ,,    | संखेज                | गेकेवली अदं<br>ज्जगुणा।                            | **                      |
|                    | संजदा संखेज्जगुणा।<br>।संजदा असंखेज्जगुणा                                | "        |                      | मत्तसंजदा<br>।समा संखेज्जगु                        | अक्सवा<br> णा  "        |

सुत्र संस्था सम ३६५ पमचसंजदा संखेजजगुणा । 98७ ३६६ संजदासंजदा असंखेजजगुणा। ३६७ सासणसम्मादिङ्की असंखेज्ज-गुणा । \* ३६८ सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-गुणा । " ३६९ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-388 गुणा । ३७० मिच्छादिद्री अणंतगुणा । \*\* ३७१ असंजदसम्मादिद्धिः-संजदा--संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद-ट्टाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोधं । ३७२ एवं तिस अद्धास । ,, ३७३ सन्वत्थोवा उवसमा। ,,

पृष्ठ सूत्र संख्या सर ३७४ खवा संखेजजगुणा । 288 सब्बत्थोवा ३७५ अणाहारएस सजोगिकेवली। ,, ३७६ अजोगिकेवली संखेजजगुणा । ३७७ सासणसम्मादिही असंखेज्ज-३४९ गुष्पा । ३७८ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-गुणा । ३७९ मिच्छादिद्वी अणंतगुणा । ,, ३८० असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्ब-त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी । ३८१ खइयसम्मादिद्री संखेजजगुणा। ३५० ३८२ वेदमसम्मादिकी असंखेज्ज-गुणा । "

### २ अवतरण-गाथा-सूची

( भावप्ररूपणा ) ॐॐ⊀ङङ

कम संख्या गाया ग्रष्ठ अन्यत्र कहाँ कम संख्या गाया ग्रष्ट अन्यत्र **कहाँ** १ कप्यित व्यावस्थाची १८६ | ९ वाणण्याणं **च तहा** १९१

११ इगिवीस बहुतहणव १९२ २ णामिण घम्मुवयारो १८६ १२ एकोत्तरपदब्रद्वो १९३ १४ देसे सम्मोनसमिए १९४

१० वयं सर्गं तिण्णि विय-१९२ १३ मिच्छत्ते दस मंगा " ५ ओदह नो उवसमिनो १८७ ८ उदीनो सम्मत्तं १९१

४ स्रवए य सीणमोहे १८६ बदसंडा. वेदनासंड. ३ सम्मलुप्पत्तीय वि १८६ बदसंडा.

गो. जी. ६७. ज्याकसाया वि १८९ ७ सम्मर्श बारिशं वे। १९०

६ गदि-लिंग-कसाया वि १८९

#### ३ न्यायोक्तियां

|                       |                                                                                | •                          |                              |                                     |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| क्रम संख्या           | म्याय                                                                          | 8g                         | ऋम संख्या                    | न्याय                               | <b>নি</b> ম |
| १ पगजोगणि             | दिद्वाणमेगदेसो                                                                 |                            | ३ कारणाणुस                   | गरिणा कज्जेण                        |             |
|                       | (ति णायादो ।                                                                   | २५९                        |                              | र णायादो ।                          | २५०         |
| २ जहा उद्देश          | तो तहा णिदेसो। ४,                                                              | ९, २५,                     |                              |                                     |             |
|                       | 3/                                                                             | s, ৩ <b>ং</b> ,            |                              | पयद्वाणं तदेग-                      | ***         |
|                       | 1,4                                                                            | १४, २७०                    | : इसाव पर                    | त्तिदंसणादो ।                       | १९९         |
|                       |                                                                                |                            |                              |                                     |             |
|                       |                                                                                | ४ म्                       | थोहेस                        |                                     |             |
|                       |                                                                                | -                          |                              |                                     |             |
|                       |                                                                                | १ चृ                       | लियासुत्त                    |                                     |             |
| ₹.                    | तं कथं जब्बदे ? 'पंति                                                          | चंदिएसः ३                  | उवसामेंतो गन्भे              | विक्रंतिएस उवसाम                    | वि.         |
| णो सम्मुब्दि          | छमेसु ' <del>चि</del> चूलियास्                                                 | रुतादो ।                   |                              |                                     | ११८         |
|                       |                                                                                | २ दच्या                    | णिओगद्दार                    |                                     |             |
| ٤.                    | प्देहि पलिदोवममद                                                               | हिरदि अं                   | तामुद्रतेण काल               | णेत्ति दब्बाणिओगह                   | ार-         |
| सुत्तादो णव           | वदि ।                                                                          |                            | -                            |                                     | २५२         |
| जाव असंज<br>पदेहि परि | आणद्-पाणद् जाव<br>दसम्मादिट्ठी दव्यपम<br>दोवममवहिरदि अं<br>दु असंजदसम्मादिट्ठी | ाणेण केर्चा<br>तोमुहुत्तेण | डेया, पलिदोचम<br>। अणुदिसादि | स्स असंखेज्जदिभागे<br>जाव अवराहदविम | ो ।<br>ाण-  |
|                       | हि पलिदोवममवहिर                                                                |                            |                              |                                     | २८७         |
|                       | 3 1                                                                            | गहुडसुत्त                  | (कषायत्राभृत)                |                                     |             |
| ₹.                    | चदुण्हं कसायाणमुक                                                              | स्संतरस्स                  | <b>छम्मासमेत्तर</b> से       | व सिद्धीदो । ण पाइ                  | ड-          |
|                       | हिचारो, तस्स भिण                                                               |                            |                              |                                     | ११२         |
| ₹.                    | तंपि कुदो णब्बदे ?                                                             | ' णियमा                    | मणुगसदीय ' इां               | दे सुत्तादो ।                       | २५६         |
|                       |                                                                                | 8 स                        | त्रपुस्तक                    |                                     |             |
| ٧.`                   | केस वि सत्तपोत्थपः                                                             | व परिसवेत                  | रसंतरं छम्मास                | T 1                                 | 308         |

## ५ पारिभाषिक शब्दसूची

| शब्द                           | бã               | शब्द'                 | वृष्ट             |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| अ                              |                  | आ                     |                   |
| अकवायत्व                       | २२३              | <b>आगमद्रव्यान्तर</b> | ą                 |
| <b>अचश्चदर्शनस्थिति</b>        | १३७, १३८         | भागमद्रव्यभाव         | १८४               |
| अचित्ततवृज्यतिरिक्तद्रव्यान्तर | 3                | आगमद्रव्याल्पबहुत्व   | રકર               |
| अतिप्रसंग                      | २०६, २०९         | आगमभावभाव             | १८४               |
| अधस्तनराशि                     | २४९, २६२         | आगमभावान्तर           | \$                |
| अनर्पित                        | 84               | आग्मभावाल्पबहुत्व     | २४२               |
|                                | १८५              | आदेश                  | १, २४३            |
| अनात्मभूतभाव<br>अनात्मस्वरूप   | 224              | आवली                  | 9                 |
| अनादिपारिणामिक                 | २२५              | आसादन                 | રક                |
| अनुद्योपशम                     | 200              | आहारकऋदि              | २९८               |
| अन्तदीपक                       | 208, 200         | आहारककाल              | १७४               |
| अन्तर '                        | 3                | - उ                   |                   |
| अन्तरानुगम                     | રે               | उच्छेद                | 3                 |
| अन्तर्मुहर्त                   | ٠,               | उत्कीरणकाल            | <b>ર</b> ૦        |
| अन्यथानुपपस्ति                 | २२३              | उत्तरप्रतिपत्ति       | 32                |
| अपगतवेदत्व                     | 222              | उत्तानशय्या           | ४७                |
| अपश्चिम                        |                  | उद्वेलनकाल            | રૂક               |
|                                | ૪૪, ૭૪<br>૧૪     | उद्वेलना              | 33                |
| अपूर्वाद्धाः<br>अभिधान         | १९४              | उद्रेलनाकांडक         | १०, २५            |
| શ્રામધાન<br>શ્રુર્થ            | १९४              | उपभमणकाल              | २५०, २५१, २५५     |
|                                |                  | उपदेश                 | <b>३</b> २        |
| अर्धपुद्गलपरिवर्तन             | ११               | उपरिमराशि             | २४९, २६२          |
| अर्पित                         | ६३               |                       | ०२, २०३, २११, २२० |
| अल्पान्तर                      | ११७              | उपशमश्रेणी            | ११, १५१           |
| अवहारकाल                       | રકર              | उपशमसम्यक्त्वाद्वा    | १५, ૨५૪           |
| <b>अंशांशिमाव</b>              | २०८              | उपशान्तकषायाद्वा      | १९                |
| असंद्विस्थिति                  | १७२              | उपशामक                | १२५, २६०          |
| असंयम                          | १८८              | उपशामकाद्या           | १५९, १६०          |
| बसङ्गावस्थापनान्तर             | ર<br><b>१</b> ८४ | ओ                     |                   |
| असङ्गावस्थापनाभाव              | -                |                       |                   |
| मसिद्धवा                       | १८८              | ओव                    | .१, २४३           |

| शन्द                       | प्रष्ठ             | शब्द                                    | ЯЯ             |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                            | <b>গী</b>          | · ह                                     |                |
| <b>भौ</b> व्यिकभाव         | १८५, १९४           | डहरकाल                                  | ४२, ४४, ४७, ५६ |
| <b>औ</b> पशमिकमाव          | १८५, २०४           | a                                       | . , ,          |
| <b>આવરાભવાવા</b>           | ,                  |                                         |                |
|                            | क                  | तद्व्यतिरिक्त अल्पबहुत्व                | २४२            |
| कपाटपर्याय                 | 90                 | तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्र                   |                |
| करण                        | 9.9                | तीर्थंकर                                | १९४, ३२३       |
| कवाय                       | २२३                | तीत्र-मन्द्रभाव                         | १८७            |
| <u>5</u> 5                 | 88                 | त्रसपूर्याप्तस्थिति                     | ८४, ८५         |
| कृतकरणीय<br>कृतकरणीय       | १४, १५, १६, ९९,    | त्रसस्थिति                              | ६५, ८१         |
| Bree at a series           | १०५, १३९, २३३      | द                                       |                |
| कोघोपशामनाद्या             | १९०                | दक्षिणप्रतिपत्ति                        | 32             |
| क्षपक                      | १०५, १२४, २६०      | दिवसपृथक्त्व                            | 96, 803        |
| झपकश्रेणी                  | १२, १०६            | दिव्यध्वनि                              | १९४            |
| क्षपकादा                   | १५९, १६०           | दीर्घान्तर                              | ११७            |
| क्षय                       | १९८, २०२, २११, २२० | <b>र</b> ष्टमार्ग                       | २२, ३८         |
| भायिकभाव                   | १८५, २०५,२०६       | देवलोक                                  | 24             |
| <b>क्षायिकसम्यक्</b> त्वाद |                    | देशघातिस्पर्धक                          | १९९            |
| <b>सायिकसं</b> शा          | २००                | देशवत                                   | २७७            |
| झायोपशमिक                  | २००, २११, २२०      | देशसंयम                                 | २०२            |
| <b>भायोप</b> शमिकमाव       | १८५, १९८           | द्रव्यविष्क्रम्भसूची                    | २६३            |
| <b>धुद्रभवप्रह</b> ण       | ક્ષ્ય, વદ          | द्रव्यान्तर                             | 3              |
| •                          | _                  | द्रव्याल्पबद्रत्व                       | २४१            |
|                            | ग                  | द्रव्यक्तिगी                            | ५८, ६३, १४९    |
| गुणकार ः                   | २४७, २५७, २६२, २७४ | न                                       |                |
| गुणकाल                     | < ৎ                |                                         |                |
| गुणस्थानपरिपाटी            | १३                 | नपुंसकवेदोपशामनाद्धा                    | १९०            |
| गुणादा                     | १५१                | नामभाव                                  | १८३<br>१       |
| गुणान्तरसंकान्ति           | ८९, १५४, १७१       | नामान्तर                                | •              |
| -                          | _                  | नामाल्पबद्धुत्व                         | <b>२</b> ४१    |
|                            | घ                  | निदर्शन<br>निरन्तर                      | ६, २५, ३२      |
| <b>घनांगु</b> ल            | ३१७, ३३५           | निर्जराभाव                              | ५६, २५७        |
|                            | च                  | निर्वाण<br>निर्वाण                      | १८७            |
| च शुद्दांनस्थिति           | १३७, १३९           | ानवाण<br>नोबागमश्रचित्तद्रव्यभार        | <b>3</b> 4     |
|                            | <b>3</b> 1         | नामागममाचत्तद्रव्यमाव<br>नोआगमद्रव्यभाव | १८४<br>१८४     |
| -Dermon-O                  | પ<br><b>ર</b> રર   | नाजागमद्रव्यास्तर<br>नोभागमद्रव्यास्तर  | , (08          |
| जीवविपाकी<br>ज्ञानकार्थ    | ***<br>***         | नोभागमभव्यद्रव्यभाव<br>-                | 14             |
| क (योग)(च                  | 440                | नाजागनमञ्जूष्यभाव                       | 100            |

| पारिमानिक | शब्दसूची |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

(40)

| •                                    |               |                           |                   |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| शन्द                                 | Sig.          | शब्द                      | âs.               |
| नोबानस्थावभाव •                      | १८४           | मासपृथक्त्वान्तरः         | १७९               |
| मोध्यगमभावान्तर                      | ₹             | मिथ्यात्व                 | •                 |
| <b>बोबागममिश्रद्रव्यभाव</b>          |               | <b>मिश्चान्तर</b>         | 4                 |
| मोश्चागमद्रव्यास्पवहुत्व             | રક્ષર         |                           | 20.44             |
| मोश्रागमभावास्यवदुत्व                | રધર           | <b>सुद्धर्तपृथक्त्व</b>   | ३२, ४५            |
| <b>मोआगमसचित्तद्वयमाव</b>            | 158           |                           | y .               |
| बोद्दियावरण                          | २३७           | बोग                       | -                 |
|                                      |               | योगान्तरसंक्रान्ति        | २२ <b>६</b><br>८९ |
| प                                    |               | distracta silina          | 65                |
| परमार्थ                              | •             | 6                         | 5                 |
| परस्थानाल्यबद्धत्व                   | २८९           | <b>हेश्यान्तरसंकान्ति</b> | १५३               |
| षरिषाटी                              | २०            | लेश्यादा                  | 848               |
| पन्योपम                              | ૭, ९          | लेमोपशामना <b>द्धा</b>    | 100               |
| पारिणामिकभाव १८५, २०७, १९            |               | ळाना परामिना ग्रह         | 170               |
| पुद्रछपरिवर्तन                       | وربع          |                           | ब                 |
| पुद्रछविपाकित्व                      | २२२           | वर्गमूल                   | २६७               |
| पुद्रलविपाकी                         | २२६           | वर्षपृथकत्व               | १८, ५३, ५५, २६४   |
| पुरुषवेदोपशामनाद्धा                  | १९०           | वर्षपृथक्त्वान्तर         | <b>?</b> <        |
|                                      | ५२, ७२        | वर्षपृथक्तवायु            | 36                |
| प्रक्षेपसंक्षेप                      | २९४           | विकल्प                    | १८९               |
| प्रतरांगुल ३१                        | ७, ३३५        | विप्रह                    | १७३               |
|                                      | ०, २९०        | विप्रह्रगति               | 900               |
| प्रत्यय                              | १९४           | विरह                      | ેર                |
| प्रत्येकबुद्ध                        | ३२३           | स्यभिचार                  | 209, 206          |
| ₹                                    |               |                           |                   |
| •                                    | 202           | 1                         | য                 |
| बोधितबुद्ध                           | ३२३           | श्लेणी                    | 935               |
| भ                                    |               |                           | 4                 |
| भव्यत्व                              | १८८           | वण्लोकवायोपशामन           |                   |
| भाव                                  | १८६           | वण्मास                    | 1941 155<br>28    |
| भाववेद                               | २२२           | 44010                     | 73                |
| भुवन                                 | ६३            | }                         | स                 |
| <b>ч</b>                             |               | सविचान्तर                 | ą                 |
| महावत                                | २७७           | सदुपशम                    | २०७               |
| महामत<br>मानोपशामनाद्धा              | 190           | सद्भावस्थापनाभाव          | \$63              |
| मायोपशामना <b>डा</b><br>मायोपशामनाडा | १९०           | सङ्गावस्थापनान्तर         | 2                 |
| मासपृथक्त्व<br>मासपृथक्त्व           | <b>३२, ९३</b> | सम्मूर्विक्रम             | ¥₹                |
| MINEALIA.                            | -11 14        |                           |                   |

#### ( १८ ) परिशिष्

| शब्द                          | वृष्ट    | शस्द                          | . Ai          |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| सम्बद्ध                       | Ę        | संचय '                        | २४४, २७३      |
| सम्यग्मिथ्यात्व               | 9        | संचयकाल                       | २७७           |
| सर्वधातित्व                   | 195      | संचयकालप्रतिमाग               | २८४           |
|                               | १९९, २३७ | संचयकालमाहात्स्य              | २५३           |
| सर्वधाती                      | १९९, २०२ | संचयराशि                      | ₹00           |
| सर्वपरस्थानास्य <b>रह</b> त्व | २८९      | संयम                          | ६             |
| सागरीयम                       | 3        | संयमासंयम                     | Ę             |
|                               | १०       | स्तिबुकसंक्रमण                | २१०           |
| सागरोपमपृथक्त                 |          | स्थान                         | १८९           |
| सागरोपमशतपृथक्त्व             | ৩২       | स्थापनान्तर                   | २             |
| सातासातवंघपरावृत्ति           | १३०, १४२ | स्थापनाभाव                    | १८३           |
| साधारणभाव                     | १९६      | स्थापनास्पबद्धत्व             | २४१           |
| सान्तर                        | 360      | स्थावरस्थिति                  | 64            |
| साश्रिपातिभाव                 | १९३      | स्त्रीवेदस्थिति               | ९६, ९८        |
| सासादनगुण                     | ø        | स्त्रीवेदोपशामना <u>द्</u> या | १९०           |
| सासादनपश्चादागत मध्यादृष्टि   | १०       |                               | <b>રે</b> ડેલ |
| सासंयमसम्यक्त्व               | १६       | स्वस्थानात्पबद्धत्व           | 401           |
| सिद्धबत्काल                   | १०४      |                               | ξ             |
| स्रमादा                       | १९       |                               | •             |
| सोचिकस्थरूप                   | 250      | हेतुहेतुमद्भाव                | ३२२           |

